



# POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA

FROM THE ACCESSION OF PARIKSHIT TO THE EXTINCTION OF THE GUPTA DYNASTY

BΥ

HEMCHANDRA RAYCHAUDHURI, M A., Ph.D. F.R.A.S.B.

IGABLELY CARMICHAEL FROESSOR AND HEAD OF THE DEPARTMENTS OF HISTORY AND ANCH INT INDIAN HISTORY AND CULTURE, CALCUTTA UNIVERSITY; AUTHOR OF "HE LARLY HISTORY OF THE VASHAWAY SECT," "STUDIES IN INDIAN ANTIQUITIES," "VIKEAMADITA IN HISTORY AND LECEND," JOINT-AUTHOR OF "HIS GROUNDWORK OF RIDIAN HISTORY," "AN ADVANCED HISTORY OF INDIA," "AGD OF THE NANDAS AND MAISTAGE." MAISTAGE TO THE NANDAS AND MAISTAGE."

SEVENTH EDITION



UNIVERSITY OF CALCUTTA 1972

#### PRINTED IN INDIA

# PUBLISHED BY SIBENDRANATH RANJILAL, SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS

48, BAZRA ROAD, CALCUTTA-19.

Price Rupees Fifty only





HEMCHANDRA RAYCHAUDHURI (1892-1957)

[Reproduced from the Journal of Auctent Indian History, Calcutta University, Vol. 1, 1967-68.]

# HEMCHANDRA RAYCHAUDHURI

(1892-1957)

#### BIOGRAPHICAL SKETCH

When Hemshandra Raychaudhuri passed away in Calcuta in the evening of the 4th of May, 1957, very few Indians realised the nature of the loss caused by the sad demise of the great scholar But, to those who were acquainted with him personally or with his invaluable works, the news came as a rude shock, even though these knew that he had been suffering from a protracted illness and that there was little hope of his recovery. Still it was a great loss to them, since, even from his sick-bed, Raychaudhuri was acting as a source of inspiration to the sincere students of history.

At the beginning of his magnum opus, Political History of Jaccent India published by the University of Calcutta, Raychaudhi to observes, "No Thucydides or Tacitus has left for posterity a genuine history of ancient India", and he took upon himself the task of reconstructing this lost history in greater details than which was offered in the earlier part of Smith's celebrated Early History of India. Smith's attempt practically relates to the period beguning with Alexander's invasion of India in 327-324 BC esva though he wrote a few pages on the earlier period from 600 BC. But Raychaudhuri pushed back the commencement of the historical period to the 9th century BC when the great Kuru king Parikshii flourished according to the chronological scheme proposed by him flourished according to the chronological scheme proposed by him

In the first part of this magnificent work, Raychaudhurt deals with the pre-Bimbisara period of Indian history on the basis of a careful analysis of the early Indian literary traditions which, as he showed, are not devoid of genuine historical elements. It was no easy task. He had to go through the entire Vedic and Fpico-Purance literature and various other Sanskrit and Prakrit works as well as the Buddhist and Jam texts. But proper utilisation of the great mass of material thus collected is more difficult, since that requires special competence. However, Raychaudhuri was eminently suited to the work. The great popularity of his Political History of Ancient India (from the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty) is clearly demonstrated by the fact that it has run no less than six editions since its first appearance in 1923.

Hemchandra Raychaudhuri was born on the 8th April, 1892, in the village of Ponabalia in the Buckergunge District. Son of Manoranjan Raychaudhuri, Zamindar of Ponabalia, and Tarangini Devi, Hemchandra received his early education at the Brajamohan Institution, one of the best schools of the time, founded by Aswinishumar Datta at Barisal. He passed the Entrance examination of Calcutta University in 1907 having stood first among the students of the then province of East Bengal and Assam. Thereafter he came to Calcutta and studied first at the General Assembly's. Institution (later Scottish Churches College) and then at the Presidency College from which he graduated in 1911 Having stood first among all the Honouro Graduates of Calcutta University during that year, Hemchandra obtained the Eshan scholarship In 1913 he stood first in the M.A examination in History and subsequently became a Griffith Prizeman in 1919 and was also admitted to the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of Calcutta University in 1921

Immediately after obtaining his M A degree, Ravchaudhuri worked first as a Lecturer at the Bangabasi College, Calcutta, for a short time (1913-14) and then joined the Bengal Education Service and served at the Presidency College, Calcutta, for three years (1914-16). In 1916, he was transferred to the Government College, Chittagong About this time, he was considerably distressed owing to the illness of his wife, whose untimely death soon afterwards acted heavily upon his nerves, and the transfer increased his troubles Fortunately, Sir Asutosh Mookerjee was then in need of tilented youngmen for the new course of Ancient Indian History and Culture introduced in the University of Calcutta He offered a lectureship to Raychaudhuri who readily gave up his post in the Bengal Education Service and joined the University as a Lectures in 1917 In 1936 when D R. Bhandarkar retired, Raychaudhuri succeeded him as Carmichael Professor and Head of the Denartment of Ancient Indian History and Culture, a position that he held down to June, 1952. Before this appointment for a year in 1928, he acted as Reader and Head of the Department of History at the University of Dacca.

As a man, Raychaudhuri had an extremely affectionate and sensitive nature. Whoever came into his contact was charmed by his anniable behaviour. He was an exceptionally successful and inspiring teacher. But he lived more or less a life of seclusion, though the urge for knowledge never allowed him any rest. He devoted all his time and energy in studies. Dr. R. C. Majumdar, while paying tribute to his memory, remarked that Hemchandra knew nothing but books.

Raychaudhuri's scholarship was universally recognised. His treatment of historical topics was characterised by originality, sound judgement and learning, and he never sacrificed critical caution to the passion for novel theories. Indeed, Raychaudhuri's name was a guarantee for dependable work. In 1946, he was made a Fellow of the Asiatic Society of Bengal and later, in 1951, was awarded the Society's B. C. Law gold medal for his contribution to the cause of Ancient Indian History and Culture. In 1941, he had presided over a section of the Indian History Congress held at Hyderabad, while he was elected General President of the Congress for its Nagour Session held in 1950.

It is interesting to note that, as an author. Raychaudhuri was not exceptionally prolific, and this is because he insisted on quality rather than quantity. His second famous work, entitled Materials for the Study of the Early History of the Vaishnaya Sect, was published by Calcutta University and has run two editions (1920) and 1936) It is regarded as the most useful source book by all serious students of Vaishnavism Raychaudhuri also contributed a number of articles to learned periodicals, all of which have been incorporated in his Studies in Indian Antiquities (1932 and 1958), the second edition of which, also published by the University of Calcutta, appeared a year after his death. The papers in this volume are characterised by clarity of thought and are suggestive of the vast range of Raychaudhuri's scholarship. He contributed chapters to such works as the Dacca University's History of Bengal, Vol. 1 (1942) Even when he was bed-ridden, he contributed an important chapter to the Early History of the Deccan edited by G. Yazdani He wrote the Advanced History of India (for B.A. Students) in collaboration with R C Majumdar and K, K Datta 3

<sup>\*</sup> From the \*Prdelivatedral invangini\* (Golden Jubilee Volume of the Department of University of Calcutta, 1969), pp. 191-04. Clinical Viniversity of Calcutta, 1969), pp. 191-04. Clinical of Americal Indian Motory Vol. 1, 1967-68. pp. 18

#### FOREWORD

My teacher, the late Professor H. C. Raychaudhuri, was suffering from illness for several years before his untimely death in 1957. That is why it was not possible for him to revise, to his satisfaction, certain sections of Part II of his Political History in the light of the discoveries made even some years before the latest edition of the work came out in 1953. A number of important records have also come out since that date. As Raychaudhuri's book still remains the most reliable and comprehensive treatment of the subject and is in great demand among the students of early Indian history, the University of Calcutta deserves our sincere thanks for bringing out the present reprint. When at the final stage of its printing, Dr. A. K. Ravchaudhuri, son of the late Professor, saw me for the elucidation of a few minor points, I thought of adding a list of at least a few of the many important epigraphic, numismatic and literary records which have been discovered, studied or re-studied during the past two decades and throw light on the problems discussed by the author. The intention is of course to lead inquisitive students to further study of some of the topics. The epigraphic records, mostly appearing in the Epigraphia Indica, have been enumerated according to the order of their publication.

- I. Mandasor (Mandsaur District, Madhya Pradesh) inscription (Ep. Ind., Vol XXVII, pp. 12 fl.), dated Mālava year 524 (467 A D.), which speaks indirectly of the rule of Govindagupta, son of Chandragupta II, in Western India or the Malwa region apparently at an earlier date. There is no reason to believe that Govindagupta ruled for some time from the Imperial Gupta throne (cf Iourn. Anc. Ind Hist., Vol. III, pp. 101 fl.)
- 2. Sumandala (Ganjam District, Orissai copper-plate inscription (Ep Ind. Vol XXVIII. pp. 79 ff) of Prithrivingraha-bhatūraka, dated Gupta year 250 (569 A.D.), issued when Gupta sovereignty was prevalent in the area (cf. Gupta-rājve vartamāne with a similar phrase in Bhandarkar's, List, No 1068: Amgareja-rājve vartamāne). This has to be read in relation to the Jam literary tradition in Jinasena's Harivamāa, to which Raychaudhuri himselt first drew our attention and which speaks of the duration of Gupta rule as 231 years and indirectly of the fall of the Guptas about the Gupta year 231 (550 A.D.). Now we have traced another Jain literary tradition, side by side with the said one, in Yati Basaha's

Tilovapamnatii, giving the duration of Gupta rule as 252 years, so that Gupta sovereignty ended about 571 A.D.; and we have sugested that the Guptas lost their hold on UP and Bihar about 550 A.D., but continued to dominate Orissa and the neighbouring regions till 571 A.D. See Essays presented to Sir Jadunath Sarker. ed H. R. Gupta, 1958, pp. 343 ff

- 3. Badaganā (Sibsagar District, Assam) inscription (Ep. Ind., Vol. XXX, pp. 62 fl) of Bhūtivarman. It was formerly supposed to contain a date in the Gupta year 234 or 244; but a careful examination has shown that the record is undated. Bhūtivarman's epithet; 'performer of the horse-sacrifice' is interesting because the seal of Bhāskaravarman assigns the performance of Asvamedha not to Bhūtivarman, but to two other rulers.
- Pedda-Dugam (Srikakulam District, Andhra Pradesh) copperplate inscription (ibid., Vol. XXXI, pp. 89 ft.) issued by Satrudamana (about the fifth century A.D.) owing allegiance to a Bhalt-āraka who seems to have been a Guota emperor.
- 5. Gujarra (Datia Distriet, Madhya Pradesh) MRE (ibid.) pp. 205 ff.) of Aéoka. This text of MRE 1 has a passage which throws light on the intermingling of gods and men in his empire as claimed by Aéoka It says that people who followed Aéoka's Dhumma would, as a result, he able to mingle with god.
- 6. Kailvan (Patna District, Bihar) inscription (thid, pp 229 ff) of Arya-Višākhamitra who was ruling over the area in question in the Kanishka or Saka year 108 (186 A D.) The use of the era of 78 A.D. in this record seems to be related to the question of expansion of Kushāna power in Eastern India. See Sircur, Problems of Kushāna power seems to be related to the question of expansion of Kushāna power in Eastern India. See Sircur, Problems of Kushāna power paga to problems of Kushāna power paga to problems of Kushāna power paga to problems.
- 7 Kurud (Raipur District, Madhya Pradesh) copper-plate inscription (Ep. Ind., Vol. XXXI, pp. 2671.) of king Narendra of Sarabhapura, who flourished about 500 A D. The inscription shows that the early members of this ruling family owed allegiance to a Paramabhalitarhada apparently of the Gupta dynasty.
- Erragudi (Karnul District, Andhra Pradesh) Edicts (thul., Vol. XXXII, pp. 1 ff.) of Aśoka. These contain the two Minor and the fourteen Major Rock Edicts. Their discovery has helped scholars in locating Suvarnagari, capital of the southern province of Aśoka's empire, at Zonnagiri near Erragudi.
- 9. Copper coin of Harigupta (ibid., Vol. XXXIII, pp 95 fi) The Garuda reverse of the coin was imitated from the coins of Chandragupta II The same Harigupta may be the Gupta-vanic odita Harirāja of the Ichchhawar inscription (loc cit.); but he was a local ruler of the East Malwa region about the fifth century A D. and did not belong to the Imperial Gupta dynasty.

- 10. Bhumara (Satna District, Madhya Pradesh) inscription (ibida, pp. 167 ft.) Formerly it was believed that the inscribed pillar was the boundary post between the kingdoms of the Parivräjaka Mahārāja Hastin and the Uchchakalpiya Mahārāja Sarvanātha: but the recent study has shown that an area named 'Mahārāja-Sarvanātha-bhoga' (literally, 'the jāgr in the possession of Mahārāja Sarvanātha') formed a part of Hastin's kingdom
- 11. Supia (former Rewa State, Madhya Pradesh) inscription (ibid, pp 306 ff) of the time of Skandagupta, dated Gupta year 141 (460 A.D.) In this record, the Gupta genealogy is begun from Ghatotkach (not from Ghatotkacha's father Gupta) as in Prabhāvatiguptā's grants, and the Gupta emperors Chandragupta II and Kumāragupta I are mentioned by their titles, viz., Vikramāditya and Mahendrādītya respectively.
- 12. Kandahar (Afghanistan) MRE (ihid. pp 333 ff; Vol XXXIV. pp 1 ff.) of Afoka in two versions, viz. Greek and Aramaic, meant respectively for the Yavana and Kamboja subjects of the Maurya emperor. The Aramaic version represents the local officers as mentioning Priyadarsin (Afoka) as 'our lord' and points to the inclusion of wide areas of Afghanistan in the Maurya empire.
- 13 Mathura (U.P.) inscription (tibid, Vol. XXXIV, np. 9 ff.) of art 4 of Kanishka's reign. The record shows that, like śrīvasti, Vārānasi and Kauśāmbi in U.P., Mathurā also formed a pait of Kanishka's empire early in his reign.
- 14 Chitorgarh (Rajasthan) inscription of Aulikara Yasodoaimid tibid, pp 53 ff) The inscription suggests that the city of Madhyamā (Madhyamikā), modern Nagarī near Chitor was an administrative centre of the Aulikara dominions
- 15 Nagarjunikonda (Guntur District, Andhra Pradesh) meription (ibid. pp 197 ff.) of Abhīra Vasushena The record seems to be dated in the year 30 of the era of 248 AD., i.e in 278 A.D., and to indicate the temporary occupation of the Ikshväku capital, viz. Vijayapuri in the Nagarjunikonda valley, by the Abhīras of Maharashtra.
- 16 Varanass (UP) Sanskrit University Museum inscription (tibid. pp. 243 ff) of the time of Rudradamaśri who seems to have had the blood of the śaka Satraps of Western India in his veins and ruled over Eastern UP in the third century A.D.
- 17. Amaravati (Guntur District, Andhra Pradesh) pillar inscription (ibid., Vol. XXXV, pp. 40 ff.). The record has been regarded as a fragment of an Asokan Pillar Edict. In that case, this is the only Pillar Edict of the Maurya king so far discovered in South India, and Asoka may be associated with the earliest phase of the Buddhist establishment at Amaravati.

- 18. Coins of the so-called Mahisha dynasty (ibid., pp. 69 ft.). Some coins of about the third century A.D., discovered in the southern part of the former Hyderabad State, were attributed to a ruler of the Mahisha dynasty of saka origin; but, with the help of similar other coins, it has been shown that the letters Mahasa... in the legend stand not for Mahisha, but for Mahise/nāpatisal, so that the existence of the Mahisha dynasty is imaginary.
- 19. Silver coin of Väsishthīputra Sātakarni (ibid., pp. 247 ff.). Formerly silver coinage (imitated from the saka type) only of Gautami. nutra Yaiña-Sātakarni (c. 178-202 A.D.) was known, so that it was supposed to prove his conquest of the Thana District from the Saka Satraps of Western India Now we have similar coins of his predecessors, viz., Vāsishthīputra Pulumāvi (c 131-59 A D.) and Väsishthīputra Śātakarni (c. 159-65 A.D.) who had in their possession the Nasik-Poona region, and apparently Thana also, which had been conquered by Gautamīputra Śātakarni (c. 106-31 AD.) from the Kshaharata-Saka Satrap Nahapana about 124 A.D. The other tracts conquered by Gautamīputra from Nahapāna were reconquered by the Kardamaka-Saka Satraps Chashtana and Rudradaman. See also Sircar, Studies in Indian Coins, pp. 107 ff., and Ancient Malwa and the Vikramaditya Tradition, pp. 88-89, 104. The legend on Väsishthiputra Śātakarni's coin, exhibiting the Dravidian forms of Middle Brāhmī and Prakrit speech, helped us in reading the damaged part of the legend on the coin of Gautamiputra Yama-Satakarni
- 20. Dhārikātura grant of Achandavarman (Ep. Ind., Vol. XXXVI, pp 1 ff.). The inscription shows how formerly the name Achandavarman was wrongly read in various epigraphs by all scholars as Chandavarman
- 21. Ahraura (Mirzapur District, UP.) MRE of A'oka (tibid, pp. 239 ft.). An interesting passage in the last sentence of the record shows that MRE I was issued when A'oka passed 256 nights away from his capital in the course of a tour of pilgrimage which he had undertaken after the installation of the Buddha's corporeal relics on a platform apparently for worship at Pătaliputra For vivutha etc., see Ind. Hist. Ouart. Vol. XXXVIII. pp. 222-24
- 22. Nagarjunikonda (Guntur District, Andhra Pradesh) inscription (Ep. Ind., Vol. XXXVI, pp. 273 f) of Gautamīputra Vijaya-Sātakarņi of the Sātavāhana dynasty, dated in his sixth regnal year. The record supports the Purānic reference to the Andhra king named Vijaya and shows that the Buddhist establishment at Nagarjunikonda, so long attributed to the Ikshvākus, started under Later Sātavāhana natronage.
- Hisse-Borala (Akola District, Maharashtra) inscription (ibid., Vol. XXXVII, pp. 1 ff.; Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. I.

pp. 94 ff.) of Väkätaka Devasena, dated in Saka 380 (458 A.D.). This is the only definitely dated record of the Väkätaka dynasty, and also offers the earliest reference to the association of the Sakas with the era of 78 A.D. Another important feature of the inscription is that it equates Saka 380 (458 A.D.) with the year 3020 of a cyclic reckoning of the astronomers.

24. Kandahar (Afghanistan) version of RE XII and XIII of Aśoka in Greek (libid., pp. 103 fl.; Foreigners in Ancient India and Lakshmi and Sarasyati in Art and Literature. ed Sircar, pp. 25 fl.) This fragmentary record suggests that all the Major Rock edicts of the Maurya emperor may have been engraved at the place which was the headquarters of a district inhabited mostly by the Yavanas (Greeks).

25. Copper coins of R\u00e4magupta (Journ. Ind. Hist., Vol. XL. Part III, December 1962, pp 533 ff.). The coins, it has been suggested, prove that there was a ruler named R\u00e4magupta in Malwa, but not that he belonged to the Imperial Gupta dynasty of Magadha and ruled at P\u00e4tailputra about 376 A.D. The coins resemble the M\u00e4lava and N\u00e4ga issues, some of them being imitated from Gupta coins like the issues of Harigupta and Indragupta who did not belong to the Imperial Gupta house.

Paramadaivata (Indian Studies Past & Present Vol. V.
 No. I, October-December, 1963, pp. 89 ff.). It has been shown that the title has no Imperial association, but merely means 'devoted to the gods'.

27. Ariaka (Journ. Ind. Hist., Vol. XLIII, Part III, December, 1965, pp. 693 ft.). Here an attempt has been made to show that 'Ariake of the Sadenoi' in Ptolemy's Geography (c. 145 A.D.) means 'Aparânta of the Sâtav-âhanas' which included the present Thana District, but that the Ariake of the Periplus (c. 82, A.D.) included Southern Gujarat later called Läta (Ptolemy's Larike which formed a part of the dominions of Tiastenes, i.e. Chashtana, and also of the latter's successor, Rudradâman).

28. Matrimonial Relations between Scleucus and Chandragupta (Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. I, pp. 87 ff.) It has been shown that there was no difficulty for the Maurya king in marrying a Greek princess because in India a king could choose his bride from any other royal family irrespective of caste considerations.

29 Andhau (Kutch, Gujarat) inscription (ibid., Vol. II, pp. 104 ff.) of Chashtana, dated in the year 11 (89 A.D.) The record shows that Chashtana's territory included Kutch as early as the eighties of the first century A.D. and that he was a Satrap under Kanishka I (78-102 A.D.)

30. Guntupally (West Godavari District, Andhra Pradesh)

inscriptions (tibid., Vol. III, pp. 23 ff.). The records prove the rule of the Mahāmeghavāhana king Sada, called lord of Kaliūga and Māhishaka, over the said region. The king, who ruled about the second century A.D. was wrongly identified with Khāravela who flourished in the first century B.C.

- 31. Mankuwar (Allahabad District, U.P.) inscription (ibid, pp. 138 ff.) of the time of Kumáragupta 1. The date of the inscription is not the Gupta year 129 (448 A.D.), but the year 109 (428 A.D.). This reading suggests the introduction of the decimal system in India as early as the beginning of the fifth century A.D.
- 32. Vidisha (Madhya Pradesh) inscription (tibid., pp. 145 fl.; Journ. Or. Inst., Vol. XVIII, March, 1969, pp. 247 fl.) of Malürājā. dhirāja Rāmagupta At attempt has been made to show that there is no reason to regard this Jain king Rāmagupta of Malwa as the Imperial Gupta monarch of 376 A.D. since the palaeography of the Vidisha records is really about a century later than that of the Sanchi inscription (412 A.D.) of Chandragupta II.

D C SIRCAR

Department of Ancient Indian History and Culture. Calcutta University, 51/2, H2772 Road. Calcutta-19

#### PREFACE TO THE SEVENTH EDITION

This is a reprint of the sixth edition (1953) which is the latest published by the author who passed away on the 4th May, 1957 According to the author's last wishes, the volume is presented to the public as it was finally revised by him.

The revision of the indexes has been done by Mrs. Uma Raychaudhuri, Ajayprasad, Sunanda, Sucheta and Bijayprasad. They are unfortunately not exhaustive. It is also a matter of regret that misprints and blemishes could not be avoided. For these we can only crave the indulgence of sympathetic readers.

We are grateful to Dr. D. C. Sircar, the present Carmuchael Professor and Head of the Department of Ancient Indian History and Culture, Calcutta University, for a suitable foreword for this edition. We are also thankful for the co-operation we have received from the press.

25th April, 1970 6 Mysore Road Calcutta 26 ANIL KUMAR RAYCHAUDHURI

#### PREFACE TO THE SIXTH EDITION

The Political History of Ancient India now arrives at a sixth edition. The continued illness of the author makes the task of revision extremely difficult. It has not been found possible to eliminate mistakes and misprints that may have creet into the volume.

Few important discoveries have been made in the domain of Ancient Indian History and Culture of the period dealt with in the following pages, since the publication of the fifth edition in 1950. It may, however, be noted that certain copper coins of a king whose name has been read as Rāmagupta have been collected by Śrī Advani and others at Bhilsa, bearing the figure of a lion on the obverse. The identity of the tuler is still undecided. The available evidence is not sufficient to indicate whether the ruler in question was a local prince or a scion of the imperial line of Guptas. Mention may also be made of a scal said to have been discovered in the Ghositārāma monastery in course of excavations at the site of Kauśambī carried on by the University of Allahabad. The scal is "impressed" with one of Toramana, the famous Hun tulet, and seems to confirm the evidence of Somadeva, a Jaina contemporary of Krishna III Rāshţrakūţa, regarding Hun penetration deep into the interior of the Ganges valley. The representation of Grumbates (of the Chionitai) as a Kushan rulei accepted by several scolars, is by no means certain.

The author has read with interest the learned notes on the Scythan period by Ludwig Bachhofer, Otto Maenchen Halfen, Dr. Lohuizen, and A. L. Basham, to whom recognition is due. His grateful thanks are also due to Profesor Louis Reuou of Paris for certain suggestion and constructive criticism.

THE UNIVERSITY OF CALCUTIA:

#### PREFACE TO THE FIFTH EDITION

A fifth edution of the Political History of Ancient India is now placed before scholars. The author, who has been in very poor health for a long time, has found the task of revision a difficult one. He is conscious of the fact that misprints and other faults justly open to censure have not been avoided. Fresh study of the subject and new discoveries have necessitated a thorough revision of several chapters, preparation of additional notes, omission of parts of the text and other amendments. No pains have been spared to bring the work up-to-date.

Help of various kinds, including revision of indexes, has been rendered by Mr. Durgadas Mukherji, Dr. Sudhakar Chatterji, Mr. Rabischandra Kar and Dr. Golapchandra Raychaudhuri to whom the author's acknowledgments are due.

THE UNIVERSITY OF CALCUTIA:

March 1, 1950.

H. C. R. C.

#### PREFACE TO THE FOURTH EDITION

In placing the fourth edition of the Political History of Ancient India in the hands of students of Indian Antiquities the author takes the opportunity of expressing his grateful thanks to scholars and explorers who have made accessible the rich stores of ancient learning and the priceless memorials of vanished glory that hitherto lay hidden beyond the ken of students and investigators. Suggestions and criticisms that earlier editions of the present work received in recent times, though not always of an instructive and informed character, have enabled the author to restate his position in regard to many matters treated in the volume. While unwilling to dogmatise on controversial points the writer of the following pages thinks that he has adduced fresh evidence in support of some of the views that were put forward years ago, long before certain recent notes and dissertations on kindred subjects saw the light of the day. He has also sought to incorporate new material which, it is hoped, may be of some little use to the ever-widening circle of eager inquirers who are interested in the chequered annals of this ancient land.

The Cimmerian veil of darkness that enshrouds not a few obscure spaces in the spectrum of the early history of this country cannot be lifted by the wand of the magician or the trick of the conjurer. Even if such a feat were possible the author confesses that he does not possess the requisite implements.

Help in the laborious task of compiling the indexes has been given by Dr. D. C, Sircar and Professor G, C. Raychaudhuri to whom the author's acknowledgments are due. The volume that now goes forth before the public could not be made as free from mistakes as the present writer would have wished. Some of the errors and misprints have been noted and corrected but many blunders, justly open to censure, may have escaped attention. For these the author can only crave the indulgence of readers.

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA:

March 31, 1938.

H. C. R. C

#### PREFACE TO THE THIRD EDITION

The Political History of Ancient India now arrives at a third edition. An endeavour has been made to make it more accurate and up to date. Questions connected with certain dynasties, particularly of the Scythian period, have been treated afresh and several paragraphs have been revised in the light of the new information that may be gathered from literature as well as inscriptions discovered at Shahdaur, Maira, Khalatse, Nagariunīkonda, Gunāighara and other places. Footnotes and appendices have been added to explain the author's viewpoint with regard to certain controversial matters. A new feature of the revised edition is the insertion in certain chapters, particularly of Part II, of introductory verses from literature to bring out some salient features of those chapters and incidentally, to show that poets and sages of Ancient India were not altogether unmindful of the political vicissitudes through which their country passed. The author craves the indulgence of the reader for certain misprints that have crept into the text. The labour of revising the indexes has been performed by Srijuts D. C. Raychaudhuri, G. C. Raychaudhuri and Anilkumar Raychaudhuri.

THE UNIVERSITY OF CALCULTA: December 13, 1931.

H. C. R. C.

# EXTRACTS FROM THE PREFACE TO THE SECOND EDITION

A New edition of the Political History of Ancient India from the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty is placed before the public. The work has been out of print for some times and need has long been felt for a fresh edition. Therefore it goes forth once more having been revised and re-written in the light of the new information that is coming in so rapidly and in such vast bulk. No pains have been spared to bring the book up to date and make it more attractive to students. Material emendations have been made in almost every chapter. Some of the extracts in Sanskrit have been provided with English renderings.

A new feature of the present volume is the inclusion of a number of maps, and a few chronological and synchronistic tables, which, it is to be hoped, will increase the usefulness of the work. The incorporation of fresh material has necessitated a recasting of the indexes.

The present writer never intended his work to be a comprehensive survey of the political and dynastic history of every Indian province. He is chiefly concerned with those kingdoms and empires whose influence transcended provincial limits and had an important bearing upon the general course of political events in the heart and nervecentres of the Indian sub-continent. Dynasties of mere local interest (e.g., the Tamil Prachanitas of the far south, or the Himālayan Pratyantas in the far north) have received

very brief notice, as these did not acquire an all-India importance till after the Gupta period when a Jayadeva Parachakra-kāma had intimate dynastic relations with several rulers of the Indian interior, a Lalitāditya pushed his conquests as far as Kanauj, and a Rājendra Chola carried his arms to the banks of the Ganges

Further, the author does not claim for the period from Parikshit to Bimbisara the same degree of authenticity as for the age of the Mauryas, the Satavahanas and the Guptas. The absence of trustworthy contemporary dynastic records makes it preposterous to put forward such a proposition. In regard to the early period it has been his principal endeavour to show that the huge fabric of sacerdotal and rhapsodic legends is not based solely on the mythical fancy of mendacious priests and storytelling Diaskeuasts; that bardic tales sometimes conceal kernels of sober facts not less trustworthy than the current accounts of the dynasties immediately preceding the raid of Alexander; and that chronological relation of the national transactions before 600 B.C. is not impossible. In trying to demonstrate this he has not confined himself to literature of a particular type, but has collated the whole mass of evidence. Vedic as well as Purānic, Brāhmanical as well as non-Brāhmanical. Buddhist as well as Jain, Indian as well as Hellenic

The writer of these pages wishes to acknowledge with sincere thanks his indebtedness to scholars and critics who have helped him with valuable suggestions, and especially to Dr. Barnett, Professor Schrader, Dr. Jarl Charpentier, Mr. H. Subbaiya and Mr. Asananda Nag. He is also grateful for the kind assistance which he received in many difficulties from his friends and colleagues, among whom Mr. Sailendranath Mitra, Dr. Suniti Kumar Chatterji, Mr. H. C. Ray and Mr. J. C. Chakravorti deserve especial mention. His acknowledgments are also due to Srijut Golapchandra Raychaudhuri who gave him

much valuable help in the preparation of maps and the revision of the indexes. The author does not claim that the indexes are exhaustive, but he has spared no pains to include all important references.

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA:
April 12, 1927.

H. C. R. C.

#### PREFACE TO THE FIRST EDITION

The object of the following pages is to sketch the political history of Ancient India from the accession of Parikshit to the extinction of the Gupta Dynasty. The idea of the work suggested itself many years ago from observing a tendency in some of the current books to dismiss the history of the period from the Bhārata war to the rise of Buddhısm as incapable of arrangement in definite chronological order. The author's aim has been to present materials for an authentic chronological history of ancient India, including the neglected post-Bhārata period, but excluding the Epoch of the Kanauj Empires which properly falls within the domain of the historian of Mediaeval India.

The volume now offered to the public consists of two parts. In the first part an attempt has been made to furnish, from a comparison of the Vedic, Epic, Purānic, Jaina, Buddhist and scular Brāhmaṇical literature, such a narrative of the political vicissitudes of the post-Pārikshita-pre-Bimbisārian period as may not be less intelligible to the reader than Dr. Smith's account of the transactions of the post-Bimbisārian age. It has also been thought expedient to append, towards the end of this part, a short chapter on kingship in the Brāhmaṇa-Jātaka period. The purpose of the second part is to provide a history of the period from Bimbisāra to the Guptas which will be, to a certain extent, more up to date, if less voluminous, than the classic work of Dr. Smith.

The greater part of the volume now published was written some years ago, and the author has not had

the opportunity to discuss some of the novel theories advanced in recent works like the Cambridge History of India, and Mr. Pargiter's Ancient Indian Historical Tradition.

The writer of these pages offers his tribute of respect to the Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee for providing opportunities for study which render it possible for a young learner to carry on investigation in the subject of his choice. To Professor D. R. Bhandarkar the author is grateful for the interest taken in the progress of the work. His acknowledgments are also due to Messrs. Girindramohan Sarkar and Rameschandra Raychaudhuri for their assistance in preparing the indexes. Lastly, this preface cannot be closed without a word of thanks to Mr. A. C. Ghatak, the Superintendent, for his help in piloting the work through the Press.

H. C. R. C

## ABBREVIATIONS

| A. B                  | After the Buddha                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| A. G. I               | Ancient Geography of India.                            |
| A. H. D               | Ancient History of the Deccan                          |
| A. I. H. T            | Ancient Indian Historical<br>Tradition.                |
| A. I. U.              | The Age of Imperial Unity<br>(Bhāratīya Vidyā Bhavana) |
| Ait. Br.              | Aitareya Brāhmana                                      |
| Alex                  | Plutarch's Life of Alexander.                          |
| A N. M .              | Age of the Nandas and Mauryas                          |
|                       | <ul> <li>Pub. Motilal Banarasi Dass</li> </ul>         |
|                       | for the Bhāratîya Itihāsa                              |
|                       | Parishad).                                             |
| Ang                   | Ańguttara Nikāva,                                      |
| Ann. Bhand, Ins.      | Annals of the Bhandarkar                               |
|                       | Oriental Research Institute                            |
| Āpas. Śr. Sūtra .     | Āpastambīya Śrauta Sūtra                               |
| App                   | Appendix.                                              |
| Arch. Rep.            | Archaeological Survey Report                           |
| A. R                  | Annual Report                                          |
| A. R. I               | Aryan Rule in India.                                   |
| A. S. I.              | Archaeological Survey of India.                        |
| A. S. R. (Arch. Surv. | Reports of the Archaeological                          |
| Rep.).                | Survey of India                                        |
| A. S. W. I.           | Archæological Survey of Western                        |
|                       | India.                                                 |
| A. V                  | Atharva-Veda.                                          |
| Baudh. Śr. Sūtra .    | Bodhāyana Śrauta Sūtra.                                |
| Bau. Sūtra            | Baudhāyana Dharma Sūtra.                               |
| Bhand. Com. Vol       | Bhandarkar Commemoration.                              |
|                       | Volume.                                                |
| B. K. S               | Book of Kindred Sayings.                               |
| Bomb. Gaz             | Bombay Gazetteer.                                      |
|                       | ,                                                      |

| Br                   | Brāhmaṇa.                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brih. S              | Brihat Samhitä.                                                                                                                                                      |
| Brih, Up             | Bṛihadāraṇyaka Upanishad                                                                                                                                             |
| Bud. Ind             | Buddhist India.                                                                                                                                                      |
| C                    | Central,                                                                                                                                                             |
| C. A. H              | Cambridge Ancient History                                                                                                                                            |
| Cal. Rev             | Calcutta Review.                                                                                                                                                     |
| Camb. Ed             | Cambridge Edition.                                                                                                                                                   |
| Camb. Hist. (Ind.) . | Cambridge History of India                                                                                                                                           |
| (C. H. I.)           | (Vol. I).                                                                                                                                                            |
| Camb. Short Hist.    | (The) Cambridge Shorter History                                                                                                                                      |
|                      | of India,                                                                                                                                                            |
| Carm. Lec            | Carmichael Lectures, 1918                                                                                                                                            |
| Ch                   | Characa                                                                                                                                                              |
| Chap                 | Chapter                                                                                                                                                              |
| Chh. Up              | Chhāndogya Upanishad.                                                                                                                                                |
| C. I. C A. I         | Catalogue of Indian Coins.                                                                                                                                           |
|                      | Ancient India                                                                                                                                                        |
| C. I. I.             | Corpus Inscription Indicarum                                                                                                                                         |
| Corpus               | , ,                                                                                                                                                                  |
| Com. Vol             | Commemoration Volume                                                                                                                                                 |
| Cunn                 | Cunningham                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>             | Dīgha Nikāya.                                                                                                                                                        |
| Dialogues            | Dialogues of the Buddha.                                                                                                                                             |
| D P. P. N            | Dictionary of Pali Proper Names                                                                                                                                      |
|                      | (Malalasekera).                                                                                                                                                      |
| D. K. A              | Dynasties of the Kali Age.                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                      |
| D. U                 | Dacca University.                                                                                                                                                    |
| D. U Ed              |                                                                                                                                                                      |
| Ed                   | Dacca University.                                                                                                                                                    |
| Ed E. H. D           | Dacca University.<br>Edition.                                                                                                                                        |
| Ed<br>E. H. D        | Dacca University. Edition. Early History of the Dekkan                                                                                                               |
| Ed E. H. D           | Dacca University. Edition. Early History of the Dekkan Early History of India.                                                                                       |
| Ed                   | Dacca University. Edition. Early History of the Dekkan Early History of India. Early History of the Vaishnava Sect. Epigraphia Indica                                |
| Ed                   | Dacca University. Edition. Early History of the Dekkan Early History of India. Early History of the Vaishnava Sect. Epigraphia Indica Notes on the Ancient Geography |
| Ed                   | Dacca University. Edition. Early History of the Dekkan Early History of India. Early History of the Vaishnava Sect. Epigraphia Indica                                |

# xxvi ABBREVIATIONS

| G. B. I              | The Greeks in Bactria and India.    |
|----------------------|-------------------------------------|
| G. E                 | Gupta Era.                          |
| G. E. I              | (The) Great Epic of India.          |
| Gop. Br              | Gopatha Brāhmaņa.                   |
| G. O. S              | Gaekwar Oriental Series.            |
| Greeks               | The Greeks in Bactria and India.    |
| Hariv                | Harivamsa.                          |
| H. and F             | Hamilton and Falconer's Tran-       |
|                      | slation of Strabo's Geography.      |
| H. C. I. P           | The History and Culture of the      |
|                      | Indian People (Bhāratīva            |
|                      | Vidyā Bhavana).                     |
| H. F. A. I. C        | History of Fine Art in India        |
|                      | and Ceylon.                         |
| Hist, N. E. Ind.     | History of North Eastern India.     |
| Hist, Sans Lit.      | (A) History of Sanskrit Literature. |
| H. O. S              | Harvard Oriental Series.            |
| Hyd. Hist. Cong .    | Proceedings of the Indian History   |
| Titt. Tist. Cong .   | Congress, Hyderabad (1941).         |
| I. H. Q              | Indian Historical Quarterly.        |
| Int. Ant. (I. A.)    | Indian Antiquary.                   |
| Ind. Lit             | History of Indian Literature.       |
|                      | Imperial Gazetteer.                 |
| Imp. Gaz             | Invasion of Alexander               |
| *                    |                                     |
| Ins                  | Inscriptions.                       |
| J                    | Jātaka.                             |
| J. A. (Journ. As.) . | Journal Asiatique.                  |
| J. A. H. S           | Journal of the Andhra               |
|                      | Historical Society.                 |
| J. A. O. S           | Journal of the American Oriental    |
|                      | Society.                            |
| J. A. S. B           | Journal and Proceeding of the       |
|                      | Asiatic Society of Bengal.          |
| J. B. Br. R. A. S    | Journal of the Bombay Branch        |
|                      | of the Royal Asiatic Society.       |
|                      |                                     |

| J. B. O. R. S  | Journal of the Bihar and Orissa<br>Research Society. |
|----------------|------------------------------------------------------|
| J. I. H        | Journal of Indian History.                           |
|                | Journal of the Numismatic                            |
| j. 1 o. 1.     | Society of India.                                    |
| J. R. A. S     | Journal of the Royal Asiatic                         |
| J. K. A. S     | Society (Great Britain).                             |
| * P * C        |                                                      |
| J. R. N. S     | Journal of the Royal Numismatic                      |
|                | Society and the Numismatic                           |
|                | Chronicle.                                           |
| J. U. P. H. S  | Journal of the United Provinces                      |
|                | Historical Society.                                  |
| Kaush. Up      | Kaushītaki Upanishad.                                |
| Kaut           | Arthasastra of Kautilva, Mysore,                     |
|                | 1919.                                                |
| Kishk          | Kishkindhyā Kāṇḍa of the                             |
|                | Rāmāyana.                                            |
| Life           | (The) Life of Hiuen Tsang.                           |
|                | Majihima Nikāya                                      |
| M. A. S I      | Memoirs of the Archaeological                        |
| M. M. O I      | Survey of India.                                     |
| Mat            | Matsya Purāna.                                       |
|                |                                                      |
|                |                                                      |
|                |                                                      |
| Mod. Rev       | Producti sections                                    |
|                | Minor Rock Edicts.                                   |
| N              | Nikāya.                                              |
| N. H. I. P     | The New History of the Indian                        |
|                | People (Vol. VI).                                    |
| N. Ins         | (A) List of Inscriptions of North                    |
|                | India.                                               |
| Num. Chron     | Numismatic Chronicle.                                |
| O. S. (Penzer) | The Ocean of Story.                                  |
| _ ` ′          | Purāna.                                              |
| P              | _ ' 11                                               |
|                | Oriental Society.                                    |
| Pratijñā       | Pratijñā Yaugandharāyana.                            |
|                | Tacijim rauganumarajana.                             |

# xxviii

## ABBREVIATIONS

| Pro Or. Conf     | Proceedings of the All-India     |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Pt. (Pat.)       | Patañjali.                       |  |  |  |  |  |  |
| Rām.             | Rāmāyaṇa.                        |  |  |  |  |  |  |
| R. D. B.         | Rakhal Das Banerji               |  |  |  |  |  |  |
| R. P. V. U       | Religion and Philosophy of the   |  |  |  |  |  |  |
| K. F. V. U       | Veda and Upanishads              |  |  |  |  |  |  |
| R. V             | Rig-Veda.                        |  |  |  |  |  |  |
| śańkh, śr. Sūtra | Śāńkhāyana Śrauta Sūtra          |  |  |  |  |  |  |
| Sans. Lit        | Sanskrit Literature,             |  |  |  |  |  |  |
| Śanti            | Santiparva of the Mahabharata,   |  |  |  |  |  |  |
| Sat. Br          | Santipatha Brahmana.             |  |  |  |  |  |  |
| S. B. E .        | Sacred Books of the East.        |  |  |  |  |  |  |
| ś. E             | Śaka Era.                        |  |  |  |  |  |  |
| Sec.             | Section.                         |  |  |  |  |  |  |
| S. I. I          | South Indian Inscriptions.       |  |  |  |  |  |  |
| S. Ins           | (A) List of Inscriptions of      |  |  |  |  |  |  |
|                  | Southern India.                  |  |  |  |  |  |  |
| S. P. Patrika    | Vangīya Sāhitya-Parishat Patrikā |  |  |  |  |  |  |
| Svapna           | Svapnavāsavadatta,               |  |  |  |  |  |  |
| Tr               | Translation.                     |  |  |  |  |  |  |
| Up. Br           | Upanishad Brāhmana               |  |  |  |  |  |  |
| v.               | Veda.                            |  |  |  |  |  |  |
| Vāj. Sam         | Vājasaneyi-Samhitā               |  |  |  |  |  |  |
| Ved. Ind         | Vedic Index.                     |  |  |  |  |  |  |
| Vish             | Vishņu Purāņa                    |  |  |  |  |  |  |
| Vizag. Dist. Gaz | Vizagapatam District Gazetteer   |  |  |  |  |  |  |
| Vogel Volume     | A Volume of Oriental Studies     |  |  |  |  |  |  |
|                  | presented to Jean Philippe       |  |  |  |  |  |  |
|                  | Vogel (1947).                    |  |  |  |  |  |  |
| Z D M. G         | Zeitschrift der Deutschen Mot-   |  |  |  |  |  |  |
|                  | genlandischen Gesellschaft.      |  |  |  |  |  |  |

# CONTENTS

# $\begin{array}{c} \textbf{Part I} \\ . \\ \\ \textbf{From the Accession of Parikshit to the} \end{array}$

CORONATION OF BIMBISARA

PAGE

|              |      | CHAPTER                   | I—INT    | RODUCTION       |          |     |
|--------------|------|---------------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| Section<br>  |      | Foreword<br>Sources       |          |                 |          | 1   |
|              |      | CHAPTER II                | -Kurus   | S AND VIDE      | HA5      |     |
| Section      | I.   | The Age                   | of the P | ārikshitas      |          | 11  |
|              | 11   | The Age o                 | f the Gr | eat Janaka      |          | 44  |
|              |      | The Later<br>The Deccar   |          |                 |          | 72  |
|              |      | Vaidehas                  |          |                 |          | 76  |
| C            | Нарт | er III-M                  | MAJANAI  | ADAS AND        | Kingship |     |
| Section      | 1.   | The Sixtee                | n Mahā   | janapadas       |          | 85  |
| ,,           |      | An Epic Ad<br>The Fall of |          |                 |          | 135 |
|              |      | Kosala ,                  |          |                 |          | 136 |
| ",           | IV.  | Kingship                  |          |                 |          | 130 |
|              |      |                           |          | -               |          |     |
|              |      |                           | PART 1   | 11              |          |     |
| F            |      | THE CORON                 |          |                 |          |     |
|              |      | Снарге                    | R I—INT  | RODUCTION       | :        |     |
| Section<br>" |      | Foreword<br>Local Auto    |          | <br>nd Imperial | Unity .  | 16: |
|              |      |                           |          |                 |          |     |

| •                                                                                                                            | PAGE              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CHAPTER II—THE RISE OF MAGADHA                                                                                               |                   |
| Section I. General Charactor of the Period " II. Republics in the Age of Bimbisāra " III. The Minor Principalities and Great | 166<br>169        |
| Monarchies<br>,, IV. Magadha Crescent—Bimbisāra<br>,, V. Magadha Militant—Kūņika-Ajātasatru                                  | 174<br>181<br>185 |
| " VI. Ajātaśatru's Successors—The Transfer<br>of Capital and the Fall of Avanti                                              | 190               |
| " VII. Chronology of the Haryaṅka-Śiśunāga<br>Kings                                                                          | 198               |
| " VIII. The Nandas                                                                                                           | 201               |
| CHAPTER III—THE PERSIAN AND MACEDONIAN INV                                                                                   | SIONS             |
| Section I. The Advance of Persia to the Indus<br>,, II. The Last of the Achæmenids and                                       | 211               |
| Alexander                                                                                                                    | 215               |
| CHAPTER IVT'IIE MAURYA EMPIRE: 1HE ERA<br>DIGVIJAYA                                                                          | Oŀ                |
| Section I. The Region of Chandragupta Maurya                                                                                 |                   |
| " II. The Region of Bindusāra<br>" III. The Early Years of Aśoka                                                             | 263<br>268        |
| CHAPIER V—THE MAURYA EMPIRE: THE ERA C<br>DHAMMAVIJAYA AND DECLINE                                                           | )F                |
| Section I. Asoka after the Kalinga War , II. The Later Mauryas and the Decline of                                            | 286               |
| their Power                                                                                                                  | 309               |

| CONTENTS | xxxi |
|----------|------|
| CONTENTS | XXXI |

PAGE

| Снар    | TER    | VITHE<br>BA           | Baimbik<br>CTRIAN (  |         |           | E AND 11 | IIŁ  |
|---------|--------|-----------------------|----------------------|---------|-----------|----------|------|
| Section |        | The Regi              |                      |         |           |          | 327  |
| **      |        | Agnimitra<br>Importan |                      |         |           |          | 347  |
| ,,      |        | Period of I           |                      |         |           |          | 352  |
| Снарт   | er V   | II—THE I              | Fali. of<br>Greek Po |         | IAGADHAN  | AND IN   | NDO- |
| Section | I.     | The Kāņ               | vas, the             | Later S | uńgas an  | d the    |      |
|         |        | Later Mit             | ras                  |         |           |          | 353  |
| ,,      | II.    | The Satav             | /āhanas a            | and the | e Chetas  |          | 356  |
| ,,      | III.   | The End               | of Greek             | Rule    | in North  | ı-West   |      |
|         |        | India <sup>1</sup>    |                      |         |           |          | 372  |
| Сна     | 71ER   | VIIIScy               | THIANS               | RULE    | n Norie   | iern In  | DIA  |
| Section | I.     | The Śaka              | s                    |         |           |          | 381  |
| ,,      | II.    | The Pah               | lavas or             | Parthi  | ans       |          | 399  |
| ,,      |        | The Grea              |                      |         |           |          | 404  |
| ,,      | IV.    | The Naga              | s and th             | e Late  | r Kushār  | ns .     | 424  |
| Cı      | IAPT I | er IX—Sc              | YTHIAN ]<br>Western  |         |           | ERN ANI  | )    |
| Section |        | The Ksh               |                      |         |           |          | 428  |
| ,,      | II.    | The Res               | toration             | of the  | . Śātavāl | nana     | -    |
|         |        | Empire                |                      |         |           |          | 434  |
| ,,      | III.   | The Saka              | s of Ujja            | in and  | Kāṭhiāw   | ār       | 446  |
| .,      |        | Administ              |                      |         |           |          |      |
|         |        | Scythian              |                      |         | ,         |          | 454  |
|         |        | •                     |                      |         |           |          | _0.  |

1 In this work "India" means usually the entire territory known by that

name up to August 15, 1947.

|            |                        |                      |             |          | PAGE |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|----------|------|
| CHAPTER    | X—The Gi               | PTA EMP.<br>GUPTA PO |             | ISE OF   | ГĦ£  |
| Section I. | The Foun               | dation of            | the Gupta   | Dynasty  | 466  |
| " II.      | Chandra C              | Supta 1              |             |          | 468  |
| 111        | Chandra C<br>Samudra C | Gupta Par            | rākıamāṅka  |          | 470  |
| (.HAPTER   | XI—THE                 |                      | IPIRE (cont | nued):   | IHŁ  |
|            | / AGE OF               | THE VIEN             | AMADIIIAS   |          |      |
| Section 1. | Chandra C              | Supta II V           | Vikramādity | a        | 488  |
| ., II.     | Kumāra G               | upta I M             | ahendrādīty | a .      | 500  |
| ., III     | . Skanda Gu            | ıpta Vikra           | amāditya    |          | 50.1 |
| CHAPIER    | XII—'I нь<br>I         | GUPIA E              |             | mued):   | гнь  |
| Section 1. | Survival o             | f the Gu             | pta Power   | after    |      |
|            | Skanda Gi              | ıpta                 |             |          | 513  |
| " 11.      | Puru Gup               | ota and l            | Narasimha   | Gupta    |      |
|            | Bālāditya              |                      |             |          | 516  |
|            | . Kumāra G             |                      | And Vishm   | ıgupta   | 520  |
|            | Budha Gup              |                      |             |          | 522  |
|            | Successors             |                      |             |          | 523  |
| " VI       | The Line               | of Kṛishn            | a Gtipta    |          | 527  |
| GE         | NEALOGICAL.            | AND SYNC             | HRONISTIC T | TABLES   |      |
| The Pariks | hita Family            |                      |             |          | 48   |
|            | of some Ved            |                      |             |          | 46   |
|            | Genealogy              |                      |             |          | 195  |
|            | chronologica           |                      | of the Bim  | bisārid- |      |
| Śaiśunā    | ga Period)             |                      |             |          | 201  |
| Maurya Dy  | nasty                  |                      |             |          | 326  |

| С                                        | ONTEN      | rs          | x         | xxiii    |
|------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| F1- 41                                   |            |             |           | Page     |
| Early śātavāhanas                        | •••        |             | •••       | 360      |
| Satraps of Mathura                       |            |             | •••       | 394      |
| Pallavas                                 | •••        | •••         |           | 443      |
| šakas of Ujjain                          | •••        | • • • •     | •••       | 455      |
| Vākāṭakas                                | •••        | •••         |           | 499      |
| The Early Imperial Gu                    | otas       |             | •••       | 526      |
| The Latest Guptas                        |            | • • • •     | •••       | 539      |
| Synchronistic Table                      | •••        | To fac      | e page    | 565      |
| APPENDI                                  | CES, INDE  | XES ETC.    |           |          |
| Biographical Sketch                      |            |             |           | iv       |
| Foreword by Dr. D. C.                    | Sircar     |             |           | vi       |
| Abbreviations                            |            |             |           | xxiv     |
| Appendix A; The Resi                     | ults of A  | soka's Prop | aganda    |          |
| in Western A                             |            |             |           | 549      |
| Appendix B: A Note on                    | the Chro   | nological R | elation   | ٠.       |
| of Kanishka                              | and Rud    | radāman I   |           | 544      |
| Appendix C: A Note o                     |            |             |           | 548      |
| Appendix D: The Dec                      |            |             |           | ٠.       |
| Empire                                   |            |             | ٠         | 551      |
| Appendix E: Kingdom                      | of Tran    | s-Vindhyar  | India     | 560      |
| Bibliographical Index                    |            | '           |           | 565      |
| General Index                            |            |             |           | 575      |
| Additions and Correction                 | ns         |             |           | 601      |
| Opinions and Reviews                     |            |             |           | 602      |
|                                          | Maps       |             |           |          |
| 1. India in the Age of                   | Ianaka     | То          | face page | - 4      |
| 2. Ancient Dakshiṇāpa                    |            |             |           | 54<br>76 |
|                                          |            |             | ,,        | 70       |
| 3. The Mahājanapada<br>India and Ea      |            |             |           | 85       |
|                                          |            | ,,          | ,,        | -        |
| *                                        |            | "           | ,,        | 174      |
| <ol><li>India in the Age of tl</li></ol> | ie Later ( | suptas "    | **        | 519      |



# Political History of Ancient India

#### PART I

From the Accession of Parikshit to the Coronation of

## CHAPTER I. INTRODUCTION

### SECTION I. FOREWORD

No Thucydides or Tacitus has left for posterity a genuine history of Ancient India. But the patient investigations of numerous scholars and archaeologists have opened up rich stores of material for the reconstruction of the ancient history of our country. The first notable attempt to "sort and arrange the accumulated and evergrowing stores of knowledge" was made by Dr. Vincent Smith. But the excellent historian, failing to find sober history in bardic tales, ignored the period immediately succeeding "the famous war waged on the banks of the lumna, between the sons of Kuru and the sons of Pandu." and took as his starting point the middle of the seventh century B.C. The aim of the present writer has been to sketch in outline the dynastic history of Ancient India including the neglected period. He takes as his starting point the accession of Parikshit which, according to Epic and Puranic tradition, took place shortly after the Bhārata War.

Valuable information regarding the Pārikshita and the post-Pārikshita periods has been given by eminent scholars like Weber, Lassen, Eggeling, Caland, Oldenberg, Jacobi, Hopkins, Macdonell, Keith, Rhys Davids, Fick, Pargiter, Bhandarkar and others. But the attempt to frame an outline of political history from Parikshit to Bimbisāra out of materials supplied by Brāhmaṇic as well as non-Brāhmaṇic literature is, I believe, made for the first time in the following pages.

### SECTION II SOURCES

No inscription or coin has unfortunately been discovered which can be referred, with any amount of certainty, to the post-Pārikshita-pre-Bimbisārian period. The South Indian plates purporting to belong to the reign of Janamejaya1 have been proved to be spurious. Our chief reliance must, therefore, be placed upon literary evidence. Unfortunately this evidence is, in the main, Indian, and is not supplemented to any considerable extent by those foreign notices which have "done more than any archæological discovery to render possible the remarkable resuscitation" of the history of the post-Bimbisarian epoch. The discoveries at Mahenjo-Daro and Harappa no doubt constitute a welcome addition to the purely literary evidence regarding the ancient history of India. But the civilisation disclosed is possibly that of Sauvīra or Sovīra (Sophir, Ophir)3 in the pre-Parikshita period. And the monuments exhumed "offer little direct contribution to the materials for political history," particularly of the Madhya-deśa or the Upper Ganges valley.

Indian literature useful for the purpose of the historian of the post-Pārikshita-pre Bimbisārian age may be divided into five classes, viz.:—

- Brāhmanical literature of the post-Pārikshita-pre-Bimbisārian period. This class of literature naturally contributes the most valuable information regarding the history of the earliest dynasties and comprises:
  - (a) The last book of the Atharva Veda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. Ind., VII, App. pp. 162-63; IA, III. 268; IV. 333, 

<sup>2</sup> Cf. IA., XIII. 228; I. Kings, 9, 28; 10, 11,

- (b) The Aitareya, Satapatha, Pañchavirisa and other ancient Brāhmanas.1
- (c) The major part of the Brihadaranyaka, the Chhandogva and other classical Upanishads.

That these works belong to the post-Parikshita period is proved by repeated references to Parikshit, to his son Janamejaya, to Janamejaya's successor Abhipratārin, and to Janaka of Videha at whose court the fate of the Pārikshitas was discussed by the assembled sages. That these works are in the main pre-Buddhistic and, therefore, pre Bimbisarian, has been proved by competent critics like Dr. Rājendralāl Mitra,\* Professor Macdonell\* and others.

II. The second class comprises Brahmanical works to which no definite date can be assigned, but large portions of which, in the opinion of scholars, belong to the post-Bimbisarian period. To this class belong the Rāmāyaṇa, the Mahābhārata and the Purānas. The present Rāmāvana consists of 24,000 slokas or verses. But even in the first or second century A.D. the epic seems to have contained only 12,000 slokas as the evidence of the Buddhist Mahāvibhāshā, a commentary on the Iñanaprasthana of Katyayanīputra, suggests. It not only mentions Buddha Tathagata, but distinctly refers to the struggles of the Hindus with mixed hordes of Yavanas (Greeks) and Sakas (Scythians), Sakān Yavana-Misritan. In the Kishkindhya Kanda. Sugriya

<sup>1</sup> Of special importance are the gathas or songs in the thirteenth kanda of the Sat. Br. and the eighth banchika of the Aitareya,

<sup>2</sup> Translation of the Chhandogya Upanishad, pp. 23-24. 3 History of Sanskrit Literature, pp. 189, 202-03, 226.

<sup>1 4. 2 -</sup> Chaturvinia-sahasrāņi slokānām uktavān rishih.

<sup>5</sup> J.R.A.S., 1907, pp. 99 ff. Cf. Bunyiu Nanjio's Catalogue, No. 1263.

<sup>8</sup> H. 109. 34.

<sup>7</sup> I. 54. 21.

<sup>8</sup> IV. 43. 11-12. Note also the references to Vaijayantapura in the Deccan (II. g. 12), the Dravidas (ibid., 10. 37), Malaya and Darddura (ibid., 91. 24) Murachīpattana (Muziris, Cranganore, IV. 42. 3), practices of the people of the Deccan (II, og. 18), "the seven flourishing realms" of Yavadvīpa (Java), Suvarnadvīpa (Sumatra) in IV. 40. 30, and Karkataka lagna (II. 15. 3).

places the country of the Yavanas and the cities of the sakas between the country of the Kurus and the Madras, and the Himālayas. This shows that the Graco-Scythians at that time occupied parts of the Pañjāb. The Lankā Kāṇḍa' apparently refers to the Purāṇic episode of the uplifting of Mount Mandara, or of Govardhana, Parigrihya girim dorbhyām vapur Vishnor viḍambayan.¹

As regards the present Mahabhārata, Hopkins says. "Buddhist supremacy already decadent is implied by passages which allude contemptuously to the edūkas or Buddhistic monuments as having ousted the temples of the gods. Thus in III. 190. 65, "They will revere edūkas, they will neglect the gods'; ib. 67 'the earth shall be piled with edūkas, not adorned with godhouses." With such expressions may be compared the thoroughly Buddhistic epithet, Cāturmahārājika in XII. 339, 40 and Buddhistic philosophy as expounded in the same book."

"The Greeks are described as a western people and their overthrow is alluded to......The Romans, Romakas, are mentioned but once, in a formal list of all possible peoples, II. 51. 17, and stand thus in marked contrast to Greeks and Persians, Pahlavas, who are mentioned very often.....The distinct prophecy that 'Scythians, Greeks and Bactrians will rule unrighteously in the evil age to come' which occurs in III. 188. 35 is too clear a statement to be ignored or explained away."

The Ādiparva\* refers to king Asoka who is represented as an incarnation of a Mahāsura or great demon,\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>6g. 32; cf Matsya, 249. 53; Bhagavata, X. 25, Mbh., III. 101. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For some other Purănic allusions see Calcutta Review, March, 1922, pp. 500-02. For references to suttee see Hopkins, J.A.O.S., 13. 173. For 'empire' Râm. II. 10, 16.

<sup>1</sup> The Great Epic of India, pp. 391-93.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I. 67, 13-14. Cf also XII. 5. 7 where Aloka is mentioned with Satadhanvan.
<sup>6</sup> It is interesting to note in this connection that in the Desimahätmya of the Mārkandeva Purāna (88. 5) Maurya is the name of a class of Asuras or demons:—

and is described as mahāviryo'parājitaḥ, of great prowess and invincible. We have also a reference' to a Greek overlord, Yavanādhipaḥ of Sauvīra and his compatriot Dattāmitra (Demetrios?). The Sāntiparva presupposes the inclusion of the city of Mālinī, in the land of the Angas, within the realm of Magadha.¹ It mentions Yāska, the author of the Nirukta, Vārshaganya, the Sānkhya philosopher who probably flourished in the fourth or fifth century after Christ' and Kāmandaka, the authority, on Dharma (sacred law) and Artha (polity) who is probably to be identified with the famous disciple of Kauţilya.

The eighteen Purāṇus were certainly known to Alberuni' (A.D. 1000), Rājašekhara (A.D. 900), and the latest compiler of the Mahābhāruta who flourished before A.D. 500. Some of the Purāṇic chronicles are mentioned by Bāṇa (A.D. 600) and earlier writers. But the extant texts which contain lists of kings of the Kali Age cannot be placed earlier than the third or fourth century A.D.,

"Let the Kālaka, the Daushrita, the Maurya and the Kālakcya Asuras, hastening at my command, march forth ready for battle."

Note also the expression suradvishām (of the enemies of the gods, i.e., Asuras) used by the Bhāgovala Purāņa (1. 3. 24) in reference to people "deluded", by the Buddha.

1 Mbh., L. 189, 21-28,

<sup>2 5. 1·6.</sup> 

<sup>8 342. 73</sup> 

<sup>4 318. 59.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J.R.A.S., 1905, pp. 47-51; Keith, Sāmkhya System, pp. 62, 63, 69. <sup>6</sup> Sāntt, 182, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gf. Alberuni, Ch. XII. Prochangle-Rügduns, ed. by Carl Cappeller, p. 5 (exhibidate-phasis-astro-sungersheiron); Mehr. XVIII. 6, 97; Marnhachrita, III (p. 88 of Parab's ed., 1918), Pranaman-prokie Puring, i.e., Vāyu Purings; Cf. Sakala-puring-nighen-healthshiptigh (III. 87) and Harriero Vrindorno-dhini Blaccharithni (II. 77); E.H.V.S. second ed., pp. 17, 70, 130. The fact that the collection of the essence (dura-singhqui) of all the eighteen Puringas in attributed to a very ancient sage by Rajistekhra proves that the Puringas themselves were believed by him to have been composed long before the ninth century A.D. The existence of some of the texts in the naxth century A.D. is hinted at by the Nertir metription of Mañgelés (IA, VII. 61—Mannes-Puringa-Rümdyupa-Bhartatihkas-haisiah . . . Fallabhab, i.e., Pullied D. The reference in the Matusy Puringa, which is regarded as one of the earliest among the Purinjic works, to week days (70, 45; 56; 72, 27, etc. is of value in determining the upper limit.

because they refer to the so-called Andhra kings and even to the post-Andhras.

It is clear from what has been stated above that the Epics and the Purāṇas, in their present shape, are late works which are no better suited to serve as the foundation of the history of the pre-Bimbisārian age than are the tales of the Mahāvanhā and the Asokāvadāna adapted to form the bases of chronicles of the doings of the great Mauryas. At the same time we shall not be justified in rejecting their evidence wholesale because much of it is undoubtedly old and valuable. The warning to handle critically, which Dr. Smith considered necessary with regard to the Pali chronicles of Ceylon, is also applicable to the Sanskrit Epics and Purāṇas.

In a recent work Dr. Keith shows scepticism about the historical value of these texts, and wonders at the "naïve credulity" of those who believe in the historicity of any event not explicitly mentioned in the Vedas, e.g., "a great Bharatan war". It cannot be denied that the Epics and the Purānas, in their present shape, contain a good deal of what is untrustworthy; but it has been rightly said that "It is absurd to suppose that fiction completely ousted the truth." The epigraphic or numismatic records of the Satavahanas, Abhiras, Vahatakas, Nagas, Guptas and many other dynasties fully bear out the observation of Dr. Smith that "modern European writers have been inclined to disparage unduly the authority of the Purānic lists, but closer study finds in them much genuine and valuable historical tradition." As to the "great Bharata war" we have indeed no epigraphic corroboration, because contemporary inscriptions are lacking. But, as will be pointed out in a subsequent chapter, Vedic literature contains many hints that the story of the great conflict is not wholly fictitious. Many of the figures in the Kurukshetra story, e.g., Bālhika Prātipeya1 (Balhika Prātipīya), Dhritarāshtra Vaichitravīrva, Krishna, Devakī-

putra and perhaps Sikhandin Yāiñasena, are mentioned in some of the early Vedic texts.1 and we have a distinct allusion in the Satapatha Brahmana to the unfriendly feeling between the first of these, a prince of the Kurus, and the Sriñjayas.1 It will be remembered that the great war described in the epic often takes the shape of a trial of strength between these two peoples (Kurūnām Srinjayānām cha jigīshūnām parasparam).\* In the laiminīya Upanishad Brāhmana Kurus reproach the Dalbhyas, a clan closely connected with the Panchalas who appear to have been among the principal antagonists of the Kuru leaders in the Bharata War. The Chhandogya Upanishad, as is well-known, contains a gatha which eulogises the mare that comes to the rescue of the Kurus. Battle-songs describing the struggle of the Kurus against the Sriñjavas and associate tribes or clans must have been current at least as early as the fifth century B.C., because Vaisampayana and his version of the Mahabharata are well-known to Aśvalayana and Panini. If as suggested by Vedic evidence discussed in the following pages, the "great Bhāratan war" really took place in or about the ninth century B.C., the broad outlines of the story about the conflict dating from a period not later than the fifth century B.C., cannot be dismissed as wholly unworthy of credence.

Pargiter, unlike Keith, is inclined to give more weight to Puranic tradition than to Vedic evidence. and his conclusions have apparently been accepted by Dr. Barnett.5 It has eloquently been urged by the former that Vedic literature "lacks the historical sense" and "is not always to be trusted." But do the Purāņas which represent Śākya as one individual, include Abhimanyu and Siddhārtha in lists of kings, make

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. also Arjuna identified with Indra in the Sat. Br., V. 4. 3. 7 and Pārtha in the Asvalāyana Srauta Sūtra, XII. 10 (Vedic Index, I. 522).

<sup>9</sup> Vedic Index, II, p. 63. Sat. Br., XII, 9. 3.

<sup>4</sup> Mbh., VI. 45. 2. 4 I. 38. 1 (xii, 4).

<sup>6</sup> Calcutta Review, Feb., 1924, p. 249. Ancient Indian Historical Tradition, pp. 9 f.

Prasenajit the immediate lineal successor of Rāhula, place Pradvota several generations before Bimbisara, dismiss Asoka with one sentence, make no mention of the dynastic name Śātavāhana, and omit from the list of the so-called "Andhras," princes like Siri-Kubha (Śrī-Kumbha) Śātakani whose existence is proved by the incontestable evidence of coins,1 possess the historical sense in a remarkable degree, and are "always to be trusted"? Pargiter himself, not unoften, rejects Epic and Puranic evidence when it is opposed to certain theories. In this connection it will not be quite out of place to quote the following observations of Mr. V. Gordon Childe.1 "The Ksatriya tradition (i.e., Epic and Puranic tradition).....is hardly an unpolluted source of history. The orthodox view is not really based on the priestly tradition, as embodied in epexegetical works, but rather on the internal evidence of the Veda itself. The latter carries conviction precisely because the historical and geographical references in the hymns are introduced only incidentally and in a thoroughly ingenuous manner...The same cannot be said of Ksatriya tradition, which in its recorded form dates from an age (perhaps as late as 200 A.D.) when mythmaking had had many centuries to work in, and which might serve dynastic ends." Priority of date and comparative freedom from textual corruption are two strong points in favour of Vedic literature.

III. The third class of literature comprises Brāhmanical works of the post-Bimbisārian period to which a date in a definite cpoch may be assigned, e.g., the Kauţilya Arthaśāstra assignable to the period 249 B. C. to c.100 A.D., the Mahābhāshya of Patañjali between c.150 B.C. and 100 A.D., etc. The value of these impor-

<sup>1</sup> Mirashi in the Journal of the Numismatic Society of India, Vol. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. A.I.H.T., pp. 175, n. 1; 299, n. 7. <sup>3</sup> The Aryans, p. 32.

The work was known not only to Bāṇa, the author of the Kādambarī who Bourished in the seventh century A.D., but to the Nandistliva and Painnas For recent discussions about the date of Patafjali see Indian Culture, III. [8, Proceedings of the Indian History Congress, Third Session, pp. 840-11.

tant works can hardly be overestimated. They form "sheet anchors in the troubled sea of Indian chronology." Their evidence with regard to the pre-Bimbisarian age is certainly inferior to that of the Brāhmaṇas and the Upanishads, but the very fact that such information as

of the Jamas which may have existed in the early centuries A.D. and probably also to the Nydya-Bhāshya of Vātsyāyana, which is criticised by Dignāga and perhaps by Vasubandhu too (I.A., 1915, p. 82, 1918, p. 108). According to some scholars the Athasastra literature is later than the Dharmasastras, and dates only from about the third century A.D. But the prevalence of the study of Arthaudya in a much earlier epoch is proved by the Junagadh Rock Inscription of Rudradaman I and the existence of treatises on Arthabastra is rendered probable by the mention of technical terms like "Pranaya," "Vishti," etc. It is interesting to note that the Kauptiya, which purports to be a compendium of pre-existing Arthaiastras, does not quote the views of previous Acharyas or teachers in the chapter on "Pranaya" (Bk. V, Ch. 2). It is. therefore, not unlikely that Rudiadaman I, who claims to have studied the Atthoridya learnt the use of the term from the Kautiliya itself and not from a pre-Kautilvan treatise. In this connection it is interesting to note that the Junagadh epigraphs show a special acquaintance with the Arthasastra literature. The Junagadh Inscription of Skanda Gupta, for instance, refers to the testing of officials by upadhās-sarv-opadhābhischa visuddhabuddhih, "possessed of a mind that (has been tried and) is (found to be) pure by all the tests of honesty." The verse

> Nyāy-ārjane-rihasya cha kaḥ samarthaḥ syād-arjitasy-āpy-atha rakshaṇe cha gopāyitasy-āpi cha vṛiddhi-hetau Vṛiddhasya pātra-pratspādanāya

"Who is capable both in the lawful acquisition of wealth, and also in the preservation of it, when acquired, and further in causing the increase of it, when protected, (and able) to dispense it on worthy objects, when it has been increased" (Fleet),

reminds us of Kauf., 1. 1—
apaqanitib; alabdha-labhārthā labdha-parirakshaņī, rakshita-uvordhanl
uyuddhays (firheshu pratipādanī cha.

"The science of government, it is a means to make acquisitions, to preserve what is acquired, to increase what is protected and to distribute among the worthy what has been increased."

Johnston (J.R.A.S., 1939, 1 January, p. 77 £1) points out that the Kaulijisa Arthalástra is not separated by a great interval from Asvaghosha, and is distinctly earlier than the Jitakamali of Aryastra (who Southhed before 484 A.D. Winternitz, Ind. Liz., Vol. II. 276). An early date is also suggested by the absence of any reference to the Denarius in Book II, Chs. 18 mnd 19. But the mention of Chinabathani and Chinabathari and Br. II, Ch. 11, precludes the possibility of a date earlier than the middle of the third century B.C.. The reference must be to the great country of the Far East (G. "China which produces silk." Komma Indikopleustes, McCrindle's Anacent India, p. 169), and not to any obscute tribe on the outskirts of India. China silk

they contain, comes from persons assignable to a known epoch, makes it more valuable than the Epic and Purāņic tradition, the antiquity and authenticity of which can always be called in question.

IV. To the fourth class belong the Buddhist Suttas, Vinaya texts and the Jātakas. Several works of the Buddhist canon are noticed in votive inscriptions at Bharhut and Sāñchī assigned to the second and first centuries B. C. Many of the reliefs found on the railings and gateways of Stūpas of the age depict stories taken from the Jātakas. The texts of the Pali canon are said to have been committed to writing in the first century B.C. They furnish a good deal of useful information regarding the period which immediately preceded the accession of Bimbisāra. They have also the merit of preserving Buddhist versions of ancient stories, and vouchsafe light when the light from Brāhmanical sources begins to fail.

V. To the fifth class belong the sacred texts of the Jainas. Some of the works may go back to a period earlier than the second century A.D. But the canon as a whole was probably reduced to writing in the fifth or sixth century A.D. It gives interesting information regarding many kungs who lived during the pre-Bimbisārian Age. But its comparatively late date makes its evidence not always reliable.

looms large in the pages of classical Sankrat writers. The great silk-producing country (as well as Kambu, Kaur, H. 13) clearly bay outsed the horizon of the early Mauryas. The name "China" applied to the famous land can hardly he anterior to the hist emperor of the Ch'im Dynasty (429-110 B.C., Mogi and Redman, The Problem of the Far East, p. 15). A post-Chandraguptian date for the Arthaldstra is also suggested by (a) the reference to parapets of brick instead of wooden ramparts (II. 3), in connection with the royal seat, and (b) the use of Sankrit at the Secretariat (II. 10). The imperial title Chabravorii (IX. 1) is not met with in inscriptions before Khäravela. The official designations Sometharty: and Sanudhälry find mention in engraphs of a still later sea.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi, Paritishta parvan, p. vii; S.B.E., Vol. XXII, p. xxxvii; XLV, p. xl. Cf. Winternitz, A History of Indian Literature, Eng. trans., Vol. II, p. 482.

#### CHAPTER II. KURUS AND VIDEHAS

#### SECTION I. THE AGE OF THE PARIKSHITAS

Janah sa bhadramedhati rāshṭre rājñaḥ Parikshitaḥ —Atharya Veda

We have taken as our starting point the **reign of Parikshit** whose accession, according to tradition, took place shortly after the *Bhārata* War.

Was there really a king named Parikshit? True, he is mentioned in the Mahāblārata and the Purāṇas. But the mere mention of a king in this kind of literature is no sure proof of his historical existence unless we have corroborative evidence from external sources.

Parikshit appears in a famous laud of the Twentieth Book of the Atharva Veda Sanhittā as a king of the Kurus (Kaurav)a) whose kingdom (rāshtra) flowed with milk and honey. The passage runs as follows:—

"Rājno visvajaninasya yo devo martyām ati vaisānarasya sushļutim ā sunotā Parikshitaḥ parichchhinnaḥ kshemamakarot tama āsanamācharan kulāyan krinvan Kauravyaḥ patirvadati jāyayā katarat ta ā harāṇi dadhi manthām pari srutam jāyāḥ patim vi prichchhati rāshtre rājnāḥ Parikshitaḥ abhivasvaḥ pra juhite yavaḥ pakvaḥ patho bilam janaḥ sa bhadramadhati rāshtre rājnāḥ Parikshitaḥ."

"Listen ye to the high praise of the king who rules over all peoples, the god who is above mortals, who is thought of by all men, of Parikshit! Parikshit has

<sup>1</sup> A.V., XX. 127, 7. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For the meaning of Vaisonara, see Brihaddousts, II. 66.

produced for us a secure dwelling when he, the most excellent one, went to his seat. (Thus) the husband in Kuru land, when he founds his household, converses with his wife.

"What may I bring to thee, curds, stirred drink or liquor? (Thus) the wife asks her husband in the kingdom of king Parikshit.

"Like light the ripe barley runs over beyond the mouth (of the vessels). The people thrive merrily in the kingdom of king Parikshit."

Roth and Bloomfield regard Parikshit in the Atharva Veda as a divine being. But Zimmer and Oldenberg recognize him as a human king, a view supported by the fact that in the Attareya and Satapatha Brāhmaṇas the famous king Janamejaya bears the patronymic Pārnkshita (son of Parikshit). The Attareya Brāhmaṇa, for example, informs us that the priest Tura Kāvashcya "anointed Janamejaya Pārikshita with the great anointing of Indra":

"Etena ha vā Aindrena mahābhishekena Turah Kāvasheyo Janamejayam Pārikshitam abhishishecha."

Referring to king Parikshit, Macdonell and Keith observel: "The epic makes him grandfather of Pratifavas and great-grandfather of Pratipa." Now, the epic and the Purāṇas have really two Parikshits. Regarding the parentage of one there is no unanimity. He is variously represented as the son of Avīkshit, Anaśvā, or Kuru, and is further mentioned as an ancestor of Pratifavas and Pratipa. The other Parikshit was a descendant of Pratipa and, according to a unanimous tradition, a son of Abhimanyu. We shall call the former Parikshit I, and the latter Parikshit II. Was Parikshit I of the Epic and the Purāṇas identical with the Vedic Parikshit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bloomfield, Atharon Veda, pp 197.98, with slight emendations.

2 VIII, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedic Index, Vol. I, p. 494.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahābhārata, Adiparva, 54, 52 and 95, 41. Regarding Parikshit I, the Matsya Purāņa says, 50, 23:

as suggested by the authors of the Vedic Index? In support of this view it may be urged that Indrota Daivāpa Saunaka, priest of Janamejaya, son of the Vedic Parikshit, according to the Satapatha Brāhmaṇa,' is represented in several Purāṇas' as chaplain of the son of Parikshit I who came before the Bhārata heroes. Indrota's son Drīti was a contemporary of Abhipratārin Kākshaseni,' "son of Kakshasena," and the name of Kakshasena actually appears among the sons of Parikshit I in a genealogical list of the Mahāābhārata.' Further, like the Vedic Parikshit, Parikshit I had, according to a Purāṇic passage, four sons, viz., Janamejaya, Srutasena, Ugrasena, and Bhīmasena,' and the eldest son had a quarrel with the Brāhmaṇas.

There are, however, other facts which point to an opposite conclusion. The Vedic Parikshit receives in the Atharvan laud the epithet rājā visvajanīna (universal king) and is called "a deva (god) who is above mortals." In his days the designation Kauravya had ceased to be a mere royal patronymic and was applied to ordinary citizens in Kuru land. Kuru had become the eponymous ancestor of the entire race. And lastly, the people throve merrily (janah sa bhadramedhati) in his realm. These particulars hardly apply to the shadowy Parikshit I of Epic and Puranic lists who is said to have been very near in time to Kuru himself.' On the other hand the Vedic laud corresponds wonderfully, both in content and phraseology with the famous ākhyāna (story) of Parikshit II, son of Abhimanyu, narrated in Chapters 16 to 18 of the Bhāgavata Purāna. We are told that this Parikshit undertook a diguijaya, conquest of all the quarters, in the

<sup>1</sup> Vedic Index, i. 78.

Pargiter, AIHT., 114.

Vedic Index. i. 878.

<sup>4</sup> Mbh., I. 04, 54.

Mon., 1. 94, 54. Wishnu Purana, iv. 20. 1

In the Väyu Purāna, 93. 21 and the Hariosakia, XXX. 9, Parikshit I seems to be identified with Kuru himself as his son (Pārikshita) is called Kuroh putrah, son of Kuru.

course of which he subjugated all the sub-continents (uarshāṇi). He is called the supreme deva who is not to be regarded as the equal of ordinary men (na vai nṛibhi-naradevain parākhyani sainmātum arhasi). He is further styled samrāţ (emperor) and under his protection people thrive and have nothing to fear (vindanti bhadrāṇyakuto-bhayāḥ praṭāḥ).

Proof of the **identity of this Parikshit** (son of Abhimanyu) with his Vedic namesake is also furnished by a later passage of the same Purāṇā' which mentions Tura Kāvasheva as the priest of his son Janamejaya:

Kāvasheyam purodhāya Turam turagamedharāţ

Samantāt prithivīm sarvām jitvā yakshyati chādhvaraih It will be remembered that the same sage appears as the priest of Janamejaya Pārikshita in the Aitarcva Brāhmana

The Bhagavata Purana is no doubt a late work. But its evidence does not stand alone. This will be made clear by an examination of the names of the sons of Parikshit given in the Vedic texts and the Epic respectively. The Vedic Parikshit, we are told, had four sons namely, Janameiava, Ugrasena, Bhīmasena and Śrutasena.2 The Epic Parikshit I, on the other hand, had only one son (Bhīmasena) according to Chapter 95, verse 42 of the Adiparva of the Mahabharata, and seven sons (Janameiava, Kakshasena, Ugrasena, Chitrasena, Indrasena, Sushena and Bhīmasena) according to Chapter 94, verses 54-55, and among these the name of Srutasena does not occur. Even Janamejaya is omitted in Chapter on and in the Java text.3 There is no king of that name immediately after Parikshit I, also in the Kuru-Pandu genealogy given in the Chellur or Cocanada grant of Virachoda. The Epic poet and the writer of the Choda inscription, which is much older than many

<sup>1</sup> Book IX. Ch. 22, Verses 25-37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedic Index, Vol. I, p. 520 <sup>3</sup> J.R.A.S., 1913, p. 6.

<sup>4</sup> Hultrsch, S.I I., Vol. I, p. 57.

extent manuscripts of the Mahābhārata, therefore, were not quite sure as to whether this Parikshit (I) was the father of Janamejaya and Śrutasena. On the other hand, according to the unanimous testimony of the Mahābhārata and the Purāṇay, Parikshit II had undoubtedly a son named Janamejaya who succeeded him on the throne. Thus the Mahābhārata, referring to Parikshit II, the son of Abhimanyu, says.'

Parikshit khalu Mādravatīm nāmopayeme, tvanmātaram. Tasyām bhavān Janamejayaḥ. "Parikshit married Mādravatī, your mother, and she gave birth to you, Janameiava."

The Matsva Purāna informs us that

"Abhimanyoh Parikshittu putrah parapuranjayah

Janamejayah Parikshitah putrah paramadhārmikah."
"Abhimanyu's son was Parikshit, the conqueror of his

enemy's city. Parikshit's son was Janamejaya who was very righteous."

This Janamejaya had three brothers, namely, Srutasena, Ugrasena and Bhīmasena:—"Janamejayah Pārikshitah saha bhrātṛbhih Kurukshetre dirgha-satram upāste; tasya bhrālarastrayah Srutasena Ugraseno Bhīmasena iti."

"Janamejaya, son of Parikshit, with his brothers, was attending a long sacrifice of Kurukshetra. His brothers were three, namely,—Srutasena, Ugrasena and Bhīmasena."

Particulars regarding the son and successor of the Vedic Parikshit agree well with what we know of the son and successor of the Epic and the Purāṇic Parikshit II. Janamejaya, the son of the Vedic Parikshit, is mentioned

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 95. 85.

<sup>\$ 50, 57.</sup> 

in the Satapatha Brāhmaņa as a performer of the Asvamedha or horse-sacrifice. The priest who performed the famous rite for him was Indrota Daivapa Saunaka. On the other hand, the Aitareya Brahmana, which also mentions his Asvamedha, names Tura Kāvasheva as his priest. The statements of the Satapatha, and Aitareya Brāhmanas are apparently conflicting, and can be reconciled if we surmise that either we are dealing with two different kings of the same name and parentage or the same Janamejava performed two horse-sacrifices-Which Janamejaya actually did so? Curiously enough the Puranas give the information which is needed. The Matsya Purāna speaking of Janamejaya, the grandson of Abhimanyu, and the son of Parikshit II, says:

Dvir asvamedham āhrtva mahāvājasancvakah pravartavitvā tam sarvam rshim Vājasaneyakam

vivade Brahmanash sarddham abhisapto vanam yayau. The quarrel with the Brahmanas, alluded to in the last line, is also mentioned in the Aitareya Brāhmana. According to that text Janameiava's priestly opponents were the Kasvapas. That designation hardly applies to the Gargyas who quarrelled with the son of Parikshit P because the Baudhāyana Srauta Sūtra' includes them in the Angiras group. On the other hand Vaisampavana, who led the opponents of the son of Parikshit II, was undoubtedly a Kaśvana.5

Parikshit II has thus a better claim than Parikshit I to be regarded as identical with the Vedic Parikshit. It is, however, possible that Parikshit I and Parikshit II represent a bardic duplication of the same original individual regarding whose exact place in the Kuru genealogy no unanimous tradition had survived. The fact that not only the name Parikshit, but names of

<sup>1 50, 63-64.</sup> Cf. N. K Siddhanta, The Heroic Age of India, p. 12

Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, 114; Vayu. 93. 22-27. 4 Vol. III. pp. 491 ff.

<sup>5</sup> Op. cst., p. 449.

most of the sons (in the Vishnu and Brahma Purānas1 the names of all the sons) are common to both, points to the same conclusion. In the case of the son and successor of each of the two Parikshits we have a strikingly similar story of quarrel with the Brahmanas.3 It will further be remembered that while Tura Kavasheva is mentioned in the Puranic literature as a Purohita of the son of Parikshit II, Indrota Daivapa Saunaka is represented as the priest of the son of Parikshit I. But it is clear from the Vedic texts that both the royal chaplains served the same king who was separated by five or six generations from Janaka, the contemporary of Uddālaka Āruni, Yāiñavalkva and Somaśushma. Doubts may thus be legitimately entertained about the existence of two Parikshits each of whom had sons and successors with identical names, the heroes of tales of a similar character. The probability is that there was really only one Parikshit in the Kuru royal family, father of the patron of both Tura and Indrota

Did he flourish before or after the Bhārata War? The necessity felt for offering an explanation of the name Parikshit given to Abhimanyu's son at the end of the Bhārata War, and the explanation itself, probably suggest that the tradition of an earlier Kuru king with the name of Parikshit had not yet come into existence when the tenth book of the Mahābhārata was written.' Parikshit I was possibly invented by genealogists to account for such anachronisms as the mention of Indrota-Pārikshita-sarānvāda as an old story by Bhīshma in the twelfth book (Chapter 151). The wide divergence of opinion in regard to the name of the father of the so-called Parikshit I, and his position in the list, is also to be noted

<sup>1</sup> Vishnu, IV. 20. 1; 21. 1; Brahma, XIII, 109.

<sup>2</sup> Vayu, 93, 22-25; Matsya, 50. 63-61, etc

<sup>3</sup> Mbh., X. 16. 3.

<sup>&</sup>quot;While the Kuru line will become extinct (parikshipeshu Kurushu) a son will be born to you (=Uttarā, wife of Abhimanyu). The child will, for that reason, be named Parikshit."

in this connection. It shows the absence of a clear tradition. On the other hand there is absolute unanimity in regard to the parentage and dynastic position of the so-called Parikshit II.

<sup>1</sup> The identification of the Vedic Parikshit with the son of Abhimanyu who flourished aiter the Bhâtata War does not seem probable to Dr. N. Dut, the author of The Aryansastion of India, pp. 50 ff., because, in the first place, it goes against the findings of Macdonell, Keth and Parguer who prefer to identify the Vedic Parikshit with an ancestor of the Pâpdus. As to this it may be pointed out that the existence of a Parikshit (faither of Jannenipays) before the Pâpdus, rests mainly on the testimony of those very genealogies which are regarded by Keth as worthless and unreliable (cf. RPFU, 31. 6.18). That the name of Jannenipays in this connection is an intrusion into the genealogical texts is evident from its omnission from Chapter 95 of the Mahābhārdeat, he less text, the Chellur grant, etc.

Dr. Dutt next argues that the Vulnus Purāga makes the four brothers Janamejaya, Śrutasena, etc., sons of Parikshit I. If he had only persused a subsequent passage (IV. at. 1) he would have seen that the Purāga makes the four brothers sons of "Parikshit II" as well and while this later statement finds corroboration in the Madhābārata (I. 2, 1) the earlier does not.

Dr. Dutt next says that it is always risky to attempt identification of kings or the fixing of their dates from an examination of their teacher-priests' names. But why should it be risky if the names and order of succession be genuine? The real risk lies in the rejection of such evidence without sufficient examination. It should be remembered in this connection that the identification of the Vedic Pärikshita Janamejaya with his Epic namesake (descendant of Abhimanyu) does not depend mainly on the teacher-priests' names, but on the following facts, viz., (1) absence of any cogent proof of the existence of an earlier Janamejaya Pārikshita in view of the omission of his name in the Java text, Choda inscriptions etc., and (s) agreement of particulars about the Vedic Parikshit and Janamejaya (e.g., words describing the prosperity of the Kuru realm, the performance of two Atvamedhas, quarrel with the Kasyapas), with what we know of Parikshit and Janamejaya who were descendants of Abhimanyu. The question of the chronological relation between the Vedic Parikshit and the Vedic Janaka is entirely independent of this identification. This relation has been determined on the strength of two different lines of evidence. Materials for one have indeed been taken from the Vanta list of the Brahmanas. But the succession from Indrota to Somasushma has been reconstructed from incidental notices in the Brahmana texts themselves which no critic has represented as late.

Dr. Dutt adds that identity of names does not necessarily imply identity of persons. This is a truism which is not remembered only by those who identity Dhylarafshira Vaichitravirya with Dhylarafshira of Kali. It has never been suggested in the Political History that the Vedic and Epic Pariishits and Jannaelyas are identical merely because their names are identical.

As to Dr. Dutt's contention that there could not be want of motives in later times on the part of the authorn belonging to rival families and schools to associate a certain tescher-priest with a famous king of old, etc., it is not clear which particular case he has in mind in making the statement. The association of indrous and Turu with januarieya, and that of Uddilaks and

The Vedic hymns throw little light on the domestic life or reign-period of Parishit. From the epic we learn that he married a Madra princess (Mādravatī) and ruled for 24 years dying at the age of sixty. Little credit, however, can be given to the bardic tales that cluster round his name. The only facts that can be accepted as historical are that he was a king of the Kurus, that the people lived prosperously under his rule, that he had many sons, and that the eldest, Janamejaya, succeeded him.

It will not be quite out of place here to say a few words about the realm of the Kurus over which Parikshii

Yijitavaliya with Janaka is found in the fatepatha and Allarrya Brihmenar and in the Upanithada. I is suggested that such association is a deliberate concection or fabrication? But no shred of evidence has been brought forward to prove such a change. No doubt misrepresentations are met with in the Epics and the Purinus (as pointed out by Pargiter and others). But it would not be reasonable to argue that the Brihmenar and the Upanithada are guilty of deliberate fablications because forsooth there is confusion in the Purinus which are undoubted of a later date.

Lastly the credibility of the Vanisa lists in the Vedic texts has been assailed

on the following grounds, viz.—
(1) Silence of Commentators.

(a) Discrepancy between the lists appended to the 10th and 14th books respectively of the Satapatha Brahmana in regard to the authorship of the work and ascription of the work to different teachers.

(x) Scant courtesy shown to an alleged teacher by his pupil.

As to (1), the Achārya paramparā, succession of teachers, is distinctly alluded to by the commentators. If they did not enter into a detailed explanation, it is because they considered it to be sugamam, spashļam, easily intelligible, plain.

(a) There is no Fenhia list at the close of the 14th book of the Brithmens proper excluding the Brindsfrayabe Upenshad. There are no doubt lists of teachers at the end of the Upenshad. It is too much to expect that, in the various lists, the entire Brithmens as well as the Upenshad should be scribed to the same traditional authority. The Brithmens and Upenshad tests are not works of single individuals. The question of discrepancy, therefore, does not arise. Reference to different traditions regarding the authorispin of a particular work, or of particular portions of a work, does not necessarily vitiate any Achtys-persporaber regarding which we have substantial agreement in the text.

(3) It is too much to expect that in ancient, as in modern times, all pupils should be equally respectful to teachers. Was not Dhrishtadyumna a

pupil of Dronacharya whom he killed?

<sup>1</sup> Mbh., I. 49, 17-26 with commentary. We learn from the Brihadëranyaka Upanishad (III. 3. 1) that the Pärikshita family was intimately known in the Madra country.

ruled. The kingdom, according to epic tradition, stretched from the Sarasvatī to the Ganges. In the Digvijaya-parva it is taken to extend from the border of the land of the Kulindas (near the sources of the Sutlej, the Jumna and the Ganges) to that of the Sūrasenas and the Matsyas (in the Mathura and Bairat regions respectively), and from the frontier of Rohītaka (Rohtak in the Eastern Punjab) to that of the Panchalas (of Rohilkhand). It was divided into three parts, Kurujangala, the Kurus proper and Kurukshetra. Kurujangala, as its name implies, was probably the wild region of the Kuru realm that stretched from the Kamvaka forest on the banks of the Sarasvatī to Khāndava near (samībatah) the Iumna.2 But in certain passages it is used in a wider sense to designate the whole country (deśa, rāshtra'). The Kurus proper were probably located in the district around Hastinapura (on the Ganges), identified with a place near Meerut. The boundaries of Kurukshetra are given in a passage of the Tattiriya Aranyaka as being Khandava on the south, the Turghna on the north, and the Parinah on the west (lit. hinder section, jaghanardha). The Mahābhārata gives the following description of Kurukshetra: "South of the Sarasvatī, and north of the Drishadvatī, he who lives in Kurukshetra really dwells in heaven. The region that lies between Taruntuka and Marantuka or Arantuka, the lakes of Rāma and Macha-

```
1 Mbh., I 109. 1; 149 5-15; II 26-32, III. 83. 201, Ptolemy VII 1 12
```

Tatah Sarasvatiküle sameshu marudhanvasu Kamyakam nama dadrisus wanam munijanapriyam

7 111, 83 4; 9; 15; 25; 40; 52; 200; 204-08.

<sup>&</sup>quot;Then they saw before them the forest of Aamyaka on the banks of the Sarasvati on a level and wild plain, a favoured resort to anchorites." Mbh., III. 5. 3. For the location of the Khāṇḍava forest see I 222 14; 223 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Mbh., 1. 109 24, viii 1. 17 vii. 37, 23 4 Smith, Oxford History (1919), p. 31. Cf. Rām, 11 68, 13 Mbh., 1 128 29 ff; 133. 11; Pargiter DKA , 5: Patanjali, II. 1. 2 anu Gangain Hastinapurain, 5 Vedic Index 1. pp 169-70

<sup>6</sup> Cf. the Parenos of Arrian (Indika, 14), a tributary of the Indus

kruka'—this is Kurukshetra which is also called Sāmanta-pañchaka and the northern sacrificial altar (uttara vedi') of the grandsire (i.e., Brahmā)." Roughly speaking, the Kuru kingdom corresponded to modern Thanesar, Delhi and the greater part of the Upper Gangetic Doāb. Within the kingdom flowed the rivers Arunā (which joins the Sarasvatī near Pehoa), Amsumatī, Hiranvatī, Āpayā (Āpagā or Oghavatī, a branch of the Chitang), Kausikī (a branch of the Rakshī), as well as the Sarasvatī and the Drishadvatī or the Rakshī.' Here, too, was situated Saryaṇāvat, which the authors of the Vedic Index consider to have been a lake, like that known to the Satapatha Brāhmaṇa by the name of Anyatahplakshā.

The royal residence according to the Vedic texts was apparently Asandīvat. This city may have been identical with Nāgasāhvaya or Hāstinapura, the capital mentioned in the Epics and the Purāṇas. But it is more probably represented by the modern Asandh near the Chitang.

According to epic tradition the kings of Kurukshetra belonged to the Puru-Bharata family. The Paurava connection of the Kurus is suggested by the Riguedic hymn, which refers to "Kuru-Favaṇa" (lit. glory of the Kurus) as a descendant of Trasadasyu, a famous king of the Pürus. The connection of the Bharatas with the Kuruland is also attested by Vedic evidence. A Rigvedic ode' speaks of the two Bhāratas, Devafravas

¹ Machakruka, Taruntuka and Marantuka are Yaksha dvārapālas guarding the boundaries of Kurukshetra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For the identification and location of some of the streams see Mbh., III. 89, 95, 191; V. 151, 78; Cunningham's Arch-Rep., for 1878-79 quoted in JRAS., 1883, 35gn; Smith, Oxford History, 2g; Science and Culture, 1943, pp. 468 ff.

<sup>3</sup> Vedic Index, Vol. 1, p. 72.

<sup>4</sup> See the map, Smith, Oxford History, p. 29, An Asandi district is mentioned by Fleet in his Dynasties of the Kenerese Districts (Bombay Gazetteer, 1. 2, p. 492). But there is no reason for connecting it with the Kuru country. § X. 35. 4.

<sup>6</sup> Rigueda, IV. 38. 1; VII. 19, 3.

<sup>7</sup> Rig. iti 23; Oldenberg, Buddha, pp. 409-10.

and Devavāta, as sacrificing in the land on the Dṛishadvatī, the Āpayā and the Sarasvatī. Some famous gāthās of the Brāhmaṇas' and the epic tell us that Bharata Dauḥshanti made offerings on the Jumna, the Ganges (Yamunām anu Gaṇgūām) and the Sarasvatī. The territory indicated in these laudatory verses is exactly the region which is later on so highly celebrated as Kurukshetra.

In the opinion of Oldenberg "the countless small stocks of the Sanhitā age were fused together to form the greater peoples of the Brāhman period. The Bharatas found their place, probably together with their old enemies, the Pūrus, within the great complex of peoples now in process of formation, the Kurus; their sacred land now became Kurukshetra."

Among those kings who are mentioned in the genealogical lists of the Mahābhārata as ancestors and

<sup>1 \$</sup>at. Br. xmi. 5, 4, 11; Att. Br., vm. 23; Mbh., vii. 66. 8.

The absorption of the Bharatas by the Kurus is suggested by such passages as Kuravo nāma Bhāratāḥ (Mbh., XII. 349. 44). In the Rām., IV. 12. 11 Bharatas are still distinguished from the Kurus. It has been suggested by some scholars, e.g., C. V. Vaidya (History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, pp. 268 ff.) that the Bharata of Reguedic tradition is not to be identified with Dauhshanti Bharata, the traditional progenitor of the Kuru royal family, but rather with Bharata, the son of Rishabha, a descendant of the first Manu called Svayambhuva. It should, however, be remembered that the story of Bharata, son of Rishabha, is distinctly late. The Bharata princes and people of Riguedic tradition are clearly associated with the Kuru country watered by the Sarasvatī and the Drishadvatī and the names of their rulers, e.g., Divodasa and Sudas occur in Puranic lists of kings descended from the son or daughter of Manu Vaivaruata and not of Manu Sudyambhuva. The Bharata priests Vasishtha and Visvāmitra Kausika are connected in early literature with the royal progeny of Manu Vaivasvata and his daughter, and not of Manu Sväyambhuva. For the association of Vasishtha with the descendants of Bharata Dauhshanti see the story of Samvarana and Tapati in the Mahābhārata, I. 94 and 171 f. Visvāmitra Kausika's association with the Pūru-Bharata family is, of course, well-known (Mbh. I. 94. 55). It may be argued that Bharata, ancestor of Visvamitra, who is called Bharata-rishabha in the Aitareya Brahmana, must be distinguished from the later Bharata, the son of śakuntala, daughter of Viśvamitra. But there is no real ground for believing that the story of Visvamitra's connection with the nymphs is based on sober history. The Rigvedic Visvamitra belonged to the family of Kusika. In the Mahabharata (I. 94. 33) the Kusikas are expressly mentioned as descendants of Bharata Dauhshanti.

<sup>8</sup> Adiparva, Chapters of and on.

predecessors of Parikshit, the names of the following occur in the Vedic literature: -

Purū-ravas Aila,1 Ayu,1 Yayāti Nahushya.1 Pūru.1 Bharata Dauhshanti Saudyumni, Ajamīdha, Riksha, Samvarana, Kuru, Uchchaihśravas, Pratīpa Prātisatvana or Prāti sutvana," Balhika Prātipīya," Samtanu," and Dhritarāshtra Vaichitravīrva."

The occurrence of these names in Vedic texts probably proves their historicity." but it is difficult to say how far the epic account of their relationship with one another or with Parikshit, and the traditional order of succession. are reliable. Some of the kings may not have been connected with the Kurus at all. Others, e.g., Uchchaihśravas Kaupayeva, Balhika Prātipīva and Śamtanu, were undoubtedly of the same race (Kauravya) as Parikshit."

Puru-ravas Aila, the first king in the above list, is represented in epic tales as the son of a ruler who migrated from Bāhli in Central Asia to Mid-India." It may be

```
2 Rig Veda, I. 53. 10; II. 14. 7. etc.
8 R. V., I. 31. 17; X. 63. 1.
4 R. V., VII. 8. 4; 18. 13.
5 Sat. Br., XIII. 5. 4. 11-12; Ait. Br., viii, 23.
                                            7 R. V., VIII. 68, 15.
R. V., IV. 44. 6.
```

8 R. V., VIII. 51. 1. (Vedic Index II. 442). Frequently mentioned in the Brahmana literature, of, Kuru-fravana, Rigl'eda, X. 33. 4. see however, foot-note 15 below.

10 Janminīya Upanishad Brāhmaņa, III. 29. 1-3.

1 Rig Veda, X. 95; Sat. Br., XI. 5. 1. 1.

11 Atharva Veda, XX, 129, 2. 18 Sat. Br., XII. 9. 3. 3.

18 R. V., X. 98. 14 Kāthaka Samhitā, X. 6.

15 It should, however, be noted that no individual king named Kuru is mentioned in Vedic literature. Kuru is the name of a people in the Vedic

16 Jaiminiya Up. Br., III. 29. 1; Sat. Br., XII. 9. 3; Nirukta. ed. by Kshemaraja Śrikrishna Dasa Śresthi, p. 190; Brihaddevata, VII, 155-156; Studies in Indian Antiquities, pp. 7-8.

" Ram., VII. 103, 21-22. This Bahli lay outside the Madhyadesa and is associated with Kärddama kings. The reference is doubtless to Balkh or Bactria in the Oxus Valley. For a discussion about its identity see IHQ. 1983, 87:39-The Matsya Purana, 12. 14 ff. distinctly mentions Ilavrita-Varsha (in Central Asia) as the realm of the parent of Purū-ravas. Mbh., III. 90. 22-25) however seems to locate the birth place of Puru-rayas on a hill near the source of the Ganges.

noted in this connection that the Papañcha-sūdani refers to the Kurus-the most important branch of the Ailas according to the Mahābhārata and the Purānas-as colonists from the trans-Himālayan region known as Uttara Kuru.' Bharata, another king mentioned in the epic list is described as a lineal descendant of Purū ravas and of Pūru. But this is doubtful. He is, as we have seen, definitely associated in Brāhmanic and epic gāthās with the land on the Sarasvatī, the Ganges and the Jumna, and is credited with victory over the Satvats. The epic tradition that he was the progenitor of the Kuru royal family is in agreement with the Vedic evidence which connects him and his clansmen, Devasravas and Deva-vata, with the same territory which afterwards became famous as the land of the Kurus. Uchchaihśravas Kaupayeya had matrimonial relations with the royal family of the Panchalas. But Balhika Prātipīya could ill conceal his jealousy of the ruler of the Srinjayas, a people closely associated with the Pañchālas in epic tales. The word Balhika in the name Balhika Prātipīya seems to be a personal designation and there is no clear evidence that it is in any way connected with the Balhika tribe mentioned in the Atharva Veda and later texts. It may, however, point to the northern origin of the Kurus' of the "Middle country," a theory rendered probable by the association of the Kurus with the Mahavrishas and the fact that a section of the Kuru people dwelt beyond the Himālayas in the days of the Astareya Brāhmaņa and the Mahābhā-

<sup>11.</sup>w. Ancient Mid-Indian Apitrys Tribes, p. 16. Note the avecation of the Kurus with the Mishiyytho, left Indies, II. 1790, and with the Billikas, Mib. II. 69, 17. In Mib. III. 145, 18-19 the Ultran Kurus are apparently placed near Mount Kailika and Badari. In other texts they are located much further to the north. The Kurus of the Medilyaddes are called Deskinya-Kurus in Mibs. I. 109, 100.

<sup>2</sup> Note the association of the Prätipeyas of the kuiu assembly with the Balhikas in Mbh. ii. 63. 1-7; Pratipeyah Santanaud Bhlmestenäh sa Bālhikāḥ.... trinudhoam Kāvyām vācham samsad. Kaurauānām.

<sup>\*</sup> Vedic Index, II. 279n 5: Sat. Br. (Kanva text); for Balhikas and Mahāvṛishas see also Atharus Veda, V. 2z. 4-8.

rata. The history of the Kuru royal line becomes more definite from the time of Saintanu who was fifth in the ascending line from Parikshit. Regarding the events of Parikshit's reign we have little reliable information. We only know that the drought that threatened the Kuru realm in the time of Saintanu had passed away and the people "throve merrily in the kingdom of Parikshit."

The date of Parikshit is a matter regarding which the Vedic texts give no direct information. In the Aihole Inscription of Ravikīrti, panegyrist of Pulakešin II, dated Saka 556 (expired) = A.D. 634-35, it is stated that at that time 3735, years had passed since the Bhārata War:

Trimsatsu tri-sahasreshu Bhāratād āhavād itah saptābda sata yukteshu gateshvabdeshu pañchasu.

The date of the Bharata war which almost synchronised with the birth of Parikshit, is, according to this calculation. and the testimony of Aryabhata (A.D. 499), 8102 B.C. This is the starting point of the so-called Kali-yuga era. But, as pointed out by Fleet\*, the reckoning was not founded in Vedic times. It is an invented one, devised by Hindu astronomers and chronologists for the purposes of their calculations some thirty-five centuries after the initial point which they assigned to it. As a matter of fact another school of Hindu astronomers and historians. represented by Vriddha-Garga, Varāhamihira Kalhana, placed the heroes of the Bharata war 658 years after the beginning of the Kali-yuga and 2526 years before the Saka era, i.e., in B.C. 2449.3 This last date is as much open to doubt as the one adopted by Aryabhata and Ravikīrti. The literature that embodies the Vriddha-Garga tradition cannot claim any higher antiquity or reliability than the composition of the great astronomer of Kusumapura. The chronology to which it gives

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. Ind., VI, pp. 11, 12.

JRAS., 1911, pp 479 ff, 675 ff.
 Äsan Maghäsu munayah säsati prithvim Yudhishthire nyipatau

shad-dvika-pancha-dviyutah Sakakālastasya rājnascha. Brih. S., XIII. 3. Cf. Rajatarangini, I. 48-55.

preference is not accepted by the Aihole inscription of Ravikīrti. A noted writer, who accepts the dating of Vriddha-Garga and Varaha, cites only two late cases (op. cit. p. 401) to prove its currency in India, viz., the commentary on the Bhaeavatamrita and certain modern Almanacs. His attempts to support this tradition by astronomical calculation based on certain Mahāhhārata passages are beset with difficulties. For one thing there is a good deal of uncertainty regarding the starting point of what he calls the "Purāṇic" or "epic" Kaliyuga. He says (p. 800) "most likely the Mahābhārata Kaliyuga truly began from the year 2454 B.C. The year of the Bharata battle according to his finding is however 2440 B.C. In other words the battle was fought five years after the epic Kaliyuga had already begun. But he himself points out (p. 909) that the battle was fought, according to the Mahābhārata, when it was the junction of (antara, really interval between) Kalı and Dvāpara, and 36 years before the year of Krishna's expiry (p. 399) which was the true beginning of the Kaliyuga. Thus the dates assigned to the beginning of Kali do not agree. These discrepancies demonstrate the unstable character of the ground on which the chronological edifice is sought to be built. It may be remembered in this connection that Kalhana, who places Gonarda I of Kashmir and the Bharata War in 2449-8 B.C. fixes a date for Asoka much earlier than Gonarda III (1182 B.C.). This result is opposed to all genuine historical evidence and proves the unreliable character of the scheme of chronology which has for its basis a belief in 2449 B.C. as the date of the Bharata War. Some writers try to reconcile the conflicting view presented by the schools of Aryabhata and Vriddha-Garga by suggesting that the Śaka-kāla, of Varāhamihira is really Śākva-kāla, i.e., the era of the Buddha's Nirvāna. This

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. P. C. Sen Gupta, Bhārata Battle Traditions, JRASB. IV, 1938, No. 3 (Sept. 1939, pp. 993-413).
<sup>1</sup> IHQ, 1932, 85; Mod. Rev., June, 1922, 650 ff.

conjecture is not only opposed to the evidence of Kalhana, but is flatly contradicted by Bhattotpala who explains Śaka-kāla of the Brihat Samhitā passage as Śaka-nribahāla. era of the Saka king.1 Varāhamihira himself knew of no śaka-kāla apart from the śakendrakāla or śakabhūba-kāla, i.e., the era of the Saka king.1

A third tradition is recorded by the compilers of the Purānas. There is a remarkable verse, found with variants in the historical Puranas, which places the birth of Parikshit 1050 (or 1015, 1115, 1500 etc. according to some manuscripts), years before Mahāpadma, the first Nanda king of Magadha:

> Mahābadm-ābhishekāt tu yāvajjanma Parīkshitah evam varshasahasram tu jñeyam pañchāsaduttaram.3

If the reading Pañchāśaduttaram be correct, the verse would seem to point to a date in the fourteenth or fifteenth century B.C. for the birth of Parikshit. It is, however, doubtful if even this tradition can be regarded as of great value. In the first place the divergent readings in the different Mss. take away from the value of the chronological datum. Secondly, the Puranas themselves in giving details about the dynasties that are supposed to have intervened between the Bharata war and the coronation of Mahapadma mention totals of reigns which when added together neither present a unanimous tradi-

<sup>1</sup> The Brihat-Samhitā by Varāhamihira with the commentary of Bhattotpala, edited by Sudhākara Dvivedī, p. 281. 2 Brihat Samhita, VIII, 20-21.

<sup>8</sup> Pargiter, Dynasties of the Kali Age, p. 58. From the account of Pargiter it appears that the reading Pancha-satottaram, finds no support in the Vayu and Brahmanda texts. The variant Salam panchadasottaram occurs only in some Bhagavata Mss. 'Pañchadas-ottaram' is however unknown to the Matsya One Matsya Ms. has 'Sato trayam.' The reading generally accepted by the scribes seems to have been Pañchāiad-uttaram. The biggest figure (1500) is probably obtained by the wrong inclusion within the Magadhan list of the Pradyotas of Avanti and taking the period of Barhadratha rule to cover 1000 instead of 722 years. 1000 (for the Barhadrathas) + 152 (for the Pradyotas) + 960 (for the Saisunagas) = 1512 years.

tion nor correspond to the figure 1050, which alone finds general acceptance in the Matsya, the Vayu and the Brahmanda manuscripts. The discrepancies may no doubt be partially explained by the well-known fact that the Puranic chroniclers often represent contemporaneous lines e.g. the Pradyotas and the Bimbisarids, as following one another in regular succession. But there is another point which deserves notice in this connection. The same passage which says that "from Mahāpadma's inauguration to the birth of Parikshit, this interval is indeed 1050 years," adds that "the interval which elapsed from the last Andhra king Pulomāvi to Mahāpadma was 836 years." As most of the Purānas agree in assigning a period of 100 years to Mahapadma and his sons who were followed immediately by Chandragupta Maurya, the interval between Chandragupta and Pulomāvi, according to the Purānic chronology, will be 836-100-736 years. Now as Chandragupta could not have ascended the throne before 826 B.C., Pulomāvi, according to the calculation of the Puranas, cannot be placed earlier than 410 A.D. But this date can hardly be reconciled with what we know about the history of the Deccan in the first half of the fifth century A.D. Contemporary records show that the territory that had acknowledged the sway of Pulomavi and his ancestors was at that time under the Vākātakas and other dynasties that rose on the ruins of the so-called "Andhra," or śātavāhana empire. This emphasizes the need of caution in utilizing the chronological data of the Purānas.

An attempt has been made in recent times to support the Puranic date for Parikshit and the Bhārata War which is taken to correspond to c. 1400 B.C., by calculations based on the Vanisa lists of teachers and pupils

<sup>1</sup> See also Raychaudhuri. The Early History of the Vaishnava Sect, second edition, pp. 6aff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>D. Altekar, Presidential Address to the Archaic Section of the Indian History Congress, Proceedings of the Third Session, 1939, pp. 68-77.

preserved in the Vedic literature. The importance of these lists was emphasized in these very pages as early as 1923. But the data they yield have been made to square with the chronological scheme adumbrated in some of the Puranic Mss with the help of a number of assumptions for which no cogent proofs have been adduced. It has, for instance, been taken for granted that the Vamsa list given at the end of the Brihadaranyaka Upanishad is virtually contemporaneous with those found in the Vamsa Brahmana and the Jaiminiya Upanishad Brāhmana, and that all the lists "must be" dated "not later than c. 550 B.C." (op. cit. p. 70). A few pages further on (p. 77) the date of the Vanisa Brāhmana is stated to be "c. 550 B.C." (the words "not later than" being omitted). The mere fact that the Brihadāranyaka Upanishad and other works of the Stuti literature are generally regarded as Pre-Buddhist cannot be taken to prove that the entire lists of teachers and pupils appended to or inserted in all of them can claim equal antiquity. Scholars in assigning the period before 500 B.C. to the Vedic literature expressly exclude "its latest excrescences." Pāṇini² draws a distinction between Vedic works which, to him, are Purānaprokta and those that he does not obviously regard as equally old. The date "c. 550 B.C." has even less justification than the vague words "not later than c. 550 B.C."

It has been stated further that the period separating the priests of Janamejaya from c. 550 B.C. is 800 years. This figure is obtained by accepting the round number 40 for the intervening generations and assigning to each generation in the gurusishya parampmā a period of 20 years. The probative value of this mode of calculation is impaired by the fact that the actual number of teachers of the period given in the Brihadāraŋyaka Upamshad is 45 and not 40 (p. 70), and the true average length of a spiritual generation is, according to Jaina and Buddhist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winternitz, A History of Indian Literature, p. 27 <sup>2</sup> IV, 9, 105.

evidence, about 30 and not 20 years. Moreover, it should not be forgotten that if the lists which form the basis of calculation are really to be dated 'not later than c. 550 B.C.,' c. 1350 B.C. (550+800) can only be regarded as a terminus ad quem. The terminus a quo still remains to be determined. The uncertainty regarding the date of the particular Vanisa lists, on which the whole chronological theory rests, lays even the lower limit open to objection.

Tradition recorded in the Kathā-sarut-sāgara points to a date for the Pārikshitas which is much later than that assigned to them by Purāṇic chroniclers and astronomers of the Gupta Age. It refers to Udayana, king of Kausāmbi (c. 500 B.C.), as fifth in lineal succession from Parikshit. The evidence is late but the text professes to embody tradition that goes back to Guṇādhya who is known to Bāṇa (c. 600 A.D.) and is assigned to the Sātavāhana period.

A comparatively late date, albeit not the date suggested by the Kathā-sarit-sāgara, can also be inferred from certain passages in the later Vedic texts. We shall show in the next section that Parikshit's son and successor Janamejaya was separated by five or six generations of teachers from the time of Janaka of the Upanishads and his contemporary Uddālaka Āruņi. At the end of the Kaushītaki or Sānkhāyana Āraṇyaka' we find a vanisa or list of the teachers by whom the knowledge contained in that Āraṇyaka is supposed to have been handed down. The opening words of this list run thus:—

"Om! Now follows the vamia. Adoration to the Brahman! Adoration to the teachers! We have learnt this text from Guṇākhya Śāṅkhāyana, Guṇākhya Śāṅkhāyana Kahola Kaushītaki, Kahola Kaushītaki from Uddālaka Āruni"

<sup>1</sup> Jacobi, Partirchtaparvan. 2nd ed vvin; Rhys Davids, Buddhist, Suttas Introduction, xlvii.

<sup>2</sup> Kathā-sarıt-sāgara, IX 6-7 ff. Penzer. I. 95.

<sup>3</sup> Adhāya 15. 4 S.R.E., Vol. XXIX, p. 1

The passage quoted above makes it clear that Gunākhya Śānkhāyana was separated by two generations from the time of Uddālaka who was separated by five or six generations from the time of Janamejava. Gunākhva. therefore, lived seven or eight generations after Parikshit. He could not have flourished much later than Aśvalayana because the latter, or preferably his pupil, honours his guru Kahola.1 It is to be noted that we have no personal name prefixed to Aśvalavana as we have in the case of Sankhavana. This probably suggests that Vedic tradition knew only of one great teacher named Aśvalayana. It is significant that both in Vedic and Buddhist literature this famous scholar is associated with one and the same locality, viz., Kosala, modern Oudh. The Praśna Upanishad tells us that Aśvalayana was a Kausalya, i.e., an inhabitant of Kosala, and a contemporary of Kabandhi Kātyāyana. These facts enable us to identify him with Assalāvana of Sāvatthi (a city in Kosala) mentioned in the Majjhima Nikāyas as a famous Vedic scholar, and a contemporary of Gotama Buddha and, hence, of Kakuda<sup>4</sup> or Pakudha Kachchayana. The reference to Gotama's contemporary as a master of ketubha, i.e., kalba or ritual, makes it exceedingly probable that he is to be identified with the famous Aśvalāyana of the Grihya Sūtras. Consequently the latter must have lived in the sixth century B.C. Gunākhva Sānkhāvana, whose teacher Kahola is honoured by the famous Grihyasūtra-kāra. cannot be placed later than that century. That the upper limit of Gunākhya's date is not far removed from the lower one is suggested in the first place by the reference in his Aranyaka to Paushkarsadi, Lauhitya and a teacher who is styled Magadhavāsī. The first two figure, in the

<sup>1</sup> Atvalayana Grihya Sütra, III. 4. 4.

II. 147, et seq.

<sup>3 &</sup>quot;Tinnam

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> As to the equation kabendhi = kakuda, see IHQ, 1932, 603 fl. Kabandha in the Atharva Veda, X. 2.3 means śropi and tiru (hips and thighs). According to Amara kakudmati has substantially the same meaning.

Ambattha and Lohichcha suttas, among the contemporaries of the Buddha. The attitude of respect towards a Magadhan teacher in the Aranyaka points to an age later than that reflected in the Srauta Sūtras which mention Brāhmaṇas hailing from the locality in question in a depreciatory tone as Brahmabanāhu Māgadha-dešīya.

Goldstücker points out that Panini used the word Aranyaka only in the sense of 'a man living in the forest'. It is Kātyāyana (c. fourth century B.C.) who vouchsafes in a Varttika the information that the same expression is also used in the sense of treatises 'read in the forest'. The silence of Panini in regard to this additional meaning of the term, when contrasted with the clear statement of the later grammarian, leaves little room for doubt that Aranyaka in the sense of a forest-treatise was well-known to writers traditionally assigned to the fourth century B.C., but not to Pānini. It may be recalled in this connection that, unlike Katvavana again, Panini does not include the works of Yājñavalkya, a contemporary of Kahola, the teacher of Gunakhya, among the older (Purāna-prokta) Brāhmanas.3 Svetaketu, another contemporary of Kahola, teacher of Gunākhya, is mentioned in the Dharmasūtra of Apastamba' as an avara or modern authority. The reference to Yavanāni in the sūtras of Pānini and the tradition recorded in the Kāvya-Mīmāmsā\* that he made his mark in the city of Pataliputra (founded, as we know, after the death of the Buddha, c. 486 B.C., in the reign of Udayin), clearly suggest that he could not have flourished before the sage of the Śākvas. Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feduc Index, II. 116. Isolated references to Paushkarasadi and others may not be of much value. What we have to consider is the cumulative effect of the references in the Sankhayana Aranyaka combined with the testimony of Pāmni and Apastamba.

<sup>2</sup> Panint, His Place in Sanskrit Literature, 1914, 99.

<sup>4</sup> IV. 3 103 with commentary quoted on page 106n of Goldstücker's Pāṇim, Yāṇāwalkyādayo hi na chirakālā ityākhyāneshu vārtā.

<sup>4</sup> Dha masutra, 1. 2, 5, 4-6.

<sup>5</sup> IV. I. 49

<sup>6</sup> P. 55.

found as his knowledge is in regard to Vedic literature, Pāṇini is unaware of the existence of Araŋyakas as a class of forest-treatises. It is, therefore, not unreasonable to conclude that he could not have been considerably posterior to the great masters of the Araŋyakas among whom Guṇākhya Śāṅkhāyana holds an honoured place. In other words, the upper limit of the date of this teacher almost coincides with the lower. With a date for him in the sixth century B.C. all the evidence accommodates itself.

We are now left with the task of attempting to measure the distance between Guṇākhya and Parikshit. Professor Rhys Davids in his Buddhıst Suttas assigns 150 years to the five Theras from Upāli to Mahinda. Jacobi, too, informs us that the average length of a patriarchate may be estimated at about 30 years. We may, therefore, assign 240 or 270 years to the eight or nine generations from Parikshit to Guṇākhya Śāṅkhāyana, and place the former in the ninth century B.C.

Parikshit was succeeded on the Kuru throne by his eldest son Janamejaya The Mahābhārata refers to a great snake-sacrifice performed by this king. In this connection it is stated that the king conquered Taxila. It is clear from the Panchavinisa Brāhmaṇa and the Baudhāyana Srauta Sūtra that the epic account of the Kuru king's Sarpa-satra cannot be regarded as having any historical basis. There is hardly any doubt that the Satra mentioned in the Vedic texts is the prototype of the famous sacrifice described in the epic. The story seems to have undergone three stages of development. The original tale is concerned with a mythical rite performed by the serpents one of whom was named Janamejaya, who served as an Adhvaryu (priest). "Through this rite the serpents van

<sup>1</sup> Mbh., 1. 3. 20. For early references to Taxila, see also Panini. IV. 3. 93. Vinaya Texts, Pt. II, p. 174; Malalasekera, Dictionary, I. p. 982.

<sup>1</sup> XXV. 15; Vedic Index, I, p. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vol. II. p. 208; XVII. 18.

quished death." The next stage is reached in the Baudhāyana Srauta Sūtra. Janamejaya appears among the kings and princes of the serpents assembled for sacrifice in human shape at Khāṇḍavaprastha (in the Kuru country) with the object of obtaining poison. In the epic the performer of the sacrifice is identified with the Kuru king; and the object of the sacrifice is not the acquisition of immortality for the serpents, or of poison, but the extinction of these reptiles. It is impossible to find in the doings of these venomous creatures a reference to an historic strife.

The conquest of Taxila by the Kuru king may, however, be an historical fact, because King Janamejaya is represented as a great conqueror in the Brāhmaṇas. Thus the Attareya Brāhmaṇa says: "Janamejayaḥ Pāri-kshitaḥ Samantam sarvataḥ pṛthivīm jayan parīyāyāsvena cha medhyeneje, tadeshā yajña-gathā gīyate:

Asandīvati dhānyādam rukmiņam karitasrajam ašvam babandha sārangam devebhyo Janamejaya iti"

"Janamejaya Pārikshita went tound the earth completely, conquering on every side, and offered the horse in sacrifice." Regarding this a sacrificial verse is sung:

"In Asandīvat Janamejaya bound for the gods a blackspotted grain-eating horse, adorned with a golden ornament and with yellow garlands."

In another passage of the Attareya Brāhmana' it is stated that Janamejaya aspired to be a "Sarvabhūmi", t.e., a universal sovereign:

"Evamurdan hı vai mämevanıvıdo yajayantı tasmad aham jayamyabhitvarin senam jayamyabhitvarya senaya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pañchaunisa Brāhmaṇa, translated by Dr. W. Caland, p. 641; cf Winternutz, JBB:RASS., 1926, 74 ff. Pargiter, 4IHT, p. 285, observes that "the Nāgas killed Patikshit II, but his son Janamejava III defeated them and peace was made!"

<sup>3</sup> Variant-abadhnādašvam sārangam-\$at. Br xiii. 5 4. 1-2

<sup>4</sup> Keith. Rtg-Veda Brāhmaņas, 336, Eggeling, Sat Br V, p 496

na mā divyā na mānushya ishava richhantyeshyāmi sarvamāyuh sarvabhūmir bhavishyāmīti."

(Janamejaya Pārikshita used to say) "Those who know thus sacrifice for me who know thus; therefore I conquer the assailing host, I conquer with an assailing host. Me neither the arrows of heaven nor of men reach. I shall live all my life. I shall become lord of all the earth."

The possession of Taxila in the extreme north-west implies control over Madra or the central Pañjāb, the homeland of Janamejaya's mother Mādravatī. In this connection it may be remembered that the western frontier of the Kuru country once extended as far as the Parinah or Parenos, a tributary of the Indus. Princes of the Paurava race ruled in the territory lying between the Jhelam and the Rāvi down to the time of Alexander, while Ptolemy, the geographer, expressly mentions the Pāndus as the rulers of Sākala (Siālkot) in the heart of this extensive region.

It was presumably after his victorious campaigns that Janamejaya was consecrated with the Punar-abhisheka and the Aindra mahābhisheka, performed two horse-sacrifices and had a dispute with Vaisampayana and the Brahmanas. The Matsva version, which is considered by Pargiter to be the oldest, says the king made a successful stand against them for some time, but afterwards gave in and, making his son king, departed to the forest; but the Vayu version says he perished and the Brahmanas made his son king. The broad facts of the Puranic narrative are confirmed by the evidence of the Brahmanas. The Satapatha Brāhmana refers to one of the horse-sacrifices, and says that the priest who performed the rite for him was Indrota Daivāpi Saunaka. The Aitareya Brāhmaņa mentions the other sacrifice and names Tura Kavasheya as his priest. It also contains a tale stating that at one sacrifice of his he did not employ the Kasyapas, but the Bhūtavīras. Thereupon a family of the Kasyapas called Asita-mriga forcibly

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Bhāgavata Purāṇa (I. xvi. 2) mentions Irāvatī, daughter of Uttara as the mother of Janamejaya and his brothers,

took away the conduct of the offering from the Bhûtavîras. We have here probably the germ of the Purāņic stories about Janamejaya's dispute with the Brāhmaṇas. Vaiśampāyaṇa, who headed the opponents of Janamejaya, undoubtedly belonged to the Kaśyapa clan. An allusion to the famous quarrel occurs also in the Kauţiliya Arthaśāstra (kopāj-Janamejayo Brāhmaṇeshu vikrāntaḥ).

The Gopatha Brāhmaṇa narrates an anecdote of Janamejaya and two ganders, pointing out the importance of Brahmacharya, and the time which should be devoted to it. The story is obviously mythical but it shows that Janamejaya was already looked upon as a legendary hero in the time of the Gopatha Brāhmaṇa.

Janamejaya's capital, according to a sacrificial song (yajña-gāthā) quoted above, was Āsandīvat to which reference has already been made. The Satapatha Brāhmaṇa affords an interesting glimpse of life in the royal palace or sacrificial hall:

Samānāntsadam ukshanti hayān kāshthabhrito yathā pūrņān parisrutah kumbhān Janamejayasādana' iti

"Even as they constantly sprinkle the equal prizewinning steeds so (they pour out) the cups full of fiery liquor in the palace (or sacrificial hall) of Janamejaya."
"Curds, stirred drink or liquor" were favourite beverages of the Kurus already in the days of Parikshit.

If the Mahābhārata is to be believed, Janamejaya sometimes held his court at Taxila, and it was at Taxila that Vaiśampāyana is said to have related to him the story of the great conflict between the Kurus and the Pāṇḍus' who had for their allies several peoples including the Sriñjayas. No direct independent proof of this war is forthcoming,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gopatha Brithmene, ed. by R. L. Mitra and Hanchandra Vidyhhibihana, pp. 18 (fl. s. s.). In connection with the legend referred to above we hear of a sage named Dantibala Dhaumra who is sdentified by some writers with Dantila Dhaumya of the Jaimringh Brithmene. The Competure lacks proof. In the Baudshyama Senute Stires, Vol. III. p. 449. "Dhumris," Dhumrisquan and Daumrya, "In departe mention a dutante members of the Kaypapa group.

Sat. Br. XI. 5. 5. 13. Eggeling, V. 95.
 Mbh., XVIII. 5. 84.

but allusions to the hostility of Kurus and Sriñjayas. which forms an important feature of the epic ballads, are met with in the Satabatha Brahmana.1 Moreover Hopkins invites attention to a gatha in the Chhandogya Upanishad which alludes to the mare which saves the Kurus: ---

Yato yata avartate tat tad gachchhati manavah

......Kurūn asvāb hirakshatı.

The verse cannot fail to recall the disaster (Kurūṇāṃ vaiśasam) referred to in the Mahābhārata.3

It may be asserted that the Pandus are a body of strangers unknown to the Vedic texts, and that, therefore, the story of their feuds with the Kurus must be post-Vedic. But such a conclusion would be wrong because, firstly, an argumentum ex silentio is seldom conclusive, and, secondly, the Pandus are, according to Indian tradition, not a body of strangers but in fact scions of the Kurus. Hopkins indeed says that they were an unknown folk connected with the wild tribes located north of the Ganges. But Patañjali' calls Bhīma, Nakula and Sahadeva Kurus. Hindu tradition is unanimous in representing the Pandayas as an offshoot of the Kuru race just as the Kurus themselves were an offshoot of the Bharatas. The very name of the Great Epic betrays the Bharata (Kuru) connection of the principal heroes and combatants. The testimony of Buddhist literature points to the same conclusion. In the Dasa-Brāhmana Jātaka a king "of the stock of Yuddhitthila" reigning "in the kingdom of Kuru and the city called Indapatta" is distinctly called "Koravya," i.e., Kaurayya-belonging to the Kuru race. The polyandrous

<sup>1</sup> The battle of Kurukshetra is very often described a fight between the Kurus and the Sriñjayas (Mbh., VI. 45. 2; 60. 29; 72. 15; 75. 41; VII. 20. 41; 149, 40, VIII. 47. 23; 57. 12; 59. 1; 93. 1). The unfriendly feeling between these two peoples is distinctly alluded to in the Satapatha Brāhmaṇa XII. 9. 3.

<sup>1</sup> ff., Vedic Index, II, p. 63).

<sup>1</sup> IV. 17. 9-10. The Great Epic of India, p. 185.

<sup>3</sup> Mbh., IX. 35. 20. 4 The Religions of India, p. 388.

<sup>6</sup> IV. 1. 4.

<sup>4</sup> Ind. Ant., I, p. 350.

<sup>1</sup> Jataka No. 405.

marriage of the Pandayas does not necessarily indicate that they are of non-Kuru origin. The system of Nivoga prevalent among the Kurus of the Madhya-deśa was not far removed from fraternal polyandry, while the law (Dharma) of marriage honoured by the Northern Kurus was admittedly lax.

Already in the time of Aśvalavana's Grihva Sūtra Vaisampāvana was known as Mahābhāratāchārva. He is also mentioned in the Tattiriya Āranyaka and the Ashtādhyāyî of Pāṇini.5 Whether the traditional reciter of the original Mahābhārata was actually a contemporary of Janamejaya or not, cannot be ascertained at the present moment. But I have found nothing in the Vedic literature itself which goes against the epic tradition. The early Vedic texts no doubt make no reference to the Mahābhārata, but they mention Itihāsas,6 It is wellknown that the story supposed to have been recited by Vaisampayana to Janamejaya was at first called an Itihasa and was named [aya] or song of victory, i.e., victory of the Pandus, the ancestors of the king:

Muchyate sarvapāpebhyo Rāhunā Chandramā yathā Jayo nāmetihāso' yam śrotavyo vijigīshuņā."

"By listening to this story one escapes from all kinds of sin, like the Moon from Rahu. This Itihasa (story,

<sup>1</sup> See also my "Political History," pp. 95, 96; Journal of the Department of Letters (Calcutta University), Vol. IX. and the Early History of the Yaish nova Sect, second edition, pp 43-45 Also Mbli, I, 103, 9-10. 105, 37-38, Witternitz in JRAS, 1897, 755 ff; Apastamba ii. 27. 3; Brihaspati, xxvii. It is to be noted that in spite of the alleged family custom in the Pandu line no other wife except Draupadi was shared by the Pandava brothers, and their children had no common wife. In the epic 'Kuiu' and 'Pandu' no doubt often find separate mention. In a similar way historians distinguish between the related houses of 'Plantagenet,' 'York' and 'Lancaster'; 'Capet,' 'Valo.s.' 'Bourbon' and 'Orleans'; 'Chaulukya' and 'Väghela.'

<sup>3</sup> Mbh , I. 122. 7. 3 III. 4.

<sup>4</sup> I. 7. 5.

<sup>5</sup> IV. 3. 104.

<sup>6</sup> A. V., XV. 6. 11-12.

<sup>1</sup> Cf. V. V. Vaidya, Mahābhārata; A Criticism, p. 2; and 5. Levi in Bhand. Com. Vol., pp. 99 sqq.

Mbh., Adi, 62, 20; Cf. Udyoga, 136, 18.

legend) is named Jaya (Victory); it should be listened to by those that desire victory."

Janamejaya's brothers. Bhīmasena, Ugrasena and Srutasena, appear in the Satapatha Brāhmaṇa' and the Sāṇkhāyana Srauta Sūtra' as performers of the horse-sacrifice. At the time of the Brihadāraṇyaha Upanishad their life and end excited popular curiosity and were discussed with avidity in learned circles. It is clear that the sun of the Pārikshitas had set before the time of the Upanishad, and it is also clear that they had been guilty of some sinful deeds which they had atoned for by their horse-sacrifice. The Satapatha Brāhmaṇa quotes a gāthā which says:—

Pārikshitā yajamānā asvamedhaih paro'varam ajahuh karmapāpakam punyāh punyena karmanā.'

The righteous Parikshitas, performing horse-sacrifices, by their righteous work did away with sinful work one after another."

It may be presumed that the breach with the 'lords spiritual' of those days was healed in this way and for the time being priests and princes in the Kuru country lived in harmony. The Purāṇas state that Janamejaya was succeeded by Saṭanika Saṭānika's son and successor was Aśvamedha-datta. From Aśvamedha-datta was born dhisima-krAishna famed in the Vāyu and Matsya Purāṇas. Adhisima-kṛishṇa's son was Nichakshu. During Nichakshu's reign the city of Hāstiṇapura is said to have been

<sup>1</sup> XIII. 5. 4. 3.

<sup>2</sup> XVI. 9. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Did these three brothers take part in the sacrifices of Janamejaya? Such a participation is clearly suggested by Mbh. I. 3. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The queston "Whither have the Parlishitas gone?" does not imply their extraction; Pargiter himself points out that the answer "Thither where Assumedhs sacrificen go" suggests the opposite because such sacrificen gors to be suggests the opposite because such sacrifices procured great blessings. AIHT, 114. The Rambyena, 100, includes Janamejay (II. 6, 44) in a list of kings who attained to a glorious destury.

Sat. Br., XIII. 5. 4. 3. Cf. Mbh. XII. 152, 38. The sinful deeds of which the eldest of the Păriishitas was guilty according to the epic, were Brahma-hatyā and bhrūnahatyā (ibid., 150 Verses 3 and 9). Cf. also Sat. Br., XIII 5. 4. I.

carried away by the Ganges, and the king is said to have transferred his residence to Kauśāmbī, or Kosam near Allahabad.

The Vedic texts do not refer in clear terms to any of these successors of Janamejaya or to the city of Hastinapura which figures as the principal metropolis of the Kurus in the epic and the Puranas. The antiquity of the city is, however, clearly proved by the evidence of Panini. As to the princes the Rig-Veda no doubt mentions a (Bharata) king named Aśvamedha,3 but there is nothing to show that he is identical with Asvamedha datta. A Satānīka Sātrājita is mentioned in the Aitareya Brahmana and the Satapatha Brāhmana as a powerful king who defeated Dhritarāshtra a prince of Kāsi, and took away his sacrificial horse. too, was probably a Bharata, but the patronymic Satrajita probably indicates that he was different from Satanika, the son of Janamejaya. The Pañchavimsa Brāhmana, the Iaiminīva Upanishad Brāhmana and the Chhāndogya Upanishad mention a Kuru king named Abhiprataria Kākshaseni, who was a contemporary of Girikshit Auchchamanyaya, Saunaka Kapeya and Driti Aindrota, As Driti was the son and pupil of Indrota Daivāpa (Daivāpi) Saunaka, the priest of Janameiava, Abhipratarin, son of Kakshasena, appears to have been one of the immediate successors of the great king. We have already seen that Kakshasena appears in the Mahābhāratas as the name of a brother of Janamejaya. Abhipratārin was thus Janame-

<sup>1</sup> Gangayāpahrite tasmin nagare Nāgasāhvaye

tyaktvā Nichakshur nagaram Kaušāmbyām sa nīvatsyati.

When the city of Nagasahvaya (Hästinapura) is carried away by the Ganges, Nichakshu will abandon it and will dwell in Kausambi.

Pargiter, Dynasties of the Kalı Age, p. 5.

That Hāvinapura stood on the Ganges is clear from the Rāmāyaṇa (II. 68. 13), the Mahābhārata (I, 188), and the Mahābhāshya (arugaṅgaṅn Hāstina-puram).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VI. 2, 101. <sup>2</sup> V. 27. 4-6.

Sat. Br. XIII, 5. 4. 19-23.

Vamsa Brahmana; Vedic Index, Vol. I, pp. 27, 379.

Vantsa Brāhmaņa; Vedic Index, Vol. 1, pp. 27, 3
 I. 94, 54.

jaya's nephew. The Aitareya Brāhmaṇa and the Śāṅkhāyana Śrauta Ṣūtra' refer to a prince named Vriddhadyumna Ābhipratāriṇa, apparently the son of Abhipratārin. The Aitareya Brāhmaṇa' possibly mentions his son Rathagṛtisa and priest Suchivṛiksha Gaupālāyana.' The Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra' informs us that Vṛiddhadyumna erred in a sacrifice, when a Brāhmaṇa uttered a curse that the result would be the expulsion of the Kurus from Kuru-kshetra, an event which actually came to pass.

Sacrifices threatened to have serious repercussions on the fortunes of the royal family even in the days of Janameiava. The performance of ritual in the approved form by proper persons seems to have excited as much interest in the Kuru country as philosophical discussions did at the court of Videha. Even in the fourth century B.C. the great Chandragupta Maurya had to attend to sacrifices in the midst of his pressing duties relating to war and judicial administration. A sacrificial error was not a trivial matter, especially in the ancient realm of the Kurus, which was the citadel of Brahmanic ritualism. To religious indiscretions were soon added natural calamities and the effect on the people was disastrous. Mention has already been made of the Puranic tradition about the destruction of Hastinapura by the erosive action of the Ganges. The Chhandogya Upanishad refers to the devastation of the crops in the Kuru country by Matachi (hailstones or locusts) and the enforced migration of the family of Ushasti Chākrāyana, who repaired to the village of an unnamed noble or wealthy man, next to a neighbourly prince and ultimately to the court of Janaka of Videha.'

<sup>1</sup> XV. 16. 10-13.

<sup>2</sup> Trivedi's translation, pp. 322-23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gaupālāyana also held the important post of the Sthapati of the Kurus (Baudh. Sr. Sūtra, XX. 25; Veduc Index, 1. 118). His relationship with Suchi-yiksha is however, not known.

<sup>4</sup> XV. 16 10-13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chhāndogya, L. 10. 1; Brihad. Upanishad, III. 4. For earlier vicissitudes, see Rigveda, X. 98 (drought in the time of Sămianu); Mbh. I. 94 (story of Samvarana). The Chhāndogya Upanishad says: majachihateshu Kurushu žitiyā.

The Pañchavimsa Brāhmana affords a clue to the royal seat of the 'Abhipratarina' branch of the Kuru family whose reign witnessed the beginning of those incidents that spelled disaster to the Kurus. We are told that Driti. apparently the priest of king Abhipratarin, son of Kakshasena, completed a sacrifice in Khandava.2 The same Brāhmaņai refers to the Abhipratārinas as the "mightiest of all their relations." The passage is significant. It suggests that the great Janamejava was no more in the land of the living in the days of Vhhinratarin and his descendants, and that the line represented by the latter far outshone the other branches of the Kuru roval family. The existence of distinct offshoots of the line is clearly implied by tradition. One of them held sway in Hastinapura and later on moved to Kauśambī. This is the branch mentioned in the Puranas. Another line reigned in Ishukara. The third and the 'mightiest' branch is, as we have seen, connected with Khandava, the far-famed region where the great epic locates the stately city of Indraprastha. The famous capital which stood close to the site of modern Delhi finds prominent mention in the latakas as the seat of a line of kings claiming to belong to the "Yuddhitthila gotra" (Yudhishthira's gotra or clan).

The prosperity of the Abhipratāriņas was short-lived. Great calamities befell the Kurus and the disintegration of the kingdom went on apace.' Large sections of the

salnajasya Ushastu ha Chaba'syana ibhya grame pradiapaha unisa "When Kuruland wa deva-sated hy haishonos of louss, Ushasti Chkirajana tepardu with his virgim wife to a magnate's village and there lived in great dutres. The plight of the Brāhman and ho wife offers a sad contrast to the condition of the Kauraya and hus lady who "throve merrily in the realm of Parikshit." Commentators took matachi to mean "thunderbolt", 'haistone' o' 'a kind of small red livid" or 'locust. The last meaning acords with the evidence of the Dorthbägoustam, Xi, 110. majachi-yalthanut teshah samudayaktu nijetath. The Kannese word midiche has the same sense (Kittel's Dictionary; Jacob, Scraps from shedderfana, [RAS, 1911, 510; Vedic Index, II, 119; Bhand. Carm. Lee., 1918, 36-7; Bagchi, Hife, 1935, 252).

<sup>1</sup> XXV. 3. 6. 1 XIV. 1. 12.

<sup>3</sup> II. q. 4, Caland's. ed., p. 27. 4 5BL, xlv. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Jaiminiya Brāhmaṇa, III. 156; JAOS, z6. 61. "When Abhipratāraṇa was lying used up with old age his sons divided the inheritance and made a great noise about it.

people, including Brāhmaṇas and princes, were apparently forced to leave the country, and to migrate to the eastern part of India. The transference of the royal seat of one branch of the Kuru or Bharata dynasty to Kauśāmbī is confirmed by the evidence of some of the plays attributed to Bhāsa. Udayana, king of Kauśāmbī, is described in the Svapnavāsava-datta as a scion of the Bharata or Bhārata family':—

Bhāratānām kule jāto vinīto jñānavānchhuchih tan nārhasi balāddhartum rājadharmasya desikah

"Thou art born in the family of the Bharatas. Thou art self-controlled, enlightened and pure. To stop her by force is unworthy of thee, who shouldst be the model of kingly duty."

## GENEALOGY OF THE PĀRIKSHITA FAMILY

| 1                                    | ì            | 1          | 1             | 1 1                                                    |  |  |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Janamejaya                           | Kakshasena   | Ugrasena   | S 'rutasena   | Bhimasena Others                                       |  |  |
| S'atanika                            | Abhipratārin |            |               | possibly identi-<br>cal with the an-<br>cestor of epic |  |  |
| As 'vamedhadatta Vriddhadyumna       |              |            |               | heroes acc. to<br>one tradition,<br>Mbh,95 i. 42 ff.   |  |  |
| Adhisima-krishna Rathagritsa         |              |            |               |                                                        |  |  |
| Nichakshu                            | i            |            |               |                                                        |  |  |
| Kings of Kausan<br>(Puranic traditio |              | f Khāndava | (Indapatta) ? |                                                        |  |  |
|                                      |              |            |               |                                                        |  |  |

¹ kd Gayapati Sāstri, p. 140, Trans. V. S. Sukthankai, p. 79, Cf. Pratisfiā-Yaugandharāyayia, "Prādžikhara-samavija-pravishjo Bhārato Vanitabi" "Bharatakulopāhuktain vināratnam," Ast II

Bhāratānām kule jāto Valsānāmūrjitah patih, Act IV.

## SECTION II. THE AGE OF THE GREAT JANAKA.

Sarve rājño Maithilasya Mainākasyeva parvatāḥ nikrishtabhūtā rājāno.....

## -Mahābhārata.

We have seen that a series of calamities sadly crippled the Kurus. The kingdom fell to pieces and one of the princes had to leave the country. During the age which followed the Kuru people played a minor part in politics

The most notable figure of the succeeding age was Janaka, the great philosopher-king of Videha, mentioned in the Vedic texts as the contemporary of Uddālaka Āruṇi and Yājñavalkya. The waning power of the Kurus and the waxing strength of the Vaidehas are shown by the fact that while Kuru princes are styled rājāu (king) in certain Brāhmaṇas,¹ Janaka of Videha is called samrāt (supreme king). In the Satapatha Brāhmaṇa' the samrāj is asserted to be of higher dignity than a rājān.

That the great Janaka was later than the Pārikshitas admits of no doubt. We shall show later on that he was a contemporary probably of Nichakshu (if Purāṇic tradition is to be accepted), and certainly of Ushasta or Ushasti Chākrāyaṇa during whose time disaster befell the Kurus. In Janaka's time we find the notable achievements, as well as the mysterious fate, of the Pārikshitas, still fresh in the memory of the people and discussed as a subject of general curiosity in the royal court of Mithilā. In the Bṛihadāraŋyaka Upanishad Bhujyu Lāḥyāyani tests Yājāavalkya, the ornament of the court of Janaka, with a question, the solution of which the former is said to have previously

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III. 134. 5. As all other mountains are inferior to Maināka so are kings inferior to the lord of Mithilä.

<sup>8</sup> Ast., VIII. 14. Pañchavimia, XIV. 1. 12. etc.

<sup>\*</sup> V, I, 1, 19-19.

obtained from a being of superhuman power through the medium of a Madra girl:

"Kva Pārikshitā abhavan'—whither have the Pāri-kshitas gone?"

Yājňavalkya answers: "Thither where the performers of the horse sacrifice abide." From this it is clear that the Pārikshitas (sons of Parikshit) must at that time have passed away. Yet their life and end must have been still fresh in the memory of the people, and a subject of absorbing interest to men and women in different parts of the country."

It is not possible to determine with precision the exact chronological relation between Janamejaya and Janaka. Epic and Purāṇic tradition seems to regard them as contemporaries. Thus the Mahābhārata says that Uddālaka, a prominent figure of Janaka's court, and his son Svetaketu, attended the sarpa-satra (snake-sacrifice) of lanameiaya:—

Sadasya śchābhavad Vyāsah putra-śishya-sahāyavān

Uddālakaḥ Pramatakaḥ Śvetaketuścha Pringalaḥ\*
"Vyšsa, assisted by his son and disciple, Uddālaka,
Pramataka, Śvetaketu, Pingala....officiated as sadasya
(priest.)"

The Vishņu Purāņa says that Šatānīka, the son and successor of Janamejaya, learned the Vedas from Yājñavalkya.

The unreliability of the Epic and the Puranic tradition in this respect is proved by the evidence of the Vedic

Brihad. Upanishad, III. 3.1, E. Roer, Brihad. Up. P. 20.

<sup>\*</sup>Weber, Ind. Lit. 186 ff. In the Journal of Indian History, April, 1996. p. no. deited by Dr. S. Krichansvami Ayangar and others, appears the sunsing insinuation that "Mr. Roy Choudhury has attempted to give Weber's thought and language (as rendered) out as his outempted to give Weber's Uniform the State of the Shibliographical Index (pp. 319, 318) appended to the first ed. of the Political History and p. 7 of the text; the foreword to the subsequent editions, etc., will throw interesting light on the veracity of the writer of the article in question in the Journal of Indian History.

<sup>8</sup> Mbh., Adi., 53. 7. 4 Vishnu P., IV. 21. 2.

texts. We learn from the Satabatha Brahmana1 that Indrota Daivāpa or Daivāpi Saunaka was a contemporary of Janameiava. His pupil was Driti Aindrota or Aindroti according to the Jaiminiva Upanishad and Vamsa Brahmanas. Driti's pupil was Pulusha Prāchīnayoga. The latter taught Paulushi Satyayaiña. We learn from the Chhāndogya Upanishad that Paulushi Satyayajña was a contemporary of Budila Aśvatarāśvi and of Uddālaka Aruni, two prominent figures of Janaka's court. Satvayajña was, therefore, certainly a contemporary of Janaka of Videha. He was an elder contemporary because his pupil Somasushma Sātvavajñi Prāchīnavogva is mentioned in the Satapatha Brāhmaņas as having met Janaka. As Sātyayajñi certainly flourished long after Indrota Daivāpi Saunaka, his contemporary Janaka must be considerably later than Janamejaya, the contemporary of Indrota.

We should also note that in the lists of teachers given at the end of the tenth book of the Satapatha Brāhmaṇa, and the sixth chapter of the Brihad-āraṇyaka Upanishad Tura Kāvasheya, the priest of Janamejaya, appears as a very ancient sage who was tenth in the ascending line from Sāñjīvīputra, whereas Yājñavalkya and Uddālaka Āruṇi, the contemporaries of Janaka, were only fourth and fifth in the ascending line from the same teacher. The lists are given below:—

```
Janamejaya. Tura Kāvasheya
```

Yajñavachas Rājastambāyana
Kuśri Kuśri Vājaśravasa'
Śāṇḍilya Upaveśi
Vātsya Aruņa
Vāmakashāyaṇa Uddālaka Āruņi ( Janaka
Māhitthi Yājñavalkya ( the Great

<sup>1</sup> XIII. 5. 4. 1. 1 Fedic Index, II. p. 9.

V. 11. 1 2.
Vide Brihad-äranyaka Upanishad. V. 14. 18: "Janako Vaideho Budilam Atoatarătum uvächa," and III. 7. 1.

<sup>5</sup> XI. 6 2. 1-8.

<sup>•</sup> IC, III. 747.

Kautsa Āsuri Māṇḍavya Āsurāyaṇa

Māndūkāyani Prāśnīputra Āsurivāsin

Sāñjīvīputra Sāñjīvīputra

It is clear from what has been stated above that Janaka was separated by five or six generations from Janamejaya's time.' Jacobi and Rhys Davids' agree in estimating the average length of a patriarchate or generation (in lists relating to spiritual succession) at 30 years. To the five or six teachers from Indrota to Somasushma, and from Tura to Uddālaka Āruņi and Janaka, we may, therefore, assign a period of 150 or 180 years.' It is, therefore, reason-

<sup>1</sup> It has been stated by certain writers that Janamejaya should be placed "only a step above Janaka." They point to the use of lan in the verb bha in the interrogation Kva Pārikshitā abhavan quoted above. They further identify Dantabala Dhaumra, a contemporary of Janamejaya according to a legend narrated in the Gopatha Brahmana, with Daniala Dhaumva of the Jamuniya Brāhmana, who may be assigned to the period of Janaka. It is also suggested that Bhāllaveya of a certain Brāhmana passage is no other than Indradyumna, JIH., April, 1986, 15 ff, etc. Apart from the fact that in the Vedic texts lai and lit are at times used alternatively to convey the same meaning (Cf 37 ante.) it should be noted that the question 'Kva Pärikshitä abhavan' with its answer was not framed for the first time at the court of Janaka It is a mūrdhābhishikta (traditional)-udāharana attributed to superhuman agency-and, therefore, it cannot be regarded as establishing the synchronism of Janamejaya Pārīkshita and Janaka Vaideha As to Dantābala it has already been pointed out (p. 30 above), that the Baudhayana Srauta Sūtra mentions Dhumras and Dhaumyas as distinct members of the Kasyapa group. Janamejaya must have passed away in the days of Driti and the Abhipratārmas See ante p. 46, See also IHQ, Vol. VIII, 1932. 600 ff. As to Bhāllayeva, serious students should remember that it is a patronymic like Atreya, Bhā:advāja etc. In the absence of the personal name, it is uncritical to identify every Bhallaveya with Indradyumna himself as it is unreasonable to equate every Atreva with Udamaya or every Bharadvaja with Drona or

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Partishta-parvan, and ed. xviii and Buddhist Sutlas Introduction.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> It has been urged by some critics that pupils are not necessarily younger in age than their preceptors. It may freely be admitted that in particular cases pupils may be of the same age with, or even older than, the guru. But it is idle to suggest that in a long list of successive Echirps and fishys the presence of elderly outpils must be assumed except where the guru is known to be the father of the pupil. Individual cases of succession of elderly dividud on not invalidate the conclusion that the arevage duration of a generation is as is suggested by Jacobi and Rhys. Davids.

able to think that Janaka flourished about 150 or 180 years after Janamejaya, and two centuries after Parikshit. If, following a Purāṇic tradition, we place Parikshit in the fourteenth century B.C., we must place Janaka in the twelfth century B.C. If, on the other hand, we accept a date for Guṇākhya Sāṅkhāyana, the pupil's pupil of Uddālaka according to the Sāṅkhāyana, Aranyaka, in the sixth century B.C., we must place Parikshit in the ninth century B.C., and Janaka in the seventh century B.C.

The kingdom of Videha, over which Janaka ruled seems to be mentioned for the first time in the Samhitās of the Yajur Veda. It corresponds roughly to the modern Tirhut in North Bihār. It was separated from Kosala by the river Sadānīrā, usually identified with the modern Ganḍak which rising in Nepāl, flows into the Ganges opposite Patna. Oldenberg, however, points out that the Mahābhārata distinguishes the Ganḍakī from the Sadānīrā: "Ganḍakīñcha Mahāšonam Sadānīrām tathaiva cha." Pargiter, therefore, indentifies the Sadānīrā with the Rāptī. We learn from the Suruch Jālaka' that the measure of the whole kingdom of Videha was three hundred leagues. It consisted of 16,000 villages."

Mithila, the capital of Videha, is not referred to in the Vedic texts, but is constantly mentioned in the Jātakas and the Epics. It has been identified with the small town of Janakpur just within the Nepal border north of the place where the Muzaffarpur and Darbhanga districts meet. It is stated in the Suruch and Gandhāra Jātakas

<sup>1</sup> Vedic Index, II. 298.

According to Pargiter, JASB, 1897, 89—"Videha comprised the country from Gorakhpur on the Rāpil to Darabhanga, with Kosala on the west and Añga on the east. On the north it approached the bills, and to the south it was bounded by the wall kingdom of Vaigili."

<sup>3</sup> Vedic Index II. 299.

Buddha, p. 398 n. Cf. Pargiter, JASB, 1897. 87. Mbh. II. 20. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> If the epic enumeration of the rivers quoted above follows a geographical order as is suggested by the use of the expression kramena in the Mbh. II on 27, Sadānīrā may be the Burhi Ganḍak which is distinguished from the Ganḍak proper. Cf. map in [ASB, 1804.

<sup>6</sup> J. 489.

I. 406. These are apparently conventional figures.

<sup>4</sup> J. 489 and 406.

that the city covered seven leagues. At its four gates were four market towns. We have the following description of the city in the Mahājanaha Jātaha\*:—

By architects with rule and line laid out in order fair to see, With walls and gates and battlements, traversed by streets

With houses, cows and chariots thronged with tanks and gardens beautified,

Videha's far-famed capital, gay with its knights and

Clad in their robes of tiger-skins, with banners spread

and flashing arms.

Its Brahmins dressed in Kāši cloth, perfumed with

sandal, decked with gems.

Its palaces and all their queens with robes of state and
diadents a

According to the Rāmāyanat the royal family of Mithila was founded by a king named Nimi. His son was Mithi, and Mithi's son was Janaka I. The epic then continues the genealogy to Janaka II (father of Sītā) and his brother Kušadhvaja, king of Sāñkāṣya. The l'āyu' and the l'ishnut Purāṇas represent Nimi or Nemi as a son of Ishvajku, and give him the epithet Videha.' His son was Mithi whom both the Purāṇas identify with Janaka I. The genealogy is then continued to Sīradhvaja who is called the father of Sītā, and is, therefore, identical with Janaka II of the Rāmāyaṇa. Then starting from Sīradhvaja the Purāṇas carry on the dynasty to its close. The last king is named Kṛiti, and the family is called Janaka-raṇisā.

<sup>1</sup> J. 546.

<sup>2</sup> No. 539; Cowell's Jātaka, Vol. VI, p. 30

<sup>3</sup> For another description of Mithila, see Mbh. III 206. 6-9.

<sup>4</sup> L. 71. 3.

<sup>5 88. 78; 89. 34</sup> 

F IV 5. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sa iāpena Valishihasya Videhah samapadyata—Vēsyu P. The story of Valishiha's curse on a Videhan king is known to the Brihaddevatā (vii 59).

Dhritestu Bahulāśvo' bhūd Bahulāśva-sutah Kritih tasmin santishthate vamso Janakānām mahātmanām'

The Vedic texts know a king of Videha named Nami Sapya. But he is nowhere represented as the founder of the dynasty of Mithila. On the contrary, a story of the Satapatha Brāhmana seems to indicate that the Videhan kingdom owes its origin to Videgha Mathava who came from banks of the Sarasvatī.' We are told that the firegod went burning along this earth from the Sarasvati towards the east, followed by Mathava and his priest, Gotama Rāhūgana till he came to the river Sadānīrā which flows from the northern (Himālava) mountain, and which he did not burn over. No Brāhmanas went across the stream in former times, thinking "it has not been burnt over by Agni Vaiśvānara (the fire that burns for all men)." At that time the land to the eastward was very uncultivated, and marshy, but after Mathava's arrival many Brahmanas went there, and it was cultivated, for the Brāhmanas had caused Agni, the Fire-god, to taste it through sacrifices. Mathava the Videgha then said to Agni, "where am I to abide?" "To the east of this river be thy abode." he replied. Even now, the writer of the Satabatha Brāhmana adds, this stream forms the boundary between the Kosalas and the Videhas. The name of Mithi Vaideha, the second king in the Epic and the Puranic lists, is reminiscent of Mathava Videgha.

If Māthava Videgha was the founder of the royal line of Mithilā, Namī Sāpya cannot claim that distinction. The Majjhima Nikāya and the Nimi Jātaka mention Makhā-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Põyu 1 urõpa 80, 32. For Janaka as a dynavic designation ce also Mbh III (33.) 17, Rim. I. 69, 8. The use of the expressions Janakañañ Janakañañ telc., doce not necessarily indicate that every member of the line bore the personal name Janaka. C. I I shoukhtlagān (Ram. I. 5, 3), which refers to those who were Ishinkika-soniska-proshhaudh (I. 1. 8); Raghtludam answyam, etc. <sup>1</sup> Vedic Index, I. 456.

Macdonell Sans. Lit., pp. 214-15; Ved., Ind., II. 298, Sat. Br., 1. 4, 1. etc.; Oldenberg's Buddha, pp. 398-96; Pargiter, J.A.S.B., 1897, p. 86 et veq.

<sup>\*</sup>This is the territory which the Mahābhārata refers to as "Jalobhava" i.e., reclaimed from swamp (Mbh., II. 90. 4. Pargiter, 1bid, 88n).

II. 74-89.

deva as the progenitor of the kings of Mithila, and a Nimi is said to have been born to "round off the royal house, the family of hermits." The evidence of Buddhist texts thus shows that the name Nimi was borne not by the first, but probably by some later king or kings.1

As the entire dynasty of Maithila monarchs was called Janaka-vamsa. Vamso Janakanam mahatmanam, the family of the high-souled Janakas, in post-Vedic literature, and there were several kings bearing the name of Janaka, it is very difficult to identify any of these with the great Janaka of the Vedic texts, the contemporary of Aruni and Yājñavalkva. But there is one fact which seems to favour his identification with Sīradhvaja of the Purānic list, i.e., the father of Sītā. The father of the heroine of the Rāmāyana is a vounger contemporary of Asvapati, king of the Kekayas (maternal grandfather of Bharata'), Janaka of the Vedic texts is also a contemporary of Asvapati, prince of the Kekayas, as Uddālaka Āruni and Budila Āśvatarāśvi frequented the courts of both these princes.3 But as the name Asvapati is also apparently given to Bharata's maternal uncle, it seems that it was possibly not a personal name but a secondary epithet or a family designation like 'Janaka." In that case it is impossible to say how far the identification of the Vedic Janaka with the father of Sītā is correct. The identification seems, however, to have been accepted by Bhavabhūti. Referring to the father of the heroine, the poet says in the Mahāvīra-charita':

> Teshāmidānim dāyādo vriddhah Stradhvajo nripah

<sup>1</sup> The evidence of the Brihad-devata (vii. 59) suggests that connection was maintained by Videhan monarchs with their old home on the banks of the Sarasvatī, cf. Panchavihša Brāhmana, XXV 10. 16-18 (story of Namī Sāpya'.

<sup>1</sup> Rāmāyana, II. 9. 22. Ved. Ind., II, 69; Chh. Up. V. 11. 1-4; Brih. Up., III. 7.

<sup>4</sup> Rāmāyaṇa, VII. 113. 4. 5 Against the view that Aśvapati was a family designation common to all members of the line it may, however, be urged that in the Mbh. vii. 104 7: 123. K Brihatkshatra, chief of the Kekayas, does not bear that epithet.

Act I. Verse 14.

Yājñavalkyo munir yasmai

Brahmapārāyanam jagau.1

It is equally difficult to identify our Janaka with any of the kings of that name mentioned in the Buddhist Jātakas. Professor Rhys Davids' seems to identify him with Mahā-Janaka of the Jātaka No. 589. The utterance of Mahā-Janaka II of that Jātaka.

'Mithila's palaces may burn

But naught of mine is burned thereby indeed reminds us of the great philosopher-king.

In the Mahābhārata' we find the saying attributed to Janaka 'Janadeva' of Mithilā. In the Jaina Uttar-ādhya-yana, however, the saying is attributed to Namī. This fact coupled with the mention of Nemi in juxtaposition with Arishta in the Vishņu-Purāṇa' may point to the identification of Namī or Nemi with Mahā-Janaka II whom the Jātaka represents as the son of Arithta. If Mahā-Janaka II be identical with Namī, he cannot be

identified with Janaka who is clearly distinguished from Nanī in the Vedic texts. One may be tempted to identify the Vedic Janaka with Mahā-Janaka I of the Jātaha. But proof is lacking.

In the Satabatha Brāhmana, the Brihad-āranyaka

in the Satapaina отаптаца, the одинас-атапуака

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Act II. verse 45, Uttera-Charite, Act IV, verse 9. In the Mbh III 1854, the contemporary of Uddikka and Kahoda seems to be called Aindradynumi. (Cf. AIHT. 66.) In Mbh. XII. 310 4, 3, 8, 95, the contemporary of YiJjihavaliya is styled Daivaratii. The Salapatha Brahmann in attributed to this YiJjihavaliya (abid. XII. 38. 11). Both Vindradynumi and Davavisti an patronymics and haidly afford a clue to the personal name of the king in question.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bud. Ind., P. 26.

<sup>3</sup> XII, 17, 18-19; 219, 50

<sup>&</sup>quot;Mithiläyām pradiptāyām

na me dahyati kifichana"

<sup>&</sup>quot;Api cha bhavati Maithilena gilam nagaram ubāhitem agninābhivīkshya

na khalu mama hi dahyate' tra kiñchit wayam idam dha kila sma bhūmibālah"

<sup>&</sup>quot;Seeing his city burning in a fire, the king of Mithila himself sang of old, 'in this (conflagration) nothing of mane is burning'."

<sup>4</sup> S. B. E., XLV. 37.

<sup>5</sup> IV. 5. 13.

Upanishad and the Mahābhārata¹ Janaka is called Samrāṭ. This shows that he was a greater personage than a mere Rājan. Although there is no clear evidence in the Vedic literature of the use of the word Samrāṭ as emperor in the sense of a king of kings, still the Satapatha Brāhmaṇa distinctly says that the Samrāṭ was a higher authority than a Rāṭaṇ; "by offering the Rāṭaṣūṣa he becomes king, and by the Vāṭapeya he becomes Samrāṭ and the office of king is the lower, and that of Samrāṭ the higher." In the Āšvalāyana Śrauta-Sūtra² Janaka is mentioned as a great sacrificer.

But Janaka's fame rests not so much on his achievements as a king and a sacrificer, as on his patronage of culture and philosophy. The court of this monarch was thronged with Brahmanas from Kosala, the Kuru-Pañchāla countries and perhaps Madra, e.g., Aśvala, Jāratkārava Artabhāga, Bhuiyu Lāhyāyani, Ushasta(-i) Chākrāyana, Kahoda Kaushītakeva, Gārgī Vāchaknavī, Uddālaka Āruņi and Vidagdha śākalya. The tournaments of argument which were here held form a prominent feature in the third book of the Brihad-aranyaka Upanishad. The hero of these was Yājāna alkva Vājasaneva, who was a pupil of Uddālaka Āruņi. Referring to Janaka's relations with the Kuru-Pañchāla Brāhmanas, Oldenberg observes: "The king of the east, who has a leaning to the culture of the west, collects the celebrities of the west at his courtmuch as the intellects of Athens gathered at the court of Macedonian princes."

The Brāhmaṇas and the Upanishads throw some light on the political condition of Northern India during the age of the great Janaka. From those works we learn that besides Videha, there were nine states of considerable importance, viz.:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HI. 195 17. <sup>2</sup> Sat. Br., V. 1. 1. 12-19: XII, S. 3. 4: XIV, 1, 3. 8. <sup>3</sup> X. 3 14. <sup>4</sup> Brib. Up. VI. 5. 5.

<sup>5</sup> Buddha, P. 398.

Gandhāra 4. Ušīnara 7. Pañchāla
 Kekaya 5. Matsya 8. Kāśi

3. Madra 6. Kuru q. Kosala

The Vedic texts seldom furnish any definite clue as to the exact geographical position of these states. For the location of most of these territories we must, therefore, turn to the evidence of later literature.

The inhabitants of **Gandhara** are included by epic poets among the peoples of *Uttarāpatha* or the northernmost region of India:—

Uttarāpatha-janmānah kīrtayishyāmi tān apı

Yauna-Kāmboja-Gāndhārāh Kirātā Barbaraih saha.1

The country lay on both sides of the Indus, and contained two great cities, viz., Takshasilā and Pushkarāvatī, alleged to have been founded by two heroes of epic fame:

Gandhāra-vishaye sıddhe, tayoh puryau mahātmanoh Takshasya dikshu vikhyātā ramyā Takshasilā purī Pushkarasyāpi vīrasya vikhyātā Pushkarāvatī.

The vishaya (territory) described in these lines must have embraced the Rāwalpindi district of the Western Pañjāb and the Peshāwar district of the North-West Frontier Province. A few iniles to the north-west of Rāwalpindi and 2,000 leagues away from Banaras, stood the famous city of Takshaśilā or Faxila. The remains of the great city "are situated immediately to the east and north-east of

<sup>1</sup> Mbh., XII. 207. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rümiyene, VII. 115. 11; 114. 115. Sundhor-ubhiyatelah pätrise. According to Jätseks No. 406 the kingdom of Gandhari included Kasimira. Helatatiso of Miletuu (B. C. 549-480) refers to a Gandarit city called Kaspapyros. Stein (JáSž., 1899. eura No. 2, 11) equiuse Kaspapyros with Kaspasyros of Herodoxus and say, that it must have been situated in that territory where the Indian first becomes navigable, i.e., in the ancient Gandhāra. Kaspasyros was the place at which the expedition under Skylax, sent by Daritus to explore the course of the Indian, embarked. Stein (pp. 1s-15) rejects the view according to which Kaspapyros represents the Sanskirt Kaspappura from which the name Kasimir is said to have been derived. Kūsyaspapura as a place-aame is known to Albertuui (1 s89), but he mentions it as an original designation of Multan. Kaspapa's traditional connection with Kasimir is, however, clear tous Risistarahgiris, 1, 37.

s l'āyu Purāņa, 88. 189-90. cf. Rāmāyaņa, VII. 114 11.

<sup>&</sup>amp; Telapasta and Suitma Jatahas, Nos. 96, 16g.





To face page 54

rit

ira, 190ted the canked

aka, ag a vay) Sarai-kala, a junction on the railway, twenty miles northwest of Rawalpindi. The valley in which they lie is watered by the Haro river. Within this valley and within three and a half miles of each other are the remains of three distinct cities. The southernmost (and oldest) of these occupies an elevated plateau, known locally as Bhirmound "

Pushkarāvatī or Pushkalāvatī, the Lotus City, (Prākrit Pukkalāoti, whence the 'Peukelaotis' of Arrian) is represented by the modern Prang and Charsadda, 17 miles northeast of Peshäwar, on the Swat river.3

Gandhāra is a later form of the name of the people called Gandhari in the Rig-Veda and Atharva-Veda. In the Rig-Veda' the good wool of the sheep of these tribesmen is referred to. In the Atharva-Veda' the Gandharis are mentioned with the Mūjavats, apparently as a despised people. The Brāhmana texts refer to Nagnajit, king of Gandhāra, and his son Svarjit. The former receives Brahmanic consecration, but observations of the family on ritual are treated with contempt.' In later times the 'angle of vision' of the men of the Madhya-deśa (Mid-India) changed, and Gandhara became a resort of scholars of all classes who flocked to its capital for instruction in the three Vedas and the eighteen branches of knowledge.

In a significant passage of the Chhandogya Upanishad' Uddālaka Aruni, the contemporary of the Vedic Janaka, mentions Gandhara to illustrate the desirability of having a duly qualified teacher from whom a pupil "learns (his way)

<sup>1</sup> Marshall, A Guide to Taxila, pp. 1-4; AGI, 1924, 120, 128 f.

Schoff. The Periplus of the Erythraean Sea, pp. 183-84; Foucher, Notes on the Ancient Geography of Gandhara, p. 11; of V. A. Smith, JASB, 1889. 111; Cunningham, AGI, 1924. 57 f. Strabo (XV. 26) extends Gandaritis westwards to the Choaspes (Kunar ?).

<sup>3</sup> I. 126. 7. 4 V. 22, 14. cf. Mbh. VIII, 44, 46; 45, 8 etc.

Attareya, vii. 34. Satapatha, vin. 1, 4, 10. Vedic Index, 1. 432. Cf. Rhys Davids and Stede, Pali-English Dictionary, 76 (Vijja-1/handni); Vayu, 61, 70, Brahmanda 67, 82; Milinda I, 9, mentions 19 Sippas; cf. IV.

<sup>5. 26.</sup> ' VI. 14.

and thus remains liberated (from all worldly ties) till he attains (the Truth or Beatitude, Moksha)." A man who attains Moksha is compared to a blindfold person who reaches at last the country of Gandhara. The passage runs as follows:

"Yatha somva purusham Gandharebhyo'bhmaddhāksham ānīya tain tato'tijane visrijet, sa yathātatra prān va udan vadharan va pratyan va pradhmayita-abhinaddhākshu ānīto' bhinaddhāksho visrishtah. Tasya yathābhinahanam pramuchya prabrūyād etām disam Gandhārā etām disam vrajeti. Sa grāmād grāmam prichchhan pandito medhavi Gandharan evopasampadyeta, evam evehāchāryavān purusho veda."

"O my child, in the world when a man with blindfold eves is carried away from Gandhara and left in a lonely place, he makes the east and the north and the south and the west resound by crying 'I have been brought here blindfold, I am here left blindfold.' Thereupon (some kindhearted man) unties the fold on his eyes and says 'This is the way to Gandhara; proceed thou by this way.' The sensible man proceeds from village to village enquiring the way and reaches at last the (province) of Gandhara. Even thus a man who has a duly qualified teacher learns (his way),"1

The full import of the illustration becomes apparent when we remember that the Uddālaka Jātaka represents Uddālaka as having journeyed to 'lakshasilā (Takkasilā) and learnt there of a world-renowned teacher. The Setaketu lātaka' says that Švetaketu, son of Uddālaka, went to Takshasila and learned all the arts. The Satapatha Brahmana mentions the fact that Uddalaka Aruni used to drive about amongst the people of the northern country.4 It is stated in the Kaushītaki Brāhmana that

<sup>1</sup> Cf. Dr. R. L. Mitra's translation of the Chhandogya Upanishad, v. 114. <sup>8</sup> No. 487.

<sup>8</sup> No. 377.

<sup>&#</sup>x27; (at. Br. XL. 4. 1, 1, et seq. Udichyanurito dhavayamchakara.

VII to Vedic Index. II. 279.

Brāhmaņas used to go to the north for purposes of study. The Jātaka tales are full of references to the fame of Takshasíilā as a university town. Pāṇini, himself a native of Gandhāra, refers to the city in one of his Sūtras. An early celebrity of Takshasíilā was perhaps Kauttilva.

The Kekayas were settled in the Western Pañjab between Gandhāra and the Beas. From the Rāmāyana<sup>a</sup> we learn that the Kekaya territory lay beyond the Vipāśā or Beas and abutted on the Gandharva or Gandhāra Vishaya. The Mahābhārata<sup>a</sup> associates them with the Madras (Madrāścha saha Kekayaiḥ). Arrian<sup>a</sup> places the "Kekians" on the river Saranges, apparently a tributary of the Hydraotes or the Rāvi.

The Vedic texts do not mention the name of its capital city, but the Rāmāyaṇa informs us that the metropolis was Rājagṛiha or Girivraja:

"Ubhau Bharata-Satrughnau Kekayeshu parantapau, bure Rājaprīhe ramve mātāmaha-nivešane."

"Both Bharata and Satrughna, repressers of enemies, are staying in Kekaya in the charming city of Rājagriha, the abode of (the) maternal grandfather (of the former)."

"Girivrajam puravaram sīghram āsedur anjasā"."
"(The messengers bound for Kekaya) quickly arrived at Girivraja, the best of cities."

The journey from Ayodhyā to the Kekaya capital, a distance of about 650 miles, took seven days. Videha could be reached from Ayodhyā on the fourth day. The distance is about 200 miles. The slower rate is explained by Pargiter by absence of good roads. Cunningham identifies the capital of the Kekayas with Girjak or Jalalpur on the river Jhelam.

```
1 Satra iv. 3, 93, AGI (1924), 67.
```

<sup>2</sup> Furnour, Mahawanso, vol. I (1827), p. xxxix.

<sup>8</sup> II. 68. 19-22; VII. 119-14.

<sup>4</sup> VI. 61. 12; VII. 19. 7. Madra-Kekayah.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Indika, iv; Ind. Ant. V. 832; Mc Crindle Megasthenes and Arrian, 1926, pp. 154, 196.

Ram., II. 67. 7.

<sup>7</sup> Ram., II. 68. sa.

<sup>8</sup> Ram., I. 69, 7; II. 71. 18. AGI, 1924, 188; JASB, 1895, 250 ff.

There was another Rājagriha-Girivraja in Magadha, while Hiuen Tsang mentions a third Rājagriha in Po-ho or Balkh.¹ In order to distinguish between the Kekaya city and the Magadhan capital, the latter city was called "Girivraja of the Magadhas."

The Purāṇas' tell us that the Kekayas along with the Madrakas and the Uśmaras, were branches of the family of Anu, son of Yayāti. The Anu tribe is frequently mentioned in the Rug-Fedas' It appears from a hymn of the eighth Manḍala' that they dwelt in the Central Pañjab, not far from the Parushṇī, the same territory which we find afterwards in possession of the Kekayas and the Madrakas.

The king of Kekaya in the time of the Vedic Janaka was Asvapati, a name borne also by the maternal grandfather and maternal uncle of Bharata. The Salapatha Brāhmaṇa' and the Chhāndogya Upanishad' suggest that the Kekaya monarch was a man of learning and that he instructed a number of Brāhmaṇa, wz. Aruṇa Aupavesi Gautama, Saryayajña Paulushi, Mahāsāla Jābāla, Budila, Āśvatrāświ, Indradunna Bhāllaveya, Jana Śārkarākshya, Prāchīnaśāla Aupamanyava, and Uddālaka Āruṇi. The reference to Aruṇa Aupavesi who belongs to an older generation than Uddālaka, shows that Aśvapati was an elder contemporary of the great philosopher-king of Videha.

The Jaina writes tell us that one-half of the kingdom of Kekaya was Aryan, and refer to the Kekaya city called "Seyaviya". A branch of Kekayas seems to have migrated to Southern India in later times and established its authority in the Mysore country."

The Madra people were divided into several sections viz., the northern Madras, the eastern Madras, the southern

```
1 Beal, Si-yu ki, Vol. 1, p. 44.

2 S. B. L., MII, p. 130.

2 Mataya, 48. 10-20; VZyu, 99. 12-25

4 I. 108. 8, VII. 18. 14. VIII. 10. 5

2 Ja

4 Ja

4
```

<sup>6</sup> Räm. II. 9, 22, VII 113. 4.
7 X. 6. 1. 2.
8 V. 11. 4. et seq.

<sup>\*</sup> Ind. Ant., 1891, p. 375. \* A.H.D., 88, 101.

MADRA 59

Madras or Madras proper etc. The northern Madras known as Uttara-Madras, are referred to in the Aitareva Brāhmana, as living beyond the Himavat range in the neighbourhood of the Uttara-Kurus, possibly, as Zimmer and Macdonell conjecture, in the land of Kaśmīr. The eastern Madras probably occupied some district to the east of Sialkot, not far from Trigartta or Kangra.1

The southern Madras were settled in the Central Paniab in the territory lying to the west of the river Iravati or Ravi.4 In later times the eastern limits extended to the Amritsar district which was included within the Madradesa in the days of Guru Govind Singh.3 The ancient capital (properly puta-bhedana) was Śākala or Sāgala-nagara (modern Sialkot). This city is mentioned in the Mahabhārata' and several Jātakas' and is probably hinted at in the name 'sākalya,' given to a Vedic teacher who graced the court of Janaka. It stood on the banks of the Apaga' in a tongue of land between two rivers styled the śākala-dvīpa, apparently corresponding to a part of the Rechna Doab.

The Madras proper are represented in early post-Vedic works as living under a monarchical constitution. The name of the ruler of the territory in the time of lanaka is not known. It was politically not of much importance. But, like the northern realms described above, it was the home of many famous scholars and teachers of the Brahmana period such as Madragara Saungavani and Kapya Patanchala, one of the teachers of the celebrated Uddālaka Āruni.' The early epic knows

Pāṇini, IV. 2. 107-8; Cf. Association of Mādras and Trigaritas, Mbh VI 61, 12. In I, 121, 36 the number of 'Madras' is given as four.

<sup>2</sup> Cf., Mbh., VIII. 44. 17. Malcolm, Sketch of the Sikhs, p. 55.

<sup>-</sup> MARICOURI, OMERÎCH OJ ÎNE MARINÎ, P. 55.
411. 38. 14. 746ab Şâkalamabhyerje Medrānām pujabhedanam.
5 E. g. Kālingabodhi Jātaka, No. 479; and Kuza Jātaka, No. 551.
8 Bhb. VIII. 44. 107. Cunn. AGJ. 1924, 211 f. Cunningham identifies this Apagā with the Ayak rivulet which rises in the Jamsu hill; and joins the Chenāb.

<sup>7</sup> Mbh. 11. 26. 5.

Weber, Ind. Lit., 146. Brihad, Up., III. 7. 1.

the Madra royal house as a virtuous family. But in later times Madra earned notoriety as the seat of outlandish peoples with wicked customs.

The country of the Usinaras was situated in the Madhya-des or Mid-India. The Aitareya Brāhmaṇa' says "aṣyām dhruwāyām madhyamāyām disi," "in this sirmly established middle region," lie the realms of the Kuru-Pañchālas together with Vasas and Usīnaras. In the Kaushītaku Upanishad also the Usīnaras are associated with the Matsyas, the Kuru-Pañchālas and the Vasas. They probably lived in the northernmost part of the Madhya-desa, for in the Gopatha Brāhmaṇa the Usīnaras and the Vasas are mentioned just before the Udīchyas or northerners: 'Kuru-Pañchāleshu Aṅga-Magadheshu Kāsi-Kausalyeshu Sālva-Matsyeshu sa Vasa Usīnarash-adīchyeshu.

The Mahābhārata speaks of 'Usīnara' as sacrificing on two small streams near the Junna.' In the Kathāsarītsāgara Usīnara giri is placed near Kanakhala, the "sanctifying place of pilgrimage at the point where the Ganges issues from the hills." It is, doubtless, identical with Usina-giri of the Divyāvadāra' and Usira-dhvaja of the Vinaya Fexts.' Pāṇṇi refers to the Usīnara county in several sātras.' Its capital was Bhoja-nagara."

<sup>1</sup> Cf. Aśvapati and his daughter Savitri.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> For detailed accounts of the Madras see Dr. H. C. Ray in JASB, 1918, 257, and Law, home Kettrya Irithes of Ancent Index, p. 144, M. S. N. Mitra points out that the Paramethra-dipara on the Therighthä (p. 127) (wrongly) places Signia-nagara in Magadha-rattha. But the Apadina quotations on p. 131 leave no room for doubt that Madra is the correct name of the kingdom of which Signia (Sikala) was the capital 3 VIII. 14.

Gop. Br. II. q.

<sup>5</sup> Mbh. III. 180. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Edited by Pandit Durgāprasād and Kāsīnāth Pāndurang Parab, third edition, p. 5. Kanakhala stands near Hardwar in the Sabaranpur district of the Uttara Pradesh. Cf. also Mbh. V. 111. 16-83.

<sup>7</sup> P. 22.

<sup>8</sup> Part II, p. 19. See Hultzsch, Ind. Ant., 1905, p. 179.

<sup>\*</sup> II. 4. 20; /V. 2. 118.

<sup>38</sup> Mbh., V. 118. 2. For Ahvars, a fortress of the Ufinaras, see Ind. Ant. 1885, 322.

The Rig-Veda' mentions a queen named Usīnarāṇī. The Mahābhārata, the Anukramaṇī and several Jātahas mention a king named Usīnara and his son sibi.¹ We do not know the name of Janaka's Usīnara contemporary. The Kaushītahi Upanishad tells us that Gārgya Bālāki, a contemporary of Ajātasatru of Kāsi, and of Janaka of Videha, lived for some time in the Usīnara country.

Matsva is usually taken to "include parts of Alwar, Jaipur and Bharatpur," being "the kingdom of the king Virata of the Mahabharata, in whose court the five Pandaya brothers resided incognito during the last year of their banishment." But Alwar seems to have been the territory of a neighbouring people-the Salvas. The Matsya country lay to the south of the Kurus of the Delhi region and to the west of the Sūrasenas of Mathura. Southward it may have approached the river Chambal, westward it reached the Sarasvatī. The Mahābhārata mentions a people called the Apara-Matsyas whom Pargiter places on the hill tracts on the north bank of the Chambal. The Rāmāyana has a reference to the Vīra-Matsvas in connection with the Sarasvatī and the Ganges.' The Matsyacapital has been identified by Cunningham' with Barrat in the Jaipur State. Pargiter thinks' that the capital was

<sup>1</sup> X. 50. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Möh., XII. 29, 39: Iedic Index, Vol. I, p. 105: Mahd-Kanha Jālaka, No. 165, Annu Jālaka, No. 541. Mahā Nārada Kewapa Jālaka, No. 341. Ct. <sup>2</sup> Bhandakar, Carnakar Lectures, p. 55.

Cf Ind Ant., 1919 N. L. Dey's Geographical Dictionary. p 11

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mbh. 11. 51. 27; III. 54-32; IV. 54; Räm. II. 71.5. Pargitto points (JASR, 1985), 259 £5) that the Matrya Country lay southward from Khāngdav-prachas (Dchii region). Its position to the west of 881a-can (Mathura descript) to brought out clearly by the description of the journes of the Pāpdu princes to the court of Virāţa. Crossing the Jumna the heros passed through the countries of the Yakrillomas and the Sfirscenis to the Matrya realm. From Upsplavya, a suburb of the Matrya capital, to Halimapura. He metropolis of the Kauss in the epic age, was less than two days journey by chariot. Vijiasathala on the way could be reached by a traveller in the evening on the first day.

<sup>\*</sup> AGL. 1984, 587; I. A. V. 179. For a Virāta-nagara in South India, see Bomb. Gaz, I. ii, 558.

<sup>7</sup> JASB, 1895, 252.

Upaplayva. But according to Nilakantha, the commentator. Upaplayya was "Virāta-nagara-samībastha-nagarāntaram," a city close to the metropolis, but not identical with it.1

The Matsyas first appear in a passage of the Rig-Veda<sup>4</sup> where they are ranged with the other antagonists of Sudas, the great Rigvedic conqueror. The Satapatha Brāhmana' mentions a Matsya king named Dhvasan Dvaitavana who celebrated a horse-sacrifice near the Sarasvatī. The Brāhmana quotes the following gāthā (song): ---

Chaturdasa Dvaitavano rajā samgrāmandd-hayān

Indraya Vritraghne' badhnättasmäd Dvaitavanam sara(iti). 'Fourteen steeds did king Dvaitavana, victorious in battle, bind for Indra Vritrahan, whence the lake Dvaitavana (took its name)". The Mahābhārata mentions the

lake as well as a forest called Dyaitavana which spread over the banks of the river Sarasvatī.

In the Gobatha Brahmana' the Matsvas appear in connexion with the Salvas, in the Kaushītaki Upanishad' in connexion with the Kuru-Panchalas, and in the Mahabhārata in connexion with the Trigarttas' of the Jālandar Doab, and the Chedis of Central India. In the Manu-Samhita the Matsyas together with Kuru-kshetra, the Pañchālas, and the Śūrasenakas comprise the holy enclave of the Brahmana sages (Brahmarshi-deša).

The name of Janaka's contemporary ruler is not known. That the country was important in the time of the great philosopher-king of Videha, is known from the Kaushītaki Ubanishad.

```
1 Mbh. IV. 78. 14. Cf. Ind. Ant., 1882, 327.
2 VII. 18.6
3 XIII. 5.4.9.
4 Mbh. III. 24-25.
5 1. S. Q.
6 IV. 1.
1 Mbh., Bk, IV. 90-1-2; 42-1-2.
4 V. 74. 16.
• П. 19.
```

KURU 65

The Kurn country tried to maintain its reputation as a home of Brahmanical culture in the age of Janaka. But scholars hailing from that region appear now in the role of students thirsting for philosophical knowledge rather than authorities on sacrificial ritual. This probably points to a new development in the social life of the people, a development that synchronises with the end of the period of prosperity under Parikshit and his immediate successors and the beginning of economic distress hinted at in the Chhandogya Upanishad.1 The time was soon to come when they would listen even to the heterodox teaching of new faiths that grew up in Eastern India. For the present Kuru Brahmanas (e.g., Ushasti Chākrāyaṇa) took an active part in discussions about Brahman and ātman at the court of Videha. The intellectual life of the eastern kingdom must have been greatly stirred by the exodus of Kurus and perhaps also of the Pañchālas that took place about this time An exodus from Constantinople in a like manner enriched the life of the people of western Europe in the lifteenth century A.D.

If the Purāṇic list of Janamejaya's successors be accepted as historical, then it would appear that Nichakshu was probably the Kuru king of Hāstinapura in the time of Janaka.

- Janamejaya ... 1. Indrota Daivāpa Saunaka.
- 2. Šatānīka ... 2. Driti Aindrota (son and pupil)
- 3 Aśwa-medha-datta 3. Pulusha Prāchīnayogya (pupil)
- 4. Adhisīma-krishna 4. Pulushi Satyayajña (pupil)
- Nichakshu ... 5. Somašushma Sātyayajñi (pupil);
   Janaka's contemporary.

Curiously enough, it is Nichakshu who is represented in the Purānas as the remover of the seat of government from Hāstinapura to Kauśāmbī. We have some indication that the city of Kauśāmbī really existed about this time. The Satapatha Brāhmaņa makes Proti Kauśāmbeya

<sup>1. 10. 17.</sup> 2 Cf. Weber, Ind. Lit., p. 125; Vedic Index, I. 193.

a contemporary of Uddālaka Āruņi who figured in the court of Janaka. It is thus clear that Kauśāmbeva was a contemporary of Janaka. Now. Harisvāmin in his commentary on the Satabatha Brahmana understood Kausambeya to mean a 'native of the town of Kauśambi." It is, therefore, permissible to think that Kausambi existed in the time of Janaka, and hence of Nichakshu. There is thus no difficulty in the way of accepting the Puranic statement. According to the Puranas the change of capital was due to the inroad of the river Ganges. Another, and a more potent, cause was perhaps the devastation of the Kuru country by Majachī. It is also possible that the attitude of the Abhipratarina branch of the royal family towards sacrificial ritual had something to do with the exodus. From this time the Kurus in the homeland appear to have gradually lost their political importance. They sank to the level of a second-rate power. But the memory of the majesty and power of the Bharata dynasty survived till the time of the Satapatha Brahmana.2

Pañchāla comprised the Bareilly, Budaun, Furrukhabad and the adjoining districts of Robilkhand and the Central Doab in the modern Uttar Pradesh. It appears to have been bounded on the east by the Gumti and on the south by the Chambal. On the west lay the Yakrillomas and the Strasenas of Mathurā. Belts of dense forests separated it from the Ganges and the realm of the Kurus on the north-west. Northward it approached the jungles that cover the region near the source of the Ganges. There is no clear trace in the Vedic literature of the Epic and Jātaka division of the Pañchālas into northern (Uttara) and southern (Dakshina). But it knew an eastern division because the Sańhil-opanishad Brāhmaṇa makes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> kausāmbeya may no doubt also mean "a descendant of Kusāmba" Even then the city can hardly be dissociated from the eponymous hero of the family. Cf. Kremadifuera, p. 794—Kušāmbene nirorittā Kausāmbi-nogarī <sup>2</sup> XIII. 5. 4. 11-14; 21-28.

Mahadadya Bharatānām na pūrve nāpare janāḥ duyam martya iva pakshābhyām nodāpuḥ saptamānavā (iti). Rig-Veda, V. 61, 17-10; Mbh. I. 148. 74; 150f; 166; IV, 5, 4: IX, 41

mention of the Prāchya (eastern) Pañchālas.1 The existence of the other two may, however, be hinted at in the expression tryanīka, "threefold", occurring in the Vedic texts. One of the ancient capitals of Pañchāla was Kāmpilva which has been identified with Kampil on the old Ganges between Budaun and Furrukhabad. Another Pañchāla town Pariyakrā or Parichakrā is mentioned in the Satapatha Brāhmana.4 It is identified by Weber with Ekachakrā of the Mahābhārata.

The Pañchālas, as their name indicates, probably consisted of five claus-the Krivis, the Turvasas, the Keśins, the Sriñjayas and the Somakas. Each of these clans is known to be associated with one or more princes mentioned in the Vedic texts-the Krivis with Kravya Pañchāla, the Turvasas or Taurvasas with Sona Sātrāsaha, the Keśins with Keśin Dālbhya, the Sriñjayas with Daivavāta, Prastoka, Vītahavya, Suplan or Sahadeva Sārñjaya and Dush-tarītu, and the Somakas with Somaka Sāhadevya. Of the kings only the first three are definitely associated with Pañchāla.

The Krivis appear in a Riguedic hymn which also mentions the Sindhu (Indus) and the Asiknī (Chenāb). But their actual habitation is nowhere clearly indicated. They are identified with the Panchalas in the Satapatha Brāhmana' and connected with Parivakrā.

A gatha of the same work' says, "When Satrasaha (King

Wed. Ind., 1. 469. (f. also Patafijali (Kielhorn's ed., Vol. 1, p. 12) and Ptolemy's Prasiake (vii. 1. 53) which included the towns of Adisdata (? Ahi chhatra) and Kanagora (? Kanauj).

<sup>3</sup> Vedic Index, I. 187.

<sup>3</sup> Vedic Index. I. 140: Cunn. in IASB. 1865, 178: AGI, 1024, 418.

<sup>4</sup> XIII. 5- 4- 7-

<sup>1</sup> Ved. Ind., I. 494.

According to the Purāṇas (Brahma P. XIII. 94 f. Cf. Matsya, 50. 3)
'Mudgala', 'Sriñjaya', 'Brihadıshu', 'Yavinara' and 'Krimilāśva' were the constituent elements of the Panchala Janapada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> xiii, 5, 4, 7; Krivaya tti ha vas purā Parichālān āchakshate. Vedic Index, 1. 198, According to Kasten Ronnow, Acta Orientalia, XVI, iti, 1937. p. 165 Krivis were named after a dragon-demon who was their tribal divinity. Oldenberg, Buddha, p. 404; Sat. Br. XIII. 5. 4. 16. H. K. Deb (Vedic India and Mediterranean men, Verlag Otto Harrassowitz, Leipzig) suggests

of the Pañchālas) makes the Aśvamedha offering, the Taurvaśas arise, six thousand and six (sic) and thirty clad in mail."

Sātrāsahe yajamāne' svamedhena Taurvasāh

udīrate trayastrimsāh shatsahasrāni varminām.

This points to a very close connexion between the Pañchālas and the Taurvaśas. The fusion of the two folks does not seem to be improbable in view of the Purāņic statement that, after Marutta, the line of Turvaśu (Turvaśa, Taurvaśa) was merged into the Paurava line' of which the Pañchālas are represented as an offshoot. The line of rulers to which Sona belonged seems to be connected in later times with Ahichchhatra (in the Bareilly District).

The Kesina³ who are connected with the Pañchālas in Vedic literature probably dwelt on the Gumti. The Srinjayas⁴ are associated with the Pañchālas in post-Vedic tradition. In the Mahābhārata,¹ Uttamaujas is called a Pāñchālya as well as a Sṛiñjaya. The clan probably lived on the Jumna in epic times.¹ As to the Somakas, their connection with the Pañchālas is known throughout the great epic.¹ They occupied Kāmpilya and its neighbourhood.

The royal family of the Pañchālas is represented in

the identification of the Turvaisa with the Teresh, or Tursha, one of the allied peoples who fought against Memeptah, or Memeptah, Pharson of Egypt (c. 1834-28 B.C.). Breasted, however, identifies the Teresh with the Tyrensians or Etruscans (A History of Egypt, p. 457). 1.4.1.H.T., p. 108. Tursacol Pauroseniu touthisch presidents purit kila

<sup>1</sup> A. I. H. T., p. 108. Turvasoh Pauravan vanisan pravivesa pura kila (Väyu. 99, 4).

1 Camb. Hist , Ind. I. p 525.

<sup>1</sup> Fed. Ind., 1. 188-187. The name Actin Dalbhya suggests a close connection between the Keifins and the Dalbhyas whom the Rig-Feda (V. bt. 1; 19) places on the Gomati. From Mbb. IX. 41. 1-3 it is clear that this Counatt connected with the Dalbhya family or clan, could not have been lar away from Namusha and the country of the Fafichilas. It must, three force, be identified with the Gomati when flower pass Nimaria rear Stilpur.

<sup>4</sup> Pargiter, Mā:kaṇdeya Purāṇa, p. 353; Mbh., I. 198. 37; V. 48. 41. Brehmapurāṇa, XIII, 94 f.

Mbb. VIII. 11, 31; 75. 9.

6 Mbh. ili. 90. 7. with commentary.

<sup>1</sup> Cf. Mbh., 1. 185, 31; 193, 1; II. 77. 10: Dhrista-dyumnah Somakānāth pravashah, Saumakir Yajhazena iti. bardic tradition as an offshoot of the Bharata dynasty.1 Divodāsa, Sudās (a) and Drupada are included among the kings of this line. Divodasa and Sudas also figure in the Rig-Veda where they are closely connected with the Bharatas. But they are not mentioned as Pañchala kings. In the Mahabharata Drupada is also called Yainasena and one of his sons is named Sikhandin.1 A Sikhandin Yājñasena is mentioned in the Kaushītaki Brāhmaņa, but it is not clear whether we are to regard him as a prince, or as a priest of Keśin Dalbhya, King of the Pañchálas

The external history of the Pañchālas is mainly that of wars and alliances with the Kurus. The Mahābhārata preserves traditions of conflict between these two great peoples We are told by the epic that Uttara-Pañchāla was wrested from the Panchalas by the Kurus and given away to their preceptor.' Curiously enough, the Soma nassa Jātaka places Uttara-Pañchāla-nagara in Kuru rattha. The relations between the two peoples (Kurus and Pañchālas) were sometimes friendly and they were connected by matrimonial alliances. Keśin Dālbhya or Dārbhya, king of the Pañchālas, was sister's son to Uchchaihsravas, king of the Kurus.' In the epic a Pañchāla princess is married to the Pāndavas who are represented as scions of the Kuru royal family.

Of the famous kings of the Panchalas mentioned in the Vedic literature Pravahaņa Jaivali is known definitely to have been Janaka's contemporary. This prince appears in the Upanishads as engaged in philosophical discussions with Āruni, Svetaketu, Silaka Sālāvatva, and Chaikitāvana

<sup>1</sup> Mbh., Adi., 94, 38; Matrya, 50. 1.16; Veyu, 99. 194-210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ved. Ind., I, p. 363; II., pp. 59. 454. <sup>3</sup> Mbh., Adi., 166. 24; Bhishma, 190, et seq.

<sup>6</sup> VII. 4.

<sup>5</sup> Mbh. i. 166.

<sup>6</sup> No. 505. The union of Kuru-Pafichālas is hinted at in Jaim. Up. Br.

<sup>7</sup> Fed. Ind., I. 84, 187, 468. Uchchaih-fravas occurs as the name of a Kuru prince in the dynastic list of the Mahabharata, I. 94. 55.

Dålbhva.1 The first two teachers are known to have met the Vedic Ianaka.

The kingdom of Kasi was 200 leagues in extent.1 It had its capital at Vārānasī (Benares) also called Ketumatī. Surundhana, Sudassana, Brahma-yaddhana, Pupphayati, Ramma, and Molini.\* The walls of the city were twelve leagues round by themselves.4

The Kāśis, i.e., the people of Kāśi or Kāsi, first appear in the Paippalada recension of the Atharva-Veda.5 They were closely connected with the Kosalas and the Videhas. Jala Jātūkarnya is mentioned in the Sānkhāyana Srauta Sūtras as having obtained the position of Purohita or priest of the three peoples of Kāsi, Videha and Kosala in the lifetime of śvetaketu, a contemporary of Janaka. Curiously enough, a king named Janaka is mentioned in the Sattubhasta Jātaka<sup>7</sup> as reigning in Benares. This prince cannot be the Janaka of the Upanishads, for we learn from those works that, in the time of the famous Janaka, Aiātašatru was on the throne of Kāsi.

Very little is known regarding the ancestors of Aiātaśatru. His name does not occur in the Purānic lists of Kāsi sovereigns," nor does the name of Dhritarāshtra, king of Kāsi, who was defeated by Satānīka Sātrājita with the result that the Kāśis down to the time of the Satapatha Brāhmana gave up the kindling of the sacred fire. A clue to the lineage of Dhritarashtra is afforded by the Mahagovinda-Suttanta which represents "Dhatarattha," King of Kāsi, as a Bharata prince. The Purānas repre-

<sup>1</sup> Brihad. Up., VI, 2; Chh. Up., 1. 8. 1; V. R. 1. A stock phrase, Dhajamhetha Jataka, No. 391.

Dialogues, Part III, p. 73. Carmichael Lectures, 1918, pp. 50-51. The name Vārānasī is derived from two little rivers between which the city was situated-Varanāyāstathā ch Asyā madhye Vārānasi puri (Pādma, Svarga khanda, xvii. 50).

<sup>4</sup> Tandulanāli Jātaka, No. 5.

Ved Ind., II, 116 n. 6 XVI. 29. 5.

<sup>7</sup> No. 402.

<sup>1</sup> Payu, 99. 21-74; Ftshnu, IV, 8. 2-9.

Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, Part II, p. 270.

KASI 69

sent the Kāsi family as a branch of the house of Purūravas, the traditional ancestor of the Bharatas. Of the kings mentioned in the chronicles the names of two only (Divodāsa and his son or descendant Daivadāsi Pratardana) can be traced in the Vedic literature. But the later Vedic texts connect them with the Naimishīyas and not with Kāsi.<sup>1</sup>

The Jātahas often refer to the failure of heirs at Benares (aputlakain rājakulam), or the deposition of princes in favour of more competent rulers taken from other families. It is clear that tradition does not regard the Kāsi monarchs as belonging to one and the same dynasty. Some of the kings hailed from Magadha. Several others were probably of Videhan origin. Many of the princes belonging to these groups had the cognomen, 'Brahmadatta.' That Brahmadatta was not the name of one individual ruler, has been suggested by Mr. Hāritkrishna Dev.' The Matsya and Vāyu Purāṇas refer to a group of one hundred (i.e. many) Brahmadattas:

Satam vai Brahmadattānām vīrānām Kuravah satam.

The "hundred" Brahmadattas are also mentioned in the Mahābhārata.' In the Dummedha Jātaka' the name is borne both by the reigning king and his son (Kumāra). In the Gangamāla Jātaka' king 'Udaya of Benares is addressed by a Pachcheka Buddha as "Brahmadatta" which is distinctly stated to be a kulanāma or family designation.

The Brahmadattas were not, however, all of the same extraction. The king-elect of the Darīmuka Jātaka was originally a Magadhan prince. Some of the other Brahma-

<sup>1</sup> Kaush. Br., xxvi. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Jātakas, 378, 401, 529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The suggestion has been accepted by Dr. D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures, 1918, p. 55

Matsya, Ch. 273, 71; Vayu, Ch. 99, 454.

II. 8. 21.

<sup>4</sup> No. 50: Vol. I. p. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. also the Susima Jātaka (411), the Kumma Sapinda Jātaka (415), the Atthāna Jātaka (125), the Lomasa Kassaba Jātaka (488), etc.

<sup>\$ 421.</sup> 

dattas were of Videhan lineage. The Mātiposaka Jātaka, for instance, referring to a Brahmadatta of Kasi, has the following line:

mutto'mhi Kāsirāiena Vedehena vasassinā ti. In the Sambula Iātaka prince Sotthisena, son of Brahmadatta, king of Kāsi, is called Vedehaputta:

Yo butta Kāsirājassa Sotthiseno ti tam vidū tassāham Sambulā bhariyā, evam jānāhi dānava, Vedehabutto bhaddan te vane vasati āturo.

Ajātaśatru. Janaka's contemporary on the throne of Kāsi, may have been a Brahmadatta though his exact lineage is not known. The Upanishadic evidence shows that he was a contemporary of Uddālaka. The Uddālaka Jātaka tells us that the reigning king of Benares in the time of Uddālaka was Brahmadatta.

Ajātaśatru appears in the Upanishads as engaged in philosophical discussions with Gargya Bālāki In the Kaushītaki Upanishad he is represented as being jealous of Janaka's fame as a patron of learning. The Satapatha Brāhmaṇa' mentions a person named Bhadrasena Ajātasatrava who is said to have been bewitched by Uddālaka Aruni. Macdonell and Keith call him a king of Kasi. He may have been the son and successor of Ajātasatru.

The kingdom of Kosalas corresponds roughly to the modern Oudh It seems to have extended northward to the foot of the Nepāl hills. In the east it was separated from Videha by the river Sadānīrā, which was for a time the limit of the Arvan world in that direction. Beyond it was an extensive marshy region, not frequented by Brāhmanas which, after Māthava Videgha's occupation, developed into the flourishing kingdom of Videha. The story of Mathava makes it clear that the Kosalas fell later than the peoples dwelling on the banks of the Sarasvatī

<sup>1</sup> No. 455-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> No. 519.

<sup>48,</sup> B. E., XLI. p. 141.

The form Kosala is met with in the Copatha Brahmana (Fedic Index I. 195) and later literature.

but earlier than the Videhas under the influence of Brahmanical civilization. In the south Kosala was bounded by the river Sarpikā or Syandikā' and on the west probably by the Gumti which flowed past the famous Naimisha forest and apparently formed the boundary between the Kosalas and sundry peoples including the Pañchālas.\* In the epic Kosalas proper are distinguished from the Uttara-Kosalas, the Kosalas near the Venva (Waingangā) and the Prāk-Kosalas. The last two peoples were clearly in South India.3 The Purva-Kosalas, apparently not identical with the Prak-Kosalas of the Deccan. dwelt between the river Saravū and Mithila.

The Vedic texts do not mention any city in Kosala. But if the Rāmāvana is to be believed the capital of Kosala (Kosalapura) in the time of the lanakas was Ayodhya. It stood on the banks of the Sarayū and covered twelve yojanas. The Rig-Veda mentions the river Saravū and refers to an Arvan settlement on its banks. One of the Arya settlers bears the name of Chitraratha which occurs also in the Rāmāyana,7 as the appellation of a contemporary of Dasaratha. A prince styled Dasaratha is eulogised in a Rigvedic hymn, but there is nothing to identify him with the Ikshvaku king of that name who appears in the Rāmāyana as the Kosalan contemporary of Sīradhyaia Janaka. Daśaratha's eldest son, according to the epic, was Rāma who married Sītā, daughter of Janaka. The Rig-Veda' mentions an Asura

Ram. Il 49 11-12; 50, 1, Cf. Sundarikk, Kindred String: 1 209

Ram. II. 68. 18: 71. 16-18: VII. 104. 15. (Ke a'an king sacrificing in the Naimsha forest on the Gumti); cf. Mbh \II. . 2, IX. 41. 5 (Pafi chālas apparently not far from Naimisha) In Ric I is 17-19 the Dalbhyas a Pañchāla people, are placed on the Guniti

Mbh II. 80. 2-8; 31. 12-13.

<sup>4</sup> Mbh. II. 20. 28.

Ram. I. 55. 7. If is in the Fyrahad District of Oudh. For the name Kosalapura see Rām. II 18. 48

IV. 30. 18. · П. 32. 17.

I. 126. 4. 1 X. 93. 14.

(powerful being) named Rāma but does not connect him with Kosala. The Dataratha Jātaka makes Daśaratha and Rāma kings of Vārāṇasī and disavows Sītā's connection with Janaka.

Kosala was probably the fatherland of Janaka's hotri priest, Aśvala, who was very probably an ancestor of Aśvalāyana Kausalya' mentioned in the Prathan Upanishad as a disciple of Pippalāda and a contemporary of Sukeśā Bhāradvāja and of Hiranyanābha, a Kosalan prince. The details of Kosalan history will be discussed in a subsequent chapter.

## SECTION III. THE LATER VAIDEHAS OF MITHILA:

#### NIMI AND KARALA

The Purāṇas give long lists of the successors of Sīradhvaia Janaka whom Bhavabhūti seems to identify with the contemporary of Yājñavalkya.' With one or two exceptions none of the kings in these lists can be satisfactorily identified with the Videhan monarchs mentioned in the Vedic, Buddhist and Jaina literature. It is, therefore, difficult to say how far the lists are reliable. The identification of any of the kings named in the bardic chronicles with the Vedic Janaka is the most knotty of all problems. We have already noted the arguments that can be urged in support of the view of Bhavabhūti. The mere fact that Sīradhvaja is placed high in the Purāṇic lists does not necessarily prove that he actually flourished long before the extinction of the dynasty. It should be remembered in this connection that Pradyota who was in reality a contemporary of Bimbisara, king of Magadha. is placed by the Puranic chroniclers or scribes some nine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aśwaiasyāpatyom Āśwaiāyonaḥ (Śamkara's commentary on Praina Upanishad, 1. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vdyu, 89. 18.25: Vishnu, IV. 5. 12-15; 4th edition of this work. pp. 67 ff. 3 Mahhūra-charita, I, verse 14; II, verse 45: Uttara-Rāma-Charita, IV. verse 9.

generations before that ruler, and Siddhartha of the Ikshvāku list, a contemporary of Prasenajit of Kosala, is represented as the grandfather of the latter. The evidence of the Vishnu Purān1 suggests that there were at times several collateral lines of Janakas who ruled contemporaneously. The problem of Sīradhvaja must, therefore, be regarded as sub judice. In view of the uncertainty about the identification of this king and his proper place in the dynastic list, it is not easy to determine which of the Videhan kings mentioned in the Puranic chronicles actually came after the contemporary of Aruni and Yajñavalkya. The evidence of the Jātakas, however, suggests that a king named Nimi, at any rate, ruled after the great Janaka, as he is called the penultimate sovereign of the dynasty. Pargiter places all the kings of the Puranic lists down to Bahulāśva before the Bhārata war, and apparently identifies his son Kriti with Kritakshana of the Mahābhārata' a contemporary of Yudhishthira. But as there were "Janakas," even after Yudhishthira, and as two Puranas conclude with the remark that with Kriti ends the race of the Janakas," the identification of Kriti, the last of the race, with Kritakshana does not seem to be plausible. It is more reasonable to identify Kriti of the Purānas with Karāla Janaka who, as we shall see below, brought the line of Vaideha kings to an end. The only objection to this view is that Karāla is represented as the son of Nimi, whereas Kriti was the son of Bahulāśva. But the cognomen Nimi may have been borne by several kings and Bahulāśva may have been one of them. An alternative theory would be to represent Kriti and Karāla as the last members of two collateral lines of Janakas.

The Vedic texts mention besides Māthava and Janaka two other Vaideha kings, namely, Namī Sāpya and Para

<sup>1</sup> VI. 6. 7 ff. Cf. Rāmāyaņa, I. 72. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> лінт, р. 149. <sup>8</sup> Ц. 4. 27.

<sup>4</sup> AIHT, pp. 96, 850,

Ahlara. Macdonell and Keith identify the latter with Para Atnara, king of Kosala, about whom we shall speak in a subsequent chapter. Nami Sapya is mentioned in the Pañchavimsa or Tāndya Brāhmana' as a famous sacrificer. His identification with king Nami of the Uttar-adhyayana Sūtra Nemi of the Vishnu Purāna, and Nimi of the Makhādeva Sutta of the Majihima Nikāva and the Kumbhakāras and Nimi Jātakas is more or less problematical. In the last-mentioned work it is stated that a Nimi was the penultimate sovereign of the Maithila family. According to the Kumbhakāra Jātaka and the Uttarādhyayana Sūtra he was a contemporary of Dummukha (Dvimukha), king of Pañchāla, Naggaii (Naggati) of Gandhara and of Karandu (Karakandu) of Kalinga. This synchronism accords with Vedic evidence. Durmukha. the Pañchāla king, had a priest named Brihaduktha' who was the son of Vamadeva Vamadeva was a contemporary of Somaka, the son of Sahadeva'. Somaka had close spiritual relationship with Bhīma, king of Vidarbha, and Nagnajit, king of Gandhāra'. From this it seems very probable that Durmukha was a contemporary of Nagnajit. This is exactly what we find in the Kumbhakara Jataka and the Uttar-ādhvavana Sūtra.

The Nimi Jātaka says that Nimi was "born to round off" the royal family "like the hoop of a chariot wheel." Addressing his predecessor the soothsavers said, "Great king, this prince is born to round off your family. This your family of hermits will go no further."

Nimi's son Kalāra Janaka' is said to have actually brought his line to an end. This king is apparently iden-

<sup>1</sup> XXV. 10, 17-18. 2 S.B.E., XLV. 87.

<sup>8</sup> No. 408.

<sup>4</sup> No. 541.

Vedic Index, I. 370.

<sup>\*</sup> Ibid., II. 71.

Rig-Veda, IV. 1s. 7-10 with Anukramoni.

Aitareya Brāhmana, VII 14.

<sup>9</sup> Makhadova Sutta of the Majjhima Nikaya. II, 82; Nimi Jataka.

tical with Karāla Janaka of the Mahābhārata.¹ In the Arthakāstra attributed to Kautiļya it is stated that "Bhoja, known by the name of Dāṇḍakya, making a lascivious attempt on a Brāhmaṇa maiden, perished along with his kingdom and relations; so also Karāla, the Vaideha. "karāla, the Vaideha, who perished along with his kingdom and relations, must be identified with Kalāra (Karāla) who, according to the Nimi Jātaka, brought the line of Videhan kings to an end. The downfall of the Vaidehas reminds us of the fate of the Tarquins who were expelled from Rome for a similar crime. As in Rome, so in Videha, the overthrow of the monarchy was followed by the rise of a republic—the Vajjian Confederacy.

There is reason to belieive that the Kāsi people had a share in the overthrow of the Videhan monarchy Already in the time of the great Janaka. Ajātaśatru, king of Kāsi, could hardly conceal his jealousy of the Videhan king's fame. The passage "yathā Kāṣyo vā Vaudeho vā Ugraputra ujiyam dhanur adhiyam hṛituā dwau vāṇawnatau sapatnātivyādhinau haste kṛtu-opatishṭhed'" probably refers to frequent struggles between the heroes of Kāsi and Videha. The Mahābhārata' refers to the old story (ithhāsani purātunam) of a great battle between Pratardana, king of Kāsi according to the Rāmāyaṇa, and Janaka, King of Mithilā. It is stated in the Pāli commentary Param-attha jothā that the Lichchhavis who succeeded Janaka's dynasty as the strongest political power in North Bihar, and formed the most important element of the

<sup>1</sup> XII. 202. 7.

The evidence of the Arthologies is confirmed by that of the Buddha-charita of Afvaghosha (IV 80). "And so Karila Janaka, when he carried off the Brahmana's daughter, incurred loss of caste thereby, but he would not give up his love."

Britad Upanushed, III. 8. 2 "As the Ugra's son from Kisi or from Videha strings the slackened bow and arises with two foe-piercing arrows in his hand" (Winternitt, Ind. Lit. translation I. 229 with slight emendations).

4 XII. 99. 1-2

VII. 48 15.

Vol. I, pp. 158-165.

already in the age of the later Vaidehas, Nimi and Karāla, the Aryans had crossed the Vindhyas and established several kingdoms in the territory that stretched from the Revå or the Narmadā to the Godāvarī. One of these realms was Vidarbha, It comprised modern Berar, the Varadātaṭa of the Aim-i-Akbarī, and a considerable portion of the Central Provinces lying between the Wardhā (Varadā) and the Waingañgā. In the north it reached the Payoshnī, a tributary of the Tāptī. Vidarbha was certainly a famous kingdom in the time of Nimi. We have already seen that the Kumbhakāra Jālaka and the Uttar-ādhyayana make him a contemporary of Nagnajit, king of Gandhāra, who is known from the Aitareya Brāhmaṇa' to have flourished about the same time as Bhīma, king of Vidarbha:

"Etamu hawa prochatuh Parvata-Nāradau Somakāya Sāhadevyāya Sahadevāya Sārñjayāya Babhrave Daivāvṛidhāya Bhīmāya Vaidarbhāya Nagnajite Gāndhārāya."

"This Parvata and Nārada proclaimed to Somaka Sāhadevya, Sahadeva Sārñjaya, Babhru Daivāvṛidha, Bhīma Vaidarbha (i.e. of Vidarbha) and Nagnajit of Gandhāra."

Vidarbha, therefore, existed as an independent king-don in the time of Nimi. From the Puranic account of the Yadu family it appears that the eponymous hero of the Vidarbhas, was of Yadu lineage. The country is mentioned in the Jaimintya Brāhmaṇa. It was famous for its Māchalas, perhaps a species of dog, which killed tigers'—"Vidarbheṣu mācalās sārameyā apīha sārāulān mārayanti." The Praśna Upanishad\* mentions a sage of Vidarbha named Bhārgava as a contemporary of Āśvalāyana. Another sage called Vidarbhi Kauņdinya is mentioned in the Briha-dāranyaka Upanishad. The name Kaundinya is appar

```
    Mbh. III. 61. 22-25. 120. 31.
    VIII. 34.
    Matiya Purdipa, 44. 36; Vöyu Purdipa, 96, 35-36.
    II. 400: Ved. Ind., II. 297.
    JAOS. 19, 100.
    II. 1.
    Yedic Index, II. 297.
```



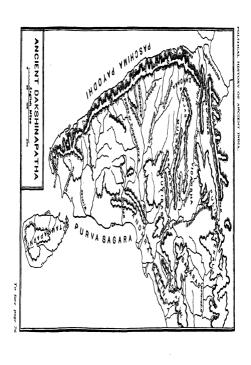

ently derived from the city of Kundina, the capital of Vidarbha, represented by the modern Kaundinya-pura on the banks of Wardhā in the Chāṇḍur tāluk of Amraoti. The association of Vidarbha with Kundina clearly suggests that Vidarbha of the Vedic texts lay in the Deccan, and not in some hitherto unknown region outside its boundaries as contended by a well-known writer.

If the evidence of the Kumbhakāra lātaka has any value, then Nimi, king of Videha, mentioned in the work, Nagnajit, king of Gandhara, and Bhīma, king of Vidarbha, must be considered to have been contemporaries of Karandu of Kalinga. It follows from this that the kingdom of Kalinga too, was in existence in the time of Nimi and his contemporaries of the Brāhmana period. The evidence of the Iātaka is confirmed by that of the Uttar-ādhyayana Sūtra. The Mahagovinda Suttanta, makes Sattabhu, king of Kalinga a contemporary of Renu, king of Mithila and of Dhatarattha, or Dhritarashtra, king of Kasi, mentioned in the Satapatha Brahmana. There can thus be no doubt that Kalinga existed as an independent kingdom in the time of which the Brahmanas speak. It is mentioned both by Pānini and Baudhāvana. The latter regards it as an impure country but evidently not unfrequented by Aryans.3 According to epic tradition it comprised the whole coast from the river Vaitarani

<sup>1</sup> Mbh., III. 73. 1-2; V. 157. 14; Harwathia, Vishpuparus, 59-60.

<sup>2</sup> Gaz., Amraoti, Vol. A. p. 406.

Indian Culture, July, 1956, p. 12. Curlously enough, the same writer, who characteries the provisonal acceptance of the uncontradicted festimony of the Pardaus and lexicons in locating tritles mentioned in Vedic interature as unbintorical, has no hesitation in identifying the Savuss of the Astarops of the Astarops with the Yadayas and in placing them in the Mathurit region and adjoining districts (1664, 19.). The hass nor referred to any Fedic ext which supports his conjecture regarding the identity of the Satvats and their association with the particular city named by hum.

Dialogues of the Buddha, II 270.

<sup>5</sup> XIII. 5. 4. 22.

<sup>\*</sup> IV. I. 170.

<sup>7</sup> L. I. 30-31.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> There was a considerable Brähmana population in Kalinga in the days of Afoka (cf. Edict XIII).

<sup>9</sup> Mbb., III. 114. 4.

in Orissa to the borders of the Andhra territory. The southern boundary of the Janapada was not well-defined. It reached Yellamanchili and Chipurupalle in the Vizagapatam district and at times even Pishtapura or Pithapuram, north-east of the Godavari, but not the river itself which flowed through the Andhra country. Pargiter says that Kalinga as a settled kingdom appears to have consisted properly of the plain between the Eastern Ghats (Mahendra range) and the sea. But its kings seem to have exercised suzerainty over the Jungle tribes which inhabited the hills far inland, for the Amarakantaka range, in which the Narmada rises, is said to be in the western part of Kalinga. That large tracts of the country were covered with lorests appears from references to Kalingaranya in Pali texts. The windows of the capital city in the days of Kālidāsa looked out on the sea, and the deep roar of the waves drowned the sound of trumpets.' In the days of Yuan Chwang Kalinga occupied a much smaller area It is distinguished from Wu-t'u (Orissa) and Kung-yu-t'o (Kongoda in the Ganjam district) in the north, and An-to-lo (Andhra or Vengi) in the south, and seems to have embraced parts of the Ganjam and Vizagapatam districts. We learn from the Jatakas that an ancient capital of Kalinga was Dantapura-nagara.' The Mahābhārata mentions Rājapura as the metropolis.' The Mahāvastus refers to another city named Simhapura,

Ind. Ant., 1983. 67; Ep. Ind. XII. 2; JASB, 1897, 98 ff; Kürma, p. 11.
 99. 9; Pādma, Svarga-Khanda, VI. 22; Vāyu, 77, 4-13; Malalasekera, DPPN.
 184; Raghusainia, vi. 56

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Ep. Ind., XIV, p. 56. Denta-pure-edsaklt; Dantakira, Mth. V. 48. 76. Dandaguia (Piloy, M'Cridie, Megasthera end Arrien, 1946, p. 144). The name of the city probably survives in that of the fort of Dantawaktra neas Chicacole in the Galifim district. Many other Kalifiqa capitals sood in the same district, e.g., Sinhapura (Siegupuram) near Chicacole, Dubreuil, A.H.D., p. 94. Kalifiqa-patgam fayer Muchaldant, Ep. Ind., IV. 97. Kalifiqa-patgam is preferred in Ind. Ant., 1889, 195; JBORS, 1989, pp. 683 f
But the arguments adduced are not all plausible.

<sup>3</sup> XII. 4. 3.

<sup>4</sup> Senart's edition, p. 452.

The Jaina writers mention a fourth town called Kamchanapura.

The Mahagovinda Suttanta refers to another southern realm, namely, Assaka or Aśmaka on the God(h)āvarī, which existed in the time of the monarchs Renu and Dhata-rattha (Dhrita-rāshtra). It was ruled by king Brahmadatta who held his Court at Potana.

The Aitareya Brahmana alludes' to princes of the South who are called Bhoias and whose subjects are called Satvats: "dakshinasyām diśi ye ke cha Satvatām rājāno Bhaujyayaiva te'bhishichyante Bhoj-etye-nan-abhishiktanāchakshata--" "in the southern region whatever kings there are of the Satvats, they are anointed for Bhaujya; 'O Bhoja' they style them when consecrated (in accordance with the action of the deities)." In the Satapatha Brāhmana\* the defeat by Bharata of the Satvats, and his taking away the horse which they had prepared for an Asvamedha or horse-sacrifice are referred to. These Satvats must have been living near Bharata's realm, i.e., near the Ganges and the Yamuna.5 But in the time of

1 Ind Ant., 1891, p. 375 The Bhūmikhanda of the Padmapurāna (47, c) mentions śripura as a city in Kalinga.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sutta Nipāta, 977, SBE, X, pt. 11, 184 Cf. Asmagi (Bomb Gaz. 1. 1. p. 532, Megasthenes and Arrian, 1926, 145) of classical writers. Asmaka is also mentioned by Panini, IV. 1. 173. As the name signifies "the stony region". it can hardly refer to Aśvaka, the land of the Assakenoi in the north-west which the Cambridge History of India, Vol. I, connects with the Sanskrit alva. and Itanian aspa, horse. The Commentator Bhattasvämin identifies Asmaka with Mahārāshtra The capital was Potali or Potana (Chullakālinga Jātaka No. 301; Assaka J. (207); D. 2. 235; Parisishta parvan, I. 92. nagare Potanābhidhe, Bomb. Gaz. I. 1. 585; Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, 74; Mbh. 1. 177. 47; cf. Padana of Lüders' List, 616, and N. G. Majumder's List, 658 (Monuments, p. 365-Fisähhasa Pada(m)yasa). Dr. Sukthankar points out that the Paudanya of the printed editions of the Mahabharata is a late corruption. The older Mss. give the name as Potana or Podana. This name reminds one of Bodhan in the Nizam's dominions which lies to the south of the confluence of the Manjira and the Godavari. The city of Podana is said to have been founded by a prince of the Ikshvaku family, who is the eponymous hero of the land of Asmaka. The neighbouring people of Mülaka also claimed Ikshväku descent (Väyu, 88. 177-178).

<sup>1</sup> VIII. 14. 4 XIII. 5. 4. 21.

<sup>1</sup> Ibid., XIII. 5. 4. 11.

the Aitareya Brāhmaṇa they probably moved farther to the south. They are placed in the southern region (dakshinā dis) beyond the "fixed middle region"—the land of the Kurus, Pañchālas and some neighbouring tribes. The Pañchāla realm, according to epic testimony, extended as far south as the Chambal.1 The Satvat people of the "southern region" mentioned in the Astareva Brahmana. therefore, in all probability, lived beyond that river, Their kings were called Bhojas. This account of the Satvats and the Bhojas, deduced from the Brāhmanic statements, accords with Puranic evidence. It is stated in the Puranas that the Satvat(a)s and the Bhoias were offshoots of the Yadu family which dwelt at Mathura on the banks of the Yamuna." We are further told by the same authorities that they were the kindreds of the southern realm of Vidarbha.3 We have evidence of a closer connection between the Bhojas and the last-mentioned territory. A place called Bhoiakata, is included within Vidarbha both by the Mahābhāratat and the Harivamśa.1 The Chammak grant of the Vākāṭaka king Pravarasena II makes it clear that the Bhojakata territory included the Ilichpur district in Berar, a part of ancient Vidarbha. As pointed out by Dr. Smith, the name of Bhojakata, 'castle of the Bhojas,' implies that the province was named after a stronghold formerly held by the Bhoias. an ancient ruling race mentioned in the edicts of Aśoka, Kalidasa in his Raghuvańsa calls the king of Vidarbha a Bhoia."

But Vidarbha was not the only Bhoja state. The

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mbh., I. 138. 74; Dakshināmischāpi Pāñchālān yāvach Charmanuati nadi.

Matsya 43, 48; 44, 46-48; Vayu, 94, 52; 95, 18; 96, 1-2 Vishnu, IV. 12, 1-6.

Mat., 44. 36; Väyu, 95. 35-36.

<sup>4</sup> V. 157. 15-16. \$ Vishpu parva, 60. 32.

<sup>\*</sup> JRAS., 1914. p. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In Ind. Ant., 1923, 262-65, Bhojakața is identified with Bhat-kuli in the Amranti district.

V. 89-40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. also Mbh., V. 48. 74; 157. 17; Hariverhia, Vishnu parva, 47. 5.

Aitareya Brāhmana refers to several Bhoja kings of the south. A line of Bhojas must have ruled **Dandaka**. A passage in the Kauţilīya Arthaśāstra' runs thus:—

"Dāṇḍakyo nāma Bhojah kāmāt Brāhmaṇakanyām abhimanyamānas sabandhu-rāshtro vinanāsa"—a Bhoja known as Dāṇḍakya, or king of Daṇḍaka, making a lascivious attempt on a Brāhmaṇa girl, perished along with his relations and kingdom. We learn from the Sarabhaṇag Jātaka" that the kingdom of Daṇḍaki (Daṇḍaka) had its capital at Kumbhavatī. According to the Rāmāyaṇa" the name of the metropolis was Madhumanta, while the Mahāvastī places it at Govardhana (Nāsik).

It is clear, from what has been stated above, that there were in the age of the later Vaidehas, and the treatises called Brāhmaṇas, many kingdoms in the south, both Aryan and non-Aryan, namely, the Bhoja kingdoms, one of which was Vidarbha, and another, probably, Daṇḍaka, as well as Aśmaka and Kalińga. With the exception of these organised states the whole of Trans-Vindhyan India was occupied by non-Aryan (dasyu) tribes such as the Andhras, Savaras, Pulindas and probably also the Mūtibas.

In the opinion of Dr. Smith the Andhras were a Dravidian people, now represented by the large population speaking the Telugu language, who occupied the deltas of the Godävarī and the Kṛishnā. Mr. P. T. Srīnivās Iyengar argues that the Andhras were originally a Vindhyan tribe and that the extension of Andhra power was from the west to the east down the Godävarī and Kṛishnā valleys. Dr. Bhandarkar points out that the Serivānij Jātaka places Andhapura, i.e., the pura or capital of the Andhras, on the river Telavāha which he

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. 1919, p. 11. <sup>2</sup> No. 522. <sup>3</sup> VII. 92. 18. <sup>4</sup> Senart's Edition, p. 563. <sup>5</sup> Ait. Br., VII, 18.

<sup>4</sup> Ind. Ant., 1913, pp. 276-78.

identifies with the modern Tel or Telingiri.¹ But if 'Seri' or \$rī rājya' refers to the Gaṅga kingdom of Mysore, Telavāha may have been another name of the Tuṅga-bhadrā-Kṛishṇā, and Andhapura identical with Bezvāḍa or some neighbouring city.¹ The Mayidavolu plates of the early Pallava ruler Ṣivaskanda-varman prove that the Andhra country (Andhrāpatha) embraced the lower valley of the Kṛishṇā and had its centre at Dhāṇānkaḍa, i.e., Bezvāḍa, or some neighbouring city on the south bank of the Kṛishṇā.¹ Yuan Chwang applies the name An-to-lo (Andhra) to the district round Ping-ki-lo (Veṅgīpura) near Ellore. In later times the Andhra-Khaṇḍa extended from the Godāvarī to the borders of Kaliṅga (ārabhya Gautamanaditaṭam ākaliṅgam) and included Piṭhāpurī (Pithapuram).¹

The **Śavaras** and the Pulindas are described in the Matsya and the Vāyu Purāṇas as Dakshiṇā-patha-vāsinah, inhabitants of the Deccan, together with the Vaidarbhas and the Daṇḍakas:

Teshām pare janapadā Dakshinā-patha-vāsinah

Kārūshāscha saha-Ishīkā Āļavyāḥ Savarās tathā Pulmdā Vindhya-Pushikā (?) Vaidarbhā Daņḍakaiḥ saha<sup>t</sup>. Ābhīrāḥ saha cha-Ishīkāḥ Āļavyāḥ Savarāscha ye Pulmdā Vindhya-Mūlikā Vaidarbhā Dandakaih saha.

<sup>1</sup> Ind. Ant., 1918, p. 71 There is also a river called 'Ter' in South India, Ep. Ind., XXII. 29

<sup>2</sup> Mysone and Coorg from Inscriptions, 98. 'Seri' may also refer to \$ri Vijaya or \$ri Vishaya (Sumatra?).

<sup>3</sup> The name Telavāha, oil-carrier, reminds one of the passages "Fishhyāta-Kṛishṇā-verṇā («Kṛishṇā)-taila-snehobalabāha-saralator" (IA, VIII. 17, cf. Ep. XII. 153)—"with a smoothness caused by se-ame oil of the famous (tiver) Kṛishṇā."

\*Hultrech (Ep. Ind. VI. 8q) Identified the city with Amarkvaff. Burgess suggested Dharanikora when the about 18 miles to the westward from Berwida, on the right bank of the Krishna Fergusson, Sewell and Watten prefer Berwida itself (Yuan Chwang, II. 116). In the days of the great Chunce pilgrim Anto-lo (Andhra) had its capital at Ping-ls-lo or Verigipura in the Krishna district.

<sup>5</sup> Watters: II. 200f IA. xx. 04: Et. Ind., IV. 287.

<sup>8</sup> Matsya, 114, 46-48.

<sup>7</sup> Vayu, 45. 126.

# CHAPTER III. MAHAJANAPADAS AND KINGSHIP

### SECTION I. THE SIXTEEN MAHAIANAPADAS

The Vedic texts do not throw much light on the political condition of the period which elapsed from the fall of the Videhan monarchy, probably early in the sixth century B.C., to the rise of Kosala under Mahākosala, the fatherin-law of Bimbisāra, about the middle of that century. But we learn from the Buddhist Arigutara Nikāya that during this period there were sixteen states of considerable extent and power known as the "Solasa Mahājanapada." These states were:

| aces | wei | C |  |
|------|-----|---|--|
|      |     |   |  |

| 1  | Kası (Kası)     | g. Kuru           |        |
|----|-----------------|-------------------|--------|
| 2  | Kosala (Kosala) | 10. Pañchāla      |        |
| 3. | Anga            | 11. Machchha (M   | atsya) |
| 4. | Magadha         | 12. Śūrasena      |        |
| 5. | Vajji (Vriji)   | 13. Assaka (Asmal | ka)    |

6 Malla 14 Avanti 7. Chetiya (Chedi) 15 Gandhāra 8 Vamsa (Vatsa) 16 Kamboja

These Mahājanapadas flourished together during a period posterior to Karāla-Janaka but anterior to Mahā-kosala, because one of them, Vajji, apparently rose to power after the fall of the Videhan monarchy, while another, namely, Kāsi, lost its independence before the time of Mahākosala and formed an integral part of the Kosalan empire in the latter half of the sixth century B.C.

Kosalan empire in the latter half of the sixth century B.C.

The Jaina Bhagavatī Sūtra gives a slightly different list of the sixteen Mahājanabadas:

- 1. Ańga 6. Achchha
- 2. Banga (Vanga) 7. Vachchha (Vatsa)
  3. Magaha (Magadha) 8. Kochchha (Kachchha?)
- 4. Malaya 10. Lāḍha (Lāṭa or Rāḍha)
  5. Mālaya (ka) 9. Pāḍha (Pāṇdya or Pauṇḍra)
- PTSI ere: IV ere ere ere ere the Mahanetu (i es) gives a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>PTSI., 213; IV. 252, 256, 260. The Mahāustu (l. 34) gives a similar list, but omust Gandhāra and Kamboja, substituting in their place sibi and Dasārņa in the Punjab (or Rājputānā) and Central India respectively. A less complete list is found in the Jana-vassabha-suttanta.

Saya xv Uddessa I (Hoernle, the Uväsagadasão, II Appendix); W. Kirfel, Die Kosmographie Der Inder, 225



an Sai

Tre

Dε

with Plin alte who

And the

to t mag calle

hahl

Mie

táiz
chia (Mateya)
ma
a (Akmaka)
i
táca
oja
ether during a
etrior to Mahō
arently rose to
onarchy, while

ether during a erior to Mahāarently rose to onarchy, while noe before the ral part of the h century B.C. ightly different

(Vatsa) (Katheinha i) pa or Rāgiba) dya or Pauspiraj

(L 36) pira a ing in their place India respectively.

pendick W. Riefel,



To juse page 85

Bajji (Vajji) 14. Kosala 12. Molī (Malla) 15. Avāha 13. Kāsi (Kāśi) 16. Sambhuttara (Sumhottara ?)

It will be seen that Anga, Magadha, Vatsa, Vajji, Kāsi and Kosala are common to both the lists. Mālava of the Bhagavatī is probably identical with Avanti of the Anguttara. Molī is probably a corruption of Malla. The other states mentioned in the Bhagavatī are new, and indicate a knowledge of the far east and the far south of India. The more extended horizon of the Bhagavatī clearly proves that its list is later than the one given in the Buddhist Anguttara.1 We shall, therefore, accept the Buddhist list as a correct representation of the political condition of India after the fall of the House of Janaka.

Of the sixteen Mahājanapadas Kāsi was probably at first the most powerful. We have already seen that Kasi probably played a prominent part in the subversion of the Videhan monarchy. Several Jātakas bear witness to the superiority of its capital Benares over the other cities, and the imperial ambition of its rulers. The Guttila Jataha2 says that the city of Benares is the chief city in all India. It extended over twelve leagues2 whereas Mithila and Indapatta were each only seven leagues in extent.' Several Kāsi monarchs are described as aspirants for the dignity of the chief king of all kings (sabbarājunam aggarājā), and lord of the whole of India (sakala-Iambudīpa).5 The Mahāvagga also mentions the fact that Kāsi was in former

<sup>1</sup> Mr. E. J. Thomas suggests (History of Buddhist Thought, p. 6) that the Jaina author who makes no mention of the northern Kambojas and Gandhāras but includes several south Indian peoples in his list, "wrote in South India and compiled his list from countries that he knew." If the writer was really ignorant of the northern peoples his Mālavas could not have been in the Puñjab and must be located in Central India In that case his account can hardly be assigned to a very early date.

<sup>2</sup> No. 248

<sup>8</sup> Doādasa-yojanikam sakala-Bārāņasī-nagaram"-Sambhava Jātaka, No. 515; Sarabha-miga J., 483; Bhūridatta J., 543.

<sup>4</sup> Suruchi., J., 489; Vidhurapandita J., 545. 8 Bhaddasāla Jātaka, 465; Dhonasākha Jātaka, 353.

times a great and prosperous realm, possessed of immense resources:

"Bhūtapubbam bhikkhave Bārāṇasiyam Brahmadatto nāma Kāsirājā ahosi aḍḍho mahaddhano mahābhogo mahadbalo mahāvāhano mahāvijito parīpuṇṇakosa-koṭṭhāgāro."

The Jainas also afford testimony to the greatness of Kāsi, and represent Aśvasena, king of Benares, as the father of their Tīrthankara Pārśva who is said to have died 250 years before Mahāvīra, i.e., in or about 777 B.C.

Already in the Brahmana period a king of Kasi, named Dhritarashtra, attempted to offer a horse-sacrifice, but was vanguished by śatānīka Sātrājita with the result that the Kāśis down to the time of the Śatabatha Brāhmana, gave up the kindling of the sacred fire." Some of the other Kāsi monarchs were more fortunate. Thus in the Brahāchatta Jātaka1 a king of Benares is said to have gone against the king of Kosala with a large army. He entered the city of Savatthi and took the king prisoner. The Kosambi Jātaka, the Kunāla Jātaka, and the Mahāvagga refer to the annexation of the kingdom of Kosala by the Brahmadattas of Kāsi.' The Assaka Jātakas refers to the city of Potali, the capital of Assaka on the Godavari, as a city of the kingdom of Kāsi. Evidently the reigning prince of Potali was a vassal of the sovereign of Kasi. In the Sona-Nanda Jātaka Manoja, king of Benares, is said to have subdued the kings of Kosala, Anga and Magadha. In the

<sup>1</sup> Mahavagga, X, 2. 3; Vinaya Pitakam, I, 342.

<sup>1</sup> Sat. Br., XIII. 5. 4. 19.

<sup>8</sup> No. 116.

<sup>4</sup> No 428.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> No. 536.

<sup>6</sup> SBE., Vol. XIII, pp. 294-99.

The reference in the Mahlabharate (I. 105, 4) ft. 106. 8, 151 115, 151 114, 51; 106. 5; 172, 4) to Kiss princesses, the mothers of Dhyinatahira and Pāpdu, as Kausalyā, possibly points to the traditional union of the two realms of Käsi and Kosals in the period when part of the epic was compiled. The expression Käsi-Kaufalya aiready occurs in the Gopatha Brähmapa (Vedic Index. I. 100.).

<sup>8</sup> No. 207.

<sup>\*</sup> No. 332.

Mahābhārata¹ Pratardana, king of Kāsi, is said to have crushed the power of the Vītahavyas or Haihayas.¹ In the absence of corroborative evidence it is difficult to say how far the account of the achievements of individual kings, mentioned in the Jātakas and the epic, is authentic. But the combined testimony of many Jātakas and the Mahā-uagga clearly proves that Kāsi was at one time a great, almost an imperial power, stronger than many of its neighbours including Kosala.

We learn from the Bhojājāniya Jātaka\* that 'all the kings round coveted the kingdom of Benares.' We are told that on one occasion seven kings encompassed Benares.' Benares in this respect resembled ancient Babylon and mediaval Rome, being the coveted prize of its more warlike but less civilized neighbours.

The Kingdom of Kosala as we have seen, was bounded on the west by the Gumti, on the south by the Sarpikā or Syandikā (Sai) river, on the east by the Sadānīrā which separated it from Videha, and on the north by the Nepāl hills. It included the territory of the Kālāmas of Kesaputta, possibly on the Gumti, and that of the Sākyas of Kapilavastu in the Nepalese Tarai. In the Sutta Nipāta the Buddha says, "Just beside Himavanta there lives a people endowed with the power of wealth, the inhabitants of Kosala." They are Adichchas'

<sup>1</sup> XIII. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dr. Bhandarkar points out that several Klai monarchs, who figure in the flathest, are also mentioned in the Puripase, gp., Vissaenas of Jethes No. 489. Utdays of Jethes No. 489, and Bhallitjra of Jethes No. 50, gr er mentioned in the Puribase as Vishwaskana, Utdaseona and Bhallitjra. Metrye, 49. 57 et seq. 1794, 50, 180 et seq.; Fishwa, IV. 19. 15.

<sup>4</sup> Jātaka, 181.

<sup>6</sup> Ram. II. 49. 11-12; 50. 1; VII. 104. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anguttora Nikkia, I. 188 (PTS); IC. II. 808. In the Rig-veda, V, 61, the Dālbhyas, a famuly or clan closely connected with the Kesins (who possibly gave their name to Kecaputta), are placed on the Gumti.

<sup>7</sup> SBE., X, Part II, 68-69.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kosalesu niketino. As pointed out by Rhys Davids and Stede, Niketin means 'having an abode,' 'being housed,' 'living in,' cf. J. III, 432-duma-sākhā-niketinī.

<sup>9</sup> Belonging to the Aditya (Solar) race (cf. Lüdert, Ins., 949 i)

KOSALA 80

by family, Śākiyas by birth; from that family I have wandered out, not longing for sensual pleasures." The Majihima Nikaya,1 too, mentions the Buddha as a Kosalan:

# "Bhagayā pi Kosalako aham pi Kosalako"

The political subjection of the sakyas to the king of Kosala in the latter half of the sixth century B.C. is clear from the evidence of the Aggañña Suttanta' and the introductory portion of the Bhaddasāla lātaka.

Kosala proper contained three great cities, namely Avodhvā, Sāketa and Sāvatthī or Śrāvastī, besides a number of minor towns like Setavva and Ukkattha. Avodhva (Oudh) was a town on the river Sarayū now included in the Fyzabad district. Saketa is often supposed to be the same as Avodhva, but Professor Rhys Davids points out that both cities are mentioned as existing in the Buddha's time. They were possibly adjoining like London and Westminster.' Savatthī is the great ruined city on the south bank of the Achiravatī or Rāptī called Sāhēt-Māhēt, which is situated on the borders of the Gonda and Bahraich districts of the present Uttar-Pradesh.'

In the Rāmāyana and in the Purānas the royal family of Kosala is represented as being descended from a king named Ikshvāku. Branches of this family are represented as ruling at Kusinārā." at Mithilā' and at Vīsālā or Vaisālī." A prince named Ikshvāku is mentioned in a passage of the

<sup>1</sup> II. 184

<sup>8</sup> Digha Nikāya, III (PTS), 83; Dialogues, III. 80. No. 465; Fausboll, IV. 145.

<sup>4</sup> Pāvāri Suttanta.

<sup>6</sup> Ambattha Sutta.

<sup>6</sup> Buddhist India, p. 39.

Cunningham, Ancient Geography of India, 1924, 6. 469; Smith, E. H. I., grd ed., p. 159. The royal palace at sravasti overlooked the Achiravati (DPPN, II, 170n).

The Kuia Jātaka, No. 551. The Mahāvastu (III. 1) places an Ikshvāku king in Benares-Abhūshi Rājā Ihshvāhu Vārāņasyām mahābalo.

<sup>\*</sup> Vāyu P., 89. 3.

<sup>10</sup> Rāmāyaņa, I. 4. 11-12.

Rig-Veda.¹ In the Atharva-Veda¹ either this king, or one of his descendants, is referred to as an ancient hero. The Purāṇas give lists of kings of the Aishnāha dynasty from Ikshvāku himself to Prasenajit, the contemporary of Bimbisāra. The names of many of these kings are probably found in the Vedic literature. For example:

Mandhātri Yuvanāśva\* is mentioned in the Gopatha Brāhmaṇa. Purkutsa\* is referred to in the Rig-Veda.\* In the Satapatha Brāhmaṇa\* he is styled an Aikshvāka. Trasadasyu, too, finds mention in the Rig-Veda.\* Tryaruṇa\* is also mentioned in the same Veda.\* In the Pañcha-vinńsa Brāhmaṇa\* he is called an Aikshvāka Triśanku\* is referred to in the Tattirīya Upanishad.\*

Hariśchandra" figures in the Attareya Brāhmaṇa" and is styled Aikshvāka. Rohita, the son of Hariśchandra" is also alluded to in the same Brāhmaṇa." Bhagīratha" figures prominently in the Jaiminīya Upanishad Brāhmaṇa under the slightly different name of Bhageratha" and is called Aikshvāka and 'Eknrāt' (sole ruler). Under the name of Bhajeratha he is probably referred to in the Rig-Veda" itself. Ambarīsha" is mentioned in the same Veda." The name Rituparṇa" finds mention in a Brāhmaṇa-like passage of the Baudhāyana Śrauta Śūtra." Daśuratha and Rāma" bear names that are known to the Rig-Veda." But these personages and a few others men-

```
1 X. 60. 4.
                                           <sup>15</sup> 1. 10. 1.
3 XIV. 39. 9.
                                           16 Fāyu, 88. 117.
3 Väyu 88. 67.
                                           17 VII. 18, 16,
4 I. 2. 10 et seq.
                                           18 Vāyu. 88. 119.
6 ₽ãyu, 88. 72.
                                           19 VII. 14
6 I. 63. 7; 112. 7, 14; 174. 2, VI. 20. 10.
7 XIII. 5. 4. 5.
                                          30 Vāyu, 88. 167.
8 Cf. reference to the Rig-Veda,
                                          # IV. 6. 1 ff.
 IV. 42. 8 in this connection.
                                          ■ X. 60. 2.
• Vāyu, 88. 74.
                                          n Vēyu, 88. 171.
10 IV. 38. 1; VII. 19. 3, etc.
                                          # I. 100. 17.
и Удун, 88. 77-
                                          2 Vāyu, 88. 175.
13 V. 27.
                                          * XVIII. 12 (Vol. II, p. 357).
3 XIII. 3. 12.
                                          ₩ Vāyu, 88. 183-184.
14 Рауи, 88. 109.
                                          # L 126. 4; X. 93. 14.
```

tioned above are not connected in the Vedic texts with the Ikshvāku family or with Kosala.

Hiranyanabha Kausalya,1 is mentioned in the Prasna Upanishad as a rajaputra or prince. He is undoubtedly connected with Para Atnara (Ahlara), the Kosala-Videhan king, mentioned in a gatha (song) occurring in the Satabatha Brāhmana' and the Sānkhāvana Srauta Sūtra, as well as a passage of Jaiminīva Upanishad Brāhmana.5 The gāthā as quoted in the Satapatha Brāhmana gives to Para the patronymic 'Hairanyanābha', while the Srauta Sūtra identifies Para with Hiranyanabha himself. It is difficult to say whether the original gatha extolling the deeds of Para Āṭṇāra (Āhlāra) gave to that conqueror the name 'Hiranyanābha' or the patronymic 'Hairanyanābha.' The Satapatha Brāhmana is the older of the two works mentioning the prince's exploits and is, therefore, more likely to preserve the original text than the sūtra. According to the Prasna Upanishad. Hiranyanabha, the father, was a contemporary of Sukeśā Bhāradvāja,6 who was himself a contemporary of Kausalya Āśvalāyana.1 If it be true, as seems probable, that Aśvalavana of Kosala is identical with Assalāvana of Sāvatthī mentioned in the Maiihima Nikāva\* as a contemporary of Gotama Buddha, he must be placed in sixth century B.C. Consequently Hiranyanabha and his son, Hairanvanābha too, must have flourished in that century.

<sup>1</sup> Vāyu, 88. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VI. J. In the jaim. Up. Br. III. 6. he (cf. £89kh, 5r. Sutra, XVI. 9. 13) or his on (fast. Br. XIII. 5. 4, 4) is styled a makhrija. Too much significance should not be attached to the designation relepture (as distinguished from #88). In the Mbh. V. 155. 18, Pithadvali is #789 for Kosala (Kausalya). In a later passage of the epic (XI. 25, 10) the same ruler is referred to as Kosalandmadhipatur relipturesh Brhadableau.

<sup>8</sup> XIII. 5. 4. A. Ainārasya Parah putro'svam medhyamabandhayat Harranyanābhah Kausalyo disah pūrnā amamhata (itt).

<sup>4</sup> XVI. 9. 13.

<sup>5</sup> II. 6.

<sup>6</sup> VI. 1.

Praina, L. 1.

<sup>3</sup> II. 147 et seq.

Some of the later princes of the Puranic list, e.g., Sākva, Suddhodana Siddhārtha, Rāhula and Prasenajit, are mentioned in Buddhist texts. The exact relations of Hiranyanābha (and Hairanyanābha) with Prasenaiit. who also flourished in the sixth century B.C. are not known. The Puranic chroniclers make Hiranyanabha an ancestor of Prasenajit, but are not sure about his position in the dynastic list.1 Further they refer to Prasenaiit as the son and successor of Rahula, and grandson of Siddhartha (Buddha). This is absurd, because Prasenajit was of the same age as the Buddha and belonged to a different branch of the Ikshvaku line. The Tibetans represent him as the son of Brahmadatta.' It is clear that no unanimous tradition about the parentage of Prasenajit and the position of Hiranyanabha in the family tree has been preserved. Hiranyanabha, or preferably his son, performed an Asvamedha sacrifice and was apparently a great conqueror. Is this ruler identical with the "Great Kosalan" (Mahākosala) of Buddhist tradition? really flourished in the sixth century B.C., he may have been identical with 'Mahākosala' of Buddhist texts.

Pargiter admits that several Purāṇic passages make Hiranyaṇābha (and therefore also his son) one of the "future" kings after the Bhārata battle.³ He was the only prince of antiquity who is styled in the Vedic literature both a Kausalya and a Vaideha. That description admirably fits Mahākosala whose daughter, the mother of Ajātasatru according to Buddhist tradition, is called Kosalādevī as well as Vedehī (Vaidehī).

A word may be added here regarding the value of the Purāṇic lists. No doubt they contain names of some real kings and princes. But they have many glaring defects, defects which are apt to be forgotten by writers who make these the basis of early Indian chronology.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> AIHT, 173. <sup>2</sup> Essay on Gunādhya, p 173 <sup>3</sup> AIHT, 173

- (1) Ikshvākuids of different branches and perhaps princes of other tribes, e.g., Trasadasyu, king of the Pūrus,' Rituparņa, king of Saphāla,' Suddhodana of Kapilavastu and Prasenajit, king of Srāvastī, have been mixed up in such a way as to leave the impression that they formed a continuous line of monarchs who ruled in regular succession.
- (2) Contemporaries have been represented as successors and collaterals have been represented as lineal descendants, e.g., Prasenajit, king of Śrāvasti, is represented as the lineal successor of Siddhārtha and Rāhula, though he was actually a contemporary of Siddhārtha, t.e., the Buddha, and belonged to a separate line of the Ikshvāknijds.
- (3) Certain individuals have been omitted, e.g., Vedhas (father, or ancestor of Harischandra), Para Āṭṇāta (unless he is identical with Hiranyanābha), and Mahākosala.
- (4) Names in the list include Sākya, the designation of a clan, and Siddhārtha (Buddha) who never ruled.

It is not easy to find out all the kings of the Purāṇic chronicles who actually ruled over Kosala. Some of the earlier princes, e.g., Purukutsa, Trasadasyu, Hariśchandra, Rohita, Rituparna and a few others, are omitted from the list of the kings of Ayodhyā given in the Rāmāyaṇa. We gather from the Vedic literature that many, if not all, of these monarchs ruled over territories lying outside Kosala. The only kings or princes in the Purāṇic list who are known from the Vedic and early Buddhist texts to have reigned in Kosala, or over some outlying part of it, are Hiranyanābha, Prasenajit and Suddhodana.

<sup>1</sup> Rig-Veda, IV, 38. 1; VII 19 3.

Baud. Srauta Stira, XVIII. 12 (Vol II. p 357), Apas. Sr. Stira, XXI 20. 3. Rituparpa 15, however, not distinctly called an Aikshväka But from the sarity of the name it is possible to summise that the epic and Puränic king of that designation is neant.

<sup>3</sup> I. 70.

<sup>4</sup> In the Sat. Br. XIII. 5. 4 4-5, Hairanyanābha is described as Kousalya rāja, but not as an Aikshvāka. On the other hand Purukutsa Daurgaha is viyled Aikshvāka-rājā but not as Kousalyas as id alistinction between Kausalyas

The Buddhist works mention a few other sovereigns of Kosala, but their names do not occur in the epic and Puranic accounts. Some of these kings had their capital at Ayodhyā, others at Sāketa, and the rest at Śrāvastī. Of the princes of Ayodhya, the Ghata Jataka mentions Kālasena. A Kosalarāja reigning in Sāketa is mentioned in the Nandiyamiga Jātaka. Vanka, Mahākosala and many others' had their capital at Savatthi or Śravasti. Avodhyā seems to have been the earliest capital, and Sāketa the next. The last capital was Śrāvastī. Ayodhyā had sunk to the level of an unimportant town in the Buddha's time, but Sāketa and Śrāvastī were included among the six great cities of India.5

The chronology of ancient Kosala is in a state of utmost confusion. If the Puranas are to be believed, a prince named Divākara occupied the throne of Ayodhyā in the time of Adhisīma-Krishna, great-great grandson of Parikshit. But, as has already been pointed out above, the princes who are mentioned as his successors did not form a continuous line of rulers who reigned over the same territory in regular succession. It is, therefore, a hopeless task to measure the distance separating him from the Buddha and his contemporary with the help of the traditional dynastic lists alone. It is also not known when the older capitals were abandoned in favour of \$ravastī. But it must have been some time before the accession of Prasenajit, the contemporary of the Buddha, of Bimbisara. and of Udayana of Kauśānibī, supposed to be a descendant of Adhisīma-Krishna.

and Askshväkas is meant. The two terms need not refer to kings of the same dynasty ruling over exactly the same territory. As a matter of fact Trasadasyu is known to be a king of the Pürus. An Ikshväkuid styled Värshna, connected with the Vrishnis (?), is mentioned in Jasm. Up. Br. 1. 5. 4.

<sup>1</sup> No. 454.

<sup>2</sup> No. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E.g., the Kosalaraja of J. 75; Chatta (256); Sabbamitta (512); and Prasenaüt.

Buddhist India, p. 54.

Mahā-parinibbāna Sutta, S.B.E., XI, p. 99.

We learn from the Mahāvaggat that during the period of the earlier Brahmadattas of Kāsi, Kosala was a poor and tiny state with slender resources: Dīghīti nāma Kosalarājā ahosi daliddo appadhano appadhogo appabalo appavāhano abbavijito abaribunna-kosa-kotthāgāro.

In the sixth and fifth centuries B.C., however, Kosala was a mighty kingdom which contended first with Kasi. and afterwards with Magadha for the mastery of the upper Ganges valley. The history of these struggles is reserved for treatment in later sections. The rivalry with Magadha ended in the absorption of the kingdom into the Magadhan Empire.

Anga was the country to the east of Magadha and west of the chieftains who dwelt in the Rajmahal Hills (Parvatavāsınah). It was separated from Magadha (including Modagiri or Monghyr) by the river Champa, probably the modern Chandan.2 The Anga dominions, however, at one time included Magadha and probably extended to the shores of the sea. The Vidhura Panduta Jātaka' describes Rājagriha as a city of Anga. The Sāntiparva of the Mahābhārata' refers to an Anga king who sacrificed on Mount Vishnupada (probably at Gaya). The Sabhaburvas mentions Anga and Vanga as forming one Vishaya or kingdom. The Kathā-sarīt-sāgara says that Viţankapur, a city of the Angas, was situated on the shore of the sea. The imperial glory of Anga is doubtless reflected in the

S.B.E., XVII, p. 294.
 According to Pargiter (JASB, 1897, 95) Afiga comprised the modern districts of Bhagalpur and Monghyr, and also extended northwards up the river Kausiki or Kosi and included the western portion of the district of Purnea. For it was on that river that Kāśyapa Vibhānḍaka had his hermitage. His son Rishvasringa was beguiled by courtesans of Anga into a boat and brought down the river to the capital. In Mbh. ii. 30. 20-22, however, Modăgiri (Monghyr) and Kausiki-Kachchha had rulers who are distinguished from Karna whose realm (Anga) clearly lay between the Magadhas and the Rajas styled Parvatavāsin.

<sup>8</sup> No. 848.

<sup>4</sup> ag. 35, JASB, 1897, 94.

<sup>44. 9;</sup> cf. VI. 18. 28. Angas and Prachyas.

<sup>6 25. 35; 26. 115; 8</sup>z. g-16,

songs of the Aitareya Brāhmaṇa' which describe the 'worldconquest' (Samantain sarvatah prithivīm jayan) of one of its ancient kings in the course of which girls of aristocratic families (ādhya-duhitri) were brought as prizes from different climes.

Champā, the famous capital of Aṅga, stood at the confluence of the river of the same name' and the Ganges.' Cunningham points out that there still exist near Bhāgalpur two villages, Champānagara and Champāpura, which most probably represent the actual site of the ancient capital. It is stated in the Mahābhārata, the Purāṇas and the Harivanisa that the ancient name of Champā was Mālinī: '

Champasya tu purī Champā yā Maliny-abhavat purā.

In the Jātaka stories the city is also called Kāla-Champā. The Mahā-Janaka Jātaka' informs us that Champā was sixty leagues from Mithilā. The same Jātaka refers to its gate, watch-tower, and walls. Down to the time of Gautama Buddha's death it was considered as one of the six great cities of India, the other five being Rājagriha, Śrāvastī, Sāketa, Kauśāmbī, and Benares.' Champā was noted for its wealth and commerce, and traders sailed from it to Suvarpa-bhūmi in the Trans-Gangetic region for trading purposes.' Hindu emigrants to southern Annam and Cochin China are supposed to have named their settlement after this famous Indian city.'

<sup>1</sup> Att Br VIII. 22. 2 Jataka, 506.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mbh., iii. 84. 163; 307. 26 (Gahgèyah Satavishayam Champamanu yayau purim); Watters, Yuan Chwang, II. 181, Dasakumāra Chanta, II. 2. Mateyo, 48. 97. Väyu, 99. 105-106; Harv., 31. 49; Mbh., XII. 5. 6-7;

XIII. 48. 16. 5 No. 539

Mahā parinibbāna Sutta.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jilaka, 250, Fawboll's Ed. VI. p. 54 <sup>8</sup> Ind. Ant., VI. 259, Itsing, 58. Rhys Davids, Buddhist India, p. 35-<sup>8</sup> Ind. Ant., VI. 259, Itsing, 58. Rhys Davids, Buddhist India, p. 35-Nundolal Dey, Notes on Anness Ange, JASB, 1914. For the Hindu colonivation of Chample, see Elsiot, Hinduism and Buddhism, Vol. III, pp. 137 ff. and R. C. Majundar, Chample The oldest Sanktir inscription (that of Vo-can) dates, according to some scholars, from about the third century A.D. The inscription meantons a king of the family of Midfar-this.

Other important cities in Anga were Assapura (Aśvapura) and Bhaddiya (Bhadrika).1

The earliest appearance of Anga is in the Atharva Veda in connection with the Gandharis. Muiavats, and Magadhas. The Rāmāyana tells an absurd story about the origin of this Janapada. It is related in that epic that Madana or Ananga, the god of love, having incurred the displeasure of the God Siva fled from the hermitage of the latter to escape his consuming anger, and the region where "he cast off his body (anga)" has since been known by the name of Anga. The Mahabharuta and the Purānas attribute the foundation of the kingdom to a brince named Anga.4 The tradition may claim some antiquity as Anga Vairochana is included in the list of anointed kings in the Aitareya Brāhmana.5 The consecration of this ruler with the Aryan ritual styled the Aindra mahābhisheka causes some surprise as the Bodhāyana Dharma Sūtra groups the Angas with peoples of mixed origin, and the Mahābhārata brands an Anga prince who, by the way, is distinguished from Karna, and is described as skilful in handling elephants, as a Mlechchha or outlandish barbarian. In the Matsya Purana the father of the eponymous hero of the Angas is styled Danavarshabhah (chief among demons),6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malalasekera, DPPN, 16, Dhammapada Commentary, Harvard Oriental Series, 29. 59 Cf Bhaddiya (Bliadtika or Bhadrika of Jaina writers). It is possibly represented by Bhadariva, 8 miles south of Bhagalour (IASB, 1914,

<sup>2</sup> V. 22. 14

<sup>2</sup> JASB, 1914, p 317; Rām., I. 23. 14.

Mbh 1 104. 53-54; Mattya P . 48. 19. 5 VIII. 22, cf Pargiter, JASB, 1897, 97. In connection with the gifts of the Anga King mention is made of a place called Avachatnuka: Dasanāgasahasrāni dattvā veyo' vachatnuke

srantah parikutan praipied danen-Angasya Brahmanah.

The epithet 'Vairochana' given to the Anga King reminds one of 'Vairochani' of the Matsya P., 48, 58.

<sup>6</sup> Bodh. Dh. S., I. 1. 29; Mbh. VIII. 22. 18-19; Mat. P., 48. 60. Note also the connection of Angas with Nishādas in Vāyu, 62, 107-23. The Purāna describes the royal family as Atrivanhānsamutpanna. In the Attareya Brāhmana, however, an Atreya appears as the priest of the Anga King. For a discussion of the origin of the Angas and other kindred tribes, see S. Lévi, pre-Aryen et Pre-Dravidien dans l' Inde, J. A. Juillet-septembre, 1923.

About the dynastic history of Anga our information is meagre. The Mahagovinda Suttanta refers to king Dhatarattha of Anga.' The Buddhist texts mention a queen named Gaggarā who gave her name to a famous lake in Champa. The Puranas give lists of the early kings of this country. One of these rulers, Dadhivahana, is known to Jaina tradition. The Puranas and the Harivamsa' represent him as the son and immediate successor of Anga. Jaina tradition places him in the beginning of the sixth century B.C. His daughter Chandana or Chandrabala was the first female who embraced Jainism shortly after Mahāvīra had attained the Kevaliship.' Satānīka, king of the Vatsas of Kauśāmbī, near Allahabad, is said to have attacked Champa, the capital of Dadhivahana, and in the confusion which ensued, Chandana fell into the hands of a robber, but all along she maintained the yows of the order

Between the Vatsas and the realm of Anga lived the Magadhas, then a comparatively weak people. A great struggle was going on between this kingdom and its great eastern neighbour. The Vidhura Pandita Jātaka describes Rājagriha, the Magadhan capital, as a city of Anga while the Mahābhārata refers to a sacrifice which an Anga king probably performed at Gayā. These details may indicate that Anga succeeded in annexing Magadha. Its frontier thus approached the Vatsa Kingdom whose monarch's alarm may have been responsible for an attack on Champā. The Anga king preferred to have friendly relations with Kausāmbī, possibly because he was threatened by the reviving power of Magadha. Srī Harsha speaks of a ruler of Anga named Dridhavarman who gave

Dialogues of the Buddha, II. 270.

<sup>8</sup> Matsya, 48. 91. 108; Vayu, 99. 100-112.

<sup>8 32. 43.</sup> 

<sup>\*</sup> JASB, 1914. pp. 320-21 For the story of Chandanaballa see also Ind. Culture, II. pp. 682 ff.

<sup>6</sup> Champeyya Jataka.

<sup>6</sup> Cowell, VI. 133.

his daughter in marriage to Udayana, son and successor of Satānīka¹ and secured his help in regaining his throne.

The success of Anga did not last long. About the middle of the sixth century B. C. Bimbisāra Śrenika, the Crown Prince of Magadha, is said to have killed Brahmadatta, the last independent ruler of Ancient Anga. He took Champā, the capital, and resided there as his father's Viceroy.' Henceforth Anga becomes an integral part of the growing empire of Magadha.

Magadha corresponds roughly to the present Patna and Gava districts of South Bihar. It seems to have been bounded on the north and the west by the rivers the Ganges and the Son, on the south by spurs of the Vindhyan range, and on the east by the river Champa which emptied itself into the Ganges near the Anga capital.' Its earliest capital was Girivraja, the mountaingirt city, or old Rajagriha, near Rajgir among the hills in the neighbourhood of Gaya. The Mahavaggas calls it "Giribbaja of the Magadhas" to distinguish it from other cities of the same name, e.g., Girivraja in Kekaya. The Mahābhārata refers to it not only as Girivraja, but as Rājagriha," Bārhadratha-pura' and Māgadha-pura," and says that it was an almost impregnable city, puram durādharsham samantalah, being protected by five hills, viz, Vaihāra, the grand rock (Vipulah śailo), Varāha,

<sup>1</sup> Privadaršikā, Act IV

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hardy, A Manual of Buddhism, p 16gn (account based on the Tibetan Dulin), 145B, 1914, 721.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mib. II <sup>20</sup> as; Mahi-perunbibina Suttenta (Dialogues ii. 94) and DPPN. I 541 with show that the Vriji founite roumenced from the northen bank of the Ganges 2s Ukkaselä or Ukkaselä, was included within the lumis of that state. Champerva Jätzka (2608; Fleet, CII. 227; DPPN, 499. In the epic period the eastern boundary of Magadha proper may not have extended as far as the Champä river as Modăguri (Monghyr) finds mention as a separate vater.

Broadley in JASB, 1872, 299. Gurivraja was at one time identified with Giryek on the Pafichana river about 46 miles north-east of Gayã, 6 miles cast of Rājgir (Pargiter in JASB, 1897, 86).
5.8 B. E., XIII, 190.

<sup>4</sup> Mbh I. 118 27; 204. 17; II 21. 34; III. 84, 104.

<sup>7</sup> II. 24- 44-

<sup>8</sup> Goratham girimāsādya dadršur Māgadham puram, II, 20, 30: 21, 13.

Vrishabha, Rishigiri and Chaityaka' with their compact bodies (rakshantīvābhisamhatya sanhatāngā Girivrajam). From the Rāmāyapa we learn that the city had another name, Vasumati. The Life of Hiuen Tsang mentions still another name, Kušāgra-pura. Indian Buddhist writers give a seventh name, Bimbasāra-purī.

In a passage of the Rig-Veda' mention is made of a territory called Kikata ruled by a chieftain named Pramaganda. Yāska' declares that Kikata is the name of a non-Aryan country. In later works Kikata is given as a synonym of Magadha.'

Like Yaska the author of the Brithad-dharma Purana apparently regarded Kikata as an impure country which however, included a few holy spots:—

Kīkate nāma deše' sti Kāka-karņākhyako nripaḥ prajānām hitakrinnityam Brahma-dveshakarastathā tatra deše Gayā nāma punyadešo' sti višrutaḥ nadī cha Karņadā nāma piṭrīnām svargadāyinī' Kīkate cha mrito' pyesha pāpabhūmau na sanišayaḥ' It is clear from these verses that Kikata included the

<sup>1</sup>The names given in the Păli texts (DPPN, II, 721) are Păṇḍava, Gijhkkita, Vebhāra, Isigili and Vepulla (or Vañiaka). The Păli evidence may suggest that Vipula in the Mbh. verse is a name, and not an epithet. In that case Dr. J. Wenger suggests Chaliyakapānchakāḥ (ñwe goodly Chaliyaka)

Gaya district, but the greater part of it was looked upon

for Chartyakapañchamā (with Chartyaka as the fifth). For a note by Keith see IHQ, 1939, 163-64.

a L 32. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. 113. Apparently named after an early Magadhan prince (Väyu. 49, 214; AIHT, 149).

Law, Buddhaghosha, 87 n.

<sup>6</sup> III. 53. 14.

Nirukta, VI, 32.
 Kihaleshu Gayā punyā punyam Rājagriham vanam

Chyavanasyatramam punyam nadi punya Punahpuna.

G. 1 'Ayu. 108. 73: 105. 23. BhEgreeta Parting. 1. 2. 44: Buddho mämälijamä-suuch Kitalendu bhemoisyat; ibid. vii. 0. 15; drisham: "Kitalendu madilye Gayl-pradele". Abhadhāna-chnitāman: "Kitalendu madilye Gayl-pradele". Abhadhāna-chnitāman: "Kitale Magadhāhuyaļb." For an epigraphic reference to Kitala see Ep. Jan. III. 222, where a prince of that name is connected with the Maurya family. See also 'Kekatyajka' (Monuments of Sānchi, I. 1904.)

<sup>8</sup> Madhya-Khandam, XXVI. 20, 22.

XXVI 47; cf. Vāyu P. 78 22, Pādma Pātālakhanda, XI 45.

as an unholy region (pāpabhūmi, doubtless corresponding to the anarya-nivāsa of Yāska). Kāka-karņa, of line 1, may be the same as Kāka-varna of the Saisunāga family.

The name Magadha first appears in the Atharva-Veda' where fever is wished away to the Gandhāris. Mūiavats, Angas and Magadhas. The bards of Magadha are, however, mentioned as early as the Yajur-Veda.3 They are usually spoken of in the early Vedic literature in terms of contempt. In the Vrātva book of the Atharva Samhitā,3 the Vrātva, i.e., the Indian living outside the pale of Brahmanism, is brought into very special relation to the pum'schali (harlot) and the Magadha. "In the eastern region (Prachyām diśi)" faith is his harlot, Mitra his Māgadha (bard or panegyrist). In the Srauta Sūtras the equipment characteristic of the Vrātva is said to be given, when the latter is admitted into the Arvan Brahmanical community. to the so-called Brahmanas living in Magadha, Brahmabandhu Māgadhadesīya.5 The Brāhmaņas of Magadha, are here spoken of in a disparaging tone as Brahmabandhu. In the \$\frac{a}{a}nkh\tilde{a}vana \tilde{A}ranvaka, however, the views of a Magadhavāsī Brāhmana are quoted with respect. The Vedic dislike of the Magadhas in early times was due, according to Oldenberg', to the fact that the Magadhas were not wholly Brahmanised. Pargiter suggests that in Magadha the Arvans met and mingled with a body of invaders from the east by sea.

With the exception of Pramaganda no king of Magadha appears to be mentioned in the Vedic literature. The earliest dynasty of Magadha according to the

<sup>1</sup> V. 22, 14. 2 Vaj. Sam. XXX. 5; Vedic Index, II. 116. For the connection of the Māgadhas with Magadha, see Vāvu P. 62, 147,

<sup>8</sup> XV. ii. 5-\$raddhā Pumschalī Mitro Māgadho ..etc.; Griffith, II. 186.

Cf. Weber, Hist. Ind. Lit., p. 112.

<sup>5</sup> Vedic Index, II, 116.

<sup>8</sup> Note also the expression rājānah kshatra-bandhavah applied to Magadhan kings in the Puranas (Pargiter, Dynasties of the Kali Age, p. 22).

Buddha, 400 n. 8 JASB, 1897, 111; JRAS, 1908, pp. 851-53. Bodh. Dh. Satra, I. i. 29 refers to Angas and Magadhas as sunkfron-yonayah, "of mixed origin".

Mahābhārata' and the Purānas is that founded by Brihadratha, the son of Vasu Chaidya-Uparichara, and the father of Jarasandha. Rāmāyanu makes Vasu himself the founder of Girivraja or Vasumati. A Brihadratha is mentioned twice in the Rig-Veda, but there is nothing to show that he is identical with the father of Jarasandha. The Puranas give lists of the "Brihadratha kings" from Jarasandha's son Sahadeva to Ripuñjaya, and apparently make Senajit, seventh in descent from Sahadeva, the contemporary of Adhisīma-Krishna of the Pārikshita family and Divakara of the Ikshvaku line. But in the absence of independent external corroboration it is not safe to accept the Puranic chronology and order of succession of the princes as authentic. Brihadrathas and certain princes of Central India are said to have passed away when Pulika (Punika) placed his son Pradyota on the throne of Avanti,5 i.e., the Ujjain territory. As Pradyota was a contemporary of Gautama Buddha, and as the Puranic passage, "Brihadratheshvatīteshu Vītshotreshu-Avantishu, 'when the Brihadrathas. Vītihotras and Avantis (or the Vītihotras in Avanti) passed away'," suggests that the events alluded to here were synchronous, it is reasonable to conclude that

<sup>1 1. 63 30.</sup> 

<sup>2 1. 32. 7.</sup> 

<sup>3</sup> I 36 18, X. 49. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. supra, pp. 80, 1 sq., discussion about later Vaideha and Kosalan kings. The number of 'the future Brithadrathas' is given as 16. 22 or 52, and the period of their rule, 725 or 1000 years (DKA, 17, 68). The last King Ripulipayor Arrilyva (dold 17, 96) reminds one of Arindama of the PRE texts (DPPN, ii. 402).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dymastac of the Ani Age, p. 8s. 4f., 18Q, 19go, p. 683. There is no team to believe with the late authors of the Katha-sart-săgora and certain corrupt passages of the Pardnas, (18Q, 19go, pp. 679, 683), that there was a Padyora of Magatha distinct from Mahhsena of Avanti who is called Pradyota by several earlier writers, Buddhist as well as Brithmapical. The use of the expression 'Avantishu' (D&A, 18) in the Puräpuc passage which refers to the dynastic revolution biought about by Pulska, the identity of the names of the Puranic family of Pradyota with those of the Avanti line of Mahhsena, and the mention in reference to Pradyota of the Puräpas, of epithets like 'Prapat-simmanta' and 'nespusarjiat' which remind one irresistibly of Chapda Pradyota Mahhsena of Avanta as described in Buddhist literature, Itave little room for doubt that the Pradyota of the Puräpas and Pradyota of Avanti cannot be regarded as distinct entities.

the Brihadratha dynasty came to an end in the sixth century B.C.

Jaina writers mention two early kings of Rājagriha named Samudra-vijaya and his son Gaya.¹ Gaya is said to have reached perfection which had been taught by the Jinas. But little reliance can be placed on uncorroborated assertions of this character.

The second Magadhan dynasty, according to the less corrupt texts of the Purāṇas, was the ŝaiśunāga line which is said to have been founded by a king named Siśunāga. Bimbisāra, the contemporary of the Buddha, is assigned to this family. Aśvaghosha, an earlier authority, refers however, in his Buddha-charıta' to Srenya, i.e., Bimbisāra, as a scion, not of the ŝaiśunāga dynasty, but of the Haryanka-kula, and the Mahānanhān makes 'Susunāga', i.e., ŝiśunāga, the founder of a distinct line of rulers which succeeded that of Bimbisāra. The Purāṇas themselves relate that ŝiśunāga "will take away the glory of the Pradyotas" whom we know from other sources to be contemporaries of the Bimbisārds.

Ashţa-trimsachchhatam bhāvyāḥ Pradyotāḥ pañcha te sutāḥ hatvā teshām yasaḥ kritsnam Sisunāgo bhavishvatı.

If this statement be true, then Sisunāga must be later than the first Pradyota, namely Chanda Pradyota Mahāsena, who was, judged by the evidence of the Pāli texts, which is confirmed in important details by the ancient Sanskrit poets and dramatists, a contemporary of Bimbisāra and his son. It follows that Sisunāga according to the lastmentioned authorities, must be later than those kings.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S.B.E. XLV. 86. A king named Gaya is mentioned in Mbh., vii. 64. But he is described there as a son of Amūrtarayas.

Advaghosha was a contemporary of Kanishka (c. 100 A.D.) (Winternitz, Ind. Lit., II. 257). On the other hand the Puranic chronicles pre-suppose Gupta rule in the Ganges Valley (DKA, 53), c. 300 A.D.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> XI. 2; Raychaudhuri, IHQ, I. (1925), p. 87.

<sup>6</sup> Vāyu Purēna, 99; 314.

Indian Culture, VL 411.

### 104 POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA

But we have seen above that the Purāņas make Śiśunāga an ancestor of Bimbisara and the progenitor of his family. This part of the Puranic account is not corroborated by independent external evidence.1 The inclusion of Varanasī and Vaišālī within Sišunāga's dominions proves that he came after Bimbisāra and Ajātaśatru who were the first to establish Magadhan rule in those regions. The Mālālankāravatthu, a Pali work of modern date, but following very closely the more ancient books, tells us that Sisunaga had a royal residence at Vaisālī which ultimately became his capital.3 "That monarch (Śiśunāga) not unmindful of his mother's origin' re-established the city of Veśālī (Vaiśālī), and fixed in it the royal residence. From that time Rajagriha lost her rank of royal city which she never afterwards recovered. The last statement indicates that Śiśunāga came after the palmy days of Rajagriha, i.e., the period of Bimbisāra and Ajātaśatru. It may be argued that the Puranas make Girivraia, and not Vaisali, the abode of Sisunaga (Vārānasyām sutam sthāpya śrayishyatı Girivrajam); and as Udāyin, son of Ajātaśatru was the first to transfer the capital from that stronghold to the newly founded city of Pataliputra, Sisunaga's residence in the older capital points to a date earlier than that of the founder of the more famous metropolis. But the fact that Kālāśoka, son and successor of Śiśunāga, is known to have ruled in Pāṭaliputra shows that he came after Udāvin, the founder of that city. The further fact of removal of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> We may go even buther and characterise certain statements of the Puragoi hards as self-contradictory. Thus (e) Pradyots is said to have been anointed when the Vitthotas had passed enery, (e) Sistunga destroyed the prestige of the Pradyotas and became king, and yet (e) contemporaneously with there saistunga kings so Vitthotras (and other lines) are said to have endured the same time.

cte sarve bhavishyant: ekakālani mahīkshitah (DKA, 24).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dynasties of the Kali Age, 21; S.B.E., XI, p. xvi.

<sup>3</sup> If the Dollrimsal-Puttelika is to be believed, Vaisali continued to be graced by the presence of the king till the time of the Nandas.

<sup>\*</sup>Sidunāga, according to the Mahāvanhishīkā (Turnour, Mahāwanhis, xxxvi), was the son of a Lichchhavi rāja of Vaišālī. He was conceived by a nagarasbohinī and brought up by an officer of state.

capital in his reign too—which must be regarded as a second transfer'—shows that his predecessor had reverted to the older stronghold apparently as a place of refuge. The event alluded to in the words "stayishyati Giriurajam" need not necessarily imply that Girivraja continued to be the capital uninterruptedly till the days of sisunāga.

The origin of the Haryanka line, to which Bimbisāra belonged according to Aśvaghosa, is wrapped up in obscurity. There is no cogent reason why this dynastic designation should be connected with Haryanga of Champa mentioned in the Harivania' and the Purāṇas. Haryanka-kula may simply be an expression like "aulikara-lāñchhana ālma-vania" of a Mandasor Inscription, pointing to the distinctive mark or emblem of the family. Bimbisāra was not the founder of the line. The Mahāvania states that he was anointed king by his own father when he was only 15 years old. He avenged a defeat of his father' by the Angas and launched Magadha into that career of conquest and aggrandisement which only ended when Aśoka sheatled his sword after the conquest of Kalinea.

The Vajji (Vṛiji) territory lay north of the Ganges and extended as far as the Nepāl hills. On the west the river Gandak possibly separated it from the Mallas and perhaps also the Kosalas. Eastwards, it may have approached the forests that skirted the river Kosī and the Mahānandā. It

SBE, XI, p. xvi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 31, 49; Vāyu, 99, 108; J.C. Ghosh in ABORI, 1938 (xix), pp. 1. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hari has the sense of 'yellow', 'home', 'lion', 'make', etc. 'Geger's translation, p. 12. This disposes of the view of Dr. D. R. Bhandarkar (Germ. Lec., 1918) who makes Bimbedra the founder of his dynasty and says that he was a general who carved out a kingdom for himself at the expense of the Vajjia.

<sup>\*</sup>Turnour, N. L. Dey and others mention Bhilitys or Bhatijty as the name of the father. The Tibetans, on the other hand, call him Machigodium. The Tibetans, on the other hand, call him Machigodium. Turnour, Machigodium, 1 p. 10; J. 4. 8. 8., 1872, i. 1982; 1914, 2912; Essey on Gendéliva, p. 172. The Parindoss name Hemsilit, Kaherinji on Kahatrauji as the father of Biblithiar. If the Purificia eccount is correct Bhilitys or Bhatija or

is said to have included eight confederate clans (atthakula), of whom the old Videhas, the Lichchhavis, the Jäätrikas and the Vinjis proper were the most important. The identity of the remaining clans remains uncertain. It may, however, be noted that in a passage of the Sūtrakritāriga, the Ugras, the Bhogas, the Aikshvākas and the Kaurawas are associated with the Jäätris and the Lichchhavis as subjects of the same ruler and members of the same assembly. The Ariguttara Nikāva, too, refers to the close connection of the Ugras with Vaiśālī, the capital of the Vrijian confederation.

The old territory of the Videhas had, as already stated in an earlier section, its capital at Mithilât which has been identified with Janakpur within the Nepāi border. The Rāmāyaṇa clearly distinguishes it from the region round Vaisālī. But in Buddhist and Jaina texts the distinction is not always maintained and Videha is used in a wider sense to include the last-mentioned area.

The Lichchhavi capital was definitely at Vaiśālī which is represented by modern Besarh (to the east of the Gaṇḍak) in the Muzaffarpur district of Bihār. It is probably identical with the charming city called Viśālā in the epic.<sup>5</sup>

l'ıśālām nagarīm namyām divyām svargopamām tadā.

We learn from the introductory portion of the Ekapanna Jātaka that a triple wall encompassed the town, each wall a league distant from the next, and there were three gates with watch-towers.

The Lichchhavi territory may have extended northwards as far as Nepāl where we find them in the seventh century A.D.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. B. E., XLV, 339. cf. Hoerne, Uvilsaga-dasdo, H. p. 138, fn. 304.

<sup>3</sup> I. 26; III. 49; IV. 208.

Rām I. 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The Achārānga Sūtra (II. 15. § 17, S. B. E., XXII, Intro.) for instance places the Sannuela of Kundagrāma near Vaisūtī in Videha. The mothers of Mahavīra and Ajātašatru are called Videha-dattā and Vedehī (Vaidehī) respectively.

<sup>5</sup> Rām. Adi, 45, 10.

<sup>6</sup> No. 149.

The Jnåtrikas were the clan of Siddhārtha and his son Mahāvīra, the Jina. They had their scats at Kunḍapura or Kuṇḍagrāma and Kollāga, suburbs of Vaislīt. In the Mahā-parinibbāna Suttanta,¹ however, the abode of the "Nādīkas" (identified by Jacobi with the Nātikas or Jnātrikas) is distinguished from Kotigāma (Kuṇḍagrāma²). Though dwelling in suburban areas Mahāvīra and his fellow clansmen were known as "Vesālie," i.e., inhabitants of Vaislīt?

The Vriis proper are already mentioned by Pāṇini. Kautilya' distinguishes them from the 'Lichchhivikas'. Yuan Chwangs too, draws a distinction between the Fu-lichih (Vriii) country and Fei-she-li (Vaiśālī). It seems that Vriii was not only the name of the confederacy but also of one of its constituent clans. But the Vrijis, like the Lichchhavis, are often associated with the city of Vaisālī (including its suburbs) which was not only the capital of the Lichchhavi clan, but also the metropolis of the entire confederacy.1 A Buddhist tradition quoted by Rockhill6 mentions the city proper as consisting of three districts. These districts were probably at one time the seats of three different clans. The remaining peoples of the confederacy, viz., the Ugras, Bhogas, Kauravas, and Aikshvakas resided in suburbs, and in villages or towns like Hatthigama, Bhoganagara, etc.9

<sup>1</sup> Ch. 2.

S. B. E. XXII, Intro.

<sup>3</sup> Hoernie Uvāsaga-dasāo, II, p. 4 n.

<sup>4</sup> IV. 2. 131.

<sup>5</sup> Arthalastra, Mysore Edition, 1919, p. 378.

Watters, II, 81. Cf. also DPPN, II. 814; Gradual sayings, III. 62; IV. 10. According to Smith (Watters, II. 540) the Vrjiji country is roughly equivalent to the northern part of the Darbhanga district and the adjacent Nepalese Tardi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Majjhuna Nikāya, II. 101: The Book of the Kindred Sayings, I. (Samyutta Nikāya), by Mrs. Rhys Davids, p. 257—"A certain brother of the Vajjian clan was once staying near Vesālī in a certain forest cract.".

<sup>8</sup> Life of Buddha, p. 62.

For the Ugras and Bhogas see Hoernle, Uväsaga-dasāo, II, p. 139 (210); Brih. Up. III. 8. z; S. B. E., XLV, 7ln, in the Anguitara Nikāya, I. io (Nipāta I. 14. 6), the Ugras are associated with Vaisātī (Ugag gahapātī Festliko), and

We have seen that during the Brahmana period Videha (Mithila) had a monarchical constitution. The Rāmāyana and the Purānas state that Viśālā, too, was at first ruled by "kings". The founder of the Vaisālika dynasty is said to have been Visala, a son of Ikshvaku according to the Rāmāyana, a descendant of Nabhāga the brother of Ikshvāku, according to the Purānas. Visāla is said to have given his name to the city. After him came Hemachandra, Suchandra, Dhūmrāšva, Sriñjava, Sahadeva, Kuśāśva, Somadatta, Kākutstha and Sumati. We do not know how many of these Vaiśālika "kings" (nripas) can be accepted as historical and as having actually ruled as monarchs in North Bihār. A king named Sahadeva Śārñiava is mentioned in the Śatapatha Brāhmana.3 In the Aitareya Brāhmana he is mentioned with Somaka-Sahadevya. None of these kings, however, are connected with Vaiśālī in the Vedic literature. The Mahābhārata speaks of a Sahadeva (son of Sriñiava) as sacrificing on the Jumna,6 and not on the Gandak. The presence of Ikshvākuids as a constituent element of the Vrijian confederacy, which had its metropolis at Vaiśālī, is, however, as already stated, suggested by the Sūtrakritānga.

The Vrijian confederation must have been organised after the decline and fall of the royal houses of Videha. Political evolution in India thus resembles closely the developments in the ancient cities of Greece where also

in IV. as with Hatthigama. A cty of Ugga is mentioned in the Dhommapoda commentry, Harvard Oriental Serse, Vol. 30, 814, Hoernle refers (Urwinge-dasto, II. App. III., 57) to a place called Bhoganagara, or 'Giy of the Bhogas'. The Mash-permibble statents mentions Bhandgadma, Hatthigama, Ambagfama, Jambugfama and Bhoganagara on the way from Vaisill to Plavi (Digha, II. 12:36). Cf. also State Nipláta, 94, The association of a body of Kauranow with the Vajisen group of clars is interesting. Kuru Brithmanas, 'cg. Ushau Chalkrayfam had begun to extile in the capital of Vidéha long before the rise of Buddhism. For the Askhnößau of Valisili, see Ram. I. 47, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 47. 11. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vayu. 86, 16-22; Vishnu, IV. 1, 18.

<sup>8</sup> II. 4. 4. 5-4.

<sup>4</sup> VII. 34. 9.

Mbh. HI. 90. 7. with commentary.

the monarchies of the Heroic Age were succeeded by aristocratic republics. The probable causes of the transformation in Greece are thus given by Bury: "In some cases gross misrule may have led to the violent deposition of a king; in other cases if the succession to the sceptre devolved upon an infant or a paltry man, the nobles may have taken it upon themselves to abolish the monarchy. In some cases, the rights of the king might be strictly limited in consequence of his seeking to usurp undue authority; and the imposition of limitations might go on until the office of the king, although maintained in name, became in fact a mere magistracy in a state wherein the real power had passed elsewhere. Of the survival of monarchy in a limited form we have an example at Sparta; of its survival as a mere magistracy, in the Archon Basileus at Athens."

The cause of the transition from monarchy to republic in Mithilā has already been stated. Regarding the change at Viśālā we know nothing.

Several scholars have sought to prove that the Lichchhavis, the most famous clan of the Vṛijian confederacy (Vajjiraṭṭhavāši hi pasaṭṭhā), were of foreign origin. According to Smith they had Tibetan affinities. He infers this from their judicial system and the disposal of their dead, viz., exposing them to be devoured by wild beasts. Pandit S. C. Vidyābhūshaṇa held that the name Lichchhavi (Nichchhivi of Manu) was derived from the

<sup>1</sup> DPPN, II, 814.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ind. Ant., 1995, p. 233 ff. In the case of Tibet we have only three courts as against the seven tribunals of the Lichchavia (vir. those of the Puntchthava mahamattan) (inquiring magistrates), the Pohārikas (jurits-judges), Suttadharus (masters of the sacred code), the 4Ithehuldas (the eight clans, possibly a federal court), the Senāpats (general), the Upanāja (Vicroy or Vice-Consul), and the night (the ruling chief) who made their decisions according to the purely porthada (Book of Precedents). Further, we know very little arout the relative antiquity of the Tibetan procedure as explained by S. C. Das which might very well have been suggested by the system expounded in the 4Ithhadath. This fact should be remembered in instituting a comparison between Tibetan and Vajijan practices. Regarding the disposal of the dead attention may be invited to the ancient practices of the 'Indus' people (Vats. Excoustions at Harspāp I. C. N. V.) and the epic tout yin Mah. V. S. a 85-35.

Persian city of Nisibis.1 The inadequacy of the evidence on which these surmises rest has been demonstrated by several writers.\* Early Indian tradition is unanimous in representing the Lichchhavis as Kshatriyas. Thus we read in the Mahā-parinibbāna Suttanta: "And the Lichchhavis of Vesalī heard the news that the Exalted One had died at Kusināra. And the Lichchhavis of Vesālī sent a messenger to the Mallas, saving: 'The Exalted One was a Kshatriva and so are we. We are worthy to receive a portion of the relics of the Exalted One." In the Jaina Kalba Sūtra Triśala, sister to Chetaka of Vesālī, is styled Kshatrıyānī.3

Manu concurs in the view that the Lichchhavis are Rajanvas or Kshatrivas.4

Jhallo Mallascha rajanyad vratyan Nichchhivireva cha Natašcha Karanašchaiva Khaso Drāvida eva cha.

It may be argued that the Lichchhavis, though originally non-Aryans or foreigners, ranked as Kshatriyas when they were admitted into the fold of Brahmanism like the Dravidians referred to in Manu's sloka and the Gurjara-Pratīhāras of mediaval times. But unlike the Pratīhāras and Dravidas, the Lichchhavis never appear to be very friendly towards the orthodox form of Hinduism. On the contrary, they were always to be found among the foremost champions of non-Brahmanical creeds like Jainism and Buddhism. Manu testifies to their heterodoxy when he brands them as the children of the Vrātva Rājanyas. The great mediæval Rājput families (though sometimes descended from foreign immigrants) were never spoken of in these terms. On the contrary, they were

<sup>1</sup> Ind. Ant., 1902, 143, ff; 1908, p. 78. There is very little in Vidyabhüshana's surmise except a fancied resemblance between the names Nichehlitvi and Nisibis. Inscriptions of the Achaemenids are silent about any Persian settlement in Eastern India in the sixth or fifth century B.C. The Lichchhavi people were more interested in Yaksha Chartyas and the teaching of Mahavira and the Buddha than in the detties and prophets of Iran.

<sup>2</sup> Modern Review, 1919, p. 50; Law, Some Ksatriya Tribes, 26ff.

<sup>\*</sup> SBE, XXII, pp. xii, 227. 4 X. 22.

supplied with pedigrees going back to \$rī Rāma. Lakshmana, Yadu, Ariuna and others. A body of foreigners who did not observe ceremonies enjoined in the Brahmanic code, could hardly have been accepted as Kshatriyas. The obvious conclusion seems to be that the Lichchhavis were indigenous Kshatriyas who were degraded to the position of Vrātva when they neglected Brāhmanic rites and showed a predilection for heretical doctrines. The Rāmāyana, as we have seen, represents the Vaiśālika rulers as Ikshvākuids. The Pāli commentary Paramatthajotikā traces their origin to Benares. The comparison of the Lichchhavis to the "Tavatimsa gods" hardly accords with the theory that represents them as kinsmen of snub-nosed peoples who lived beyond the Himalayas.1 "Let those of the brethren" we are told by a personage of great eminence "who have never seen the Tāvatimsa gods, gaze upon this company of the Lichchhavis, behold this company of the Lichchhavis, compare this company of the Lichchhavis-even as a company of Tāvatimsa gods."

The date of the foundation of the Lichchhavi power is not known. But it is certain that the authority of the clan was well established in the days of Mahāvīra and Gautama, in the latter half of the sixth century B.C., and was already on the wane in the next century.

Buddhist tradition has preserved the names of eminent Lichchhavis like prince Abhaya, Otthaddha (Mahāli), generals Sīlia and Ajita, Dummukha and Sunakkhatta.3 In the introductory portion of the Ekapanna' and Chulla Kalinga' latakas it is stated that the Lichchhavis of the ruling

<sup>1</sup> Vol. I, pp. 158-65.

S. B E., XI, p. 32; DPPN, II, 779.

Anguttara Nikāya. Nipāta III, 74 (P. T. S., Part 1. p. 220 f.); Mahāli Sutta, Dialogues of the Buddha, Part I, p. 198, Part III, p. 17. Mahavagga. S. B. E. XVII, p. 108; Majhima N., I. 234; 58; II. 252; The book of the Kindred Sayings, I, 295. For a detailed account of the Lichchhavis, see now Law, Some Ksatriya Tribes of Ancient India.

<sup>6 149.</sup> 901,

family numbered 7,707.\(^1\) There was a like number of viceroys, generals, and treasurers. Too much importance should not be attached to these figures which are merely traditional and may simply point to the large number of mahallakas' or elders in the clan. The real power of administration especially in regard to foreign affairs seems to have been vested in a smaller body of nine Gaṇarājās or archons. The Jaina Kalpasūtra' refers to the nine Lichchhavis as having formed a league with nine Mallakis and eighteen clan-lords of Kāšī-Kośala.' We learn from the Nirayāvalā Sūtra that an important leader of this alliance was Chetaka, whose sister Triśalā or Videha dattā was the mother of Mahāvīra, and whose daughter Chellanā or Vaidehī was, according to Jaina writers, the mother of Kūtils A-lātasatru.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Another tradition puts the number at 68,000 (DPPN, II 781 n). The Dhammapada Commentary (Harvard Oriental Series, 30, 108) informs its that the rājār ruled by turns.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. The Vajji Mahallakā referred to in Dīgha, II. 74, Anguttara. IV. 19.
<sup>3</sup> 8 128.

Nava Mailai (Mailait) nava Lechchhai (Lechchhait) Käši Kovatagā (variant kosalakā) aļţliārasa vi gaņarayāno.

The Kalpasütra of Bhadrabāhu, ed by Hermann Jacobn, 1879, Jimacauta. p. 65 (§ 128): Nirajāvaliyā Suttom (Dr. S. Warren), 1874, § 26; SBE, XXII. 1884, p. 266.

Dr. Barua is inclined to identify the nine Lichchhavis and the nine Mallakis with the eighteen gonarājās who belonged to Kasī and Kosala. He refers in this connection to the Kalpadrumakalikānyākhyā which represents the Mallakis as adhipas (or overlords) of Kāsī-desa, and the "Lechchhakis" as adlupas of Kosala-desa, and further describes them as samantas or vassals of Chetaka, maternal uncle of Mahāvīra (Indian Culture, Vol. II. p. 810). It is news to students of Indian history that in the days of Mahavira the kingdoms of Kast and Kosala acknowledged the supremacy of the Mallas and Lichchhavis respectively, and formed part of an empire over which Chetaka presided. Even Dr. Barua hesitates to accept this interpretation of the late Jama commentator in its entirety and suggests that the nine Mallas and the nine Lichchhavis ...derived their family prestige from their original connection with the dynasties of Käsi and Kosala The Paramattha-jotika (Khuddaka-patha commentary), however, connects the Lichchhavis not with the dynasty of Kosala but with that of Kast. The divergent testimony of these late commentators shows that they can hardly be regarded as preserving genuine tradition. There is no suggestion in any early Buddhist or Jaina text that either the Lichchhavis or the Mallas actually ruled over any grāma or nigama in Kāšī-Košala (see Indian Culture, II, 808). The ganarajas of Kast-Kosala apparently refer to the Kālāmas, Sākyas and other clans in the Kosalan empire,

The league was aimed against Magadha. Tradition says that even in the time of the famous Bimbisāra the Vaisālians were audacious enough to invade their neighbours across the Ganges. In the reign of Ajātasatru the tables were turned, and the great confederacy of Vaisālī was utterly destroyed.

The Malla territory, ancient Malla-rattha, the Mallarāshtra of the Mahābhārata, was split up into two main parts which had for their capitals the cities of Kusavatī or Kusinārā and Pāvā. The river Kakutthā. the Cacouthes of the classical writers, identified with the modern Kuku, probably formed the dividing line.5 'The division of the people is also known to the great epic' which draws a distinction between the Mallas proper and the Dakshina or Southern Mallas. There is no agreement among scholars regarding the exact site of Kusinārā. In the Mahā-parinibbāna Suttanta it is stated that the Sāla Grove of the Mallas, the Upavattana (outskirt or suburb) of Kusinārā, lav near the river Hiranyavatī. Smith identifies the stream with the Gandak and says that Kusinagara (Kusinārā) was situated in Nepāl, beyond the first range of hills, at the junction of the Little, or Eastern Rapti with the Gandak. He, however, admits that the discovery in the large stūba behind the Nirvāna temple near Kasiā on the Chota Gandak, in the east of the Gorakhpur district, of an inscribed copper-plate bearing the words "[parint]r vāna-chaitye tāmrapatta iti," supports the old theory, propounded by Wilson and accepted by Cunningham, that the remains near Kasia represent Kusi-nagara.

```
<sup>1</sup> Si-yu-ki, Bk. IX.

<sup>2</sup> DPPN, II. 781-82.
```

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> VI. 9. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Kusa Jāiaka, No. 531; Mahā-parīnībbāna Suttanta, Dialogues of the Buddha, Part II, pp. 136 ff, 161-62.

AGI (1924), 714. Mbh., II. 30. 3 and 12.

JRAS, 1906, 659; Digha, II. 157.

<sup>\*</sup> EHI, third ed., p. 159 n.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ASI, A. R. 1911-12, 17 ff; JRAS, 1913, 152. Kasiā is a village that lies about 35 miles to the east of Gorakhpur (AGI, 493).

Pāvā was identified by Cunningham' with the village named Padaraona, 12 miles to the N.N.E. of Kasiā, and separated from it by the Bādhi Nala (identified with the ancient Kakutthā). Carlleyle, however, proposes to identify Pāvā with Fāzilpur, 10 miles S.E. of Kasiā and separated from it by the Kuku. In the Sangīti Suttanta we have a reference to the Mote Hall of the Pāvā Mallas named Ubbhaṭaka.

The Mallas together with the Lichchhavis are classed by Manu as Vrātya Kshatriyas. They, too, like their eastern neighbours were among ardent champions of Buddhism.

Like Videha. Malla had at first a monarchical constitution. The Kusa lataka mentions a Malla king named Okkāka (Ikshvāku). The name probably suggests that like the Sakvas' the Malla princes also claimed to belong to the Ikshvāku family. And this is confirmed by the fact that in the Mahā-parinibbāna Suttanta they are sometimes called Vasetthas, i.e., "belonging to the Vasishtha gotra." The Mahāsudassana Sutta mentions another king named Mahāsudassana.4 These rulers, Okkāka and Mahāsudassana. may or may not have been historical individuals. But the tales that cluster round their names imply that Mallarattha was at first ruled by kings. This conclusion is confirmed by the evidence of the Mahābhārata' which refers to an overlord (adhipa) of the Mallas. During the monarchical period the metropolis was a great city and was styled Kusāvatī. Other important cities were Anupiyā and Uruvelakappa.\*

<sup>1</sup> AGI, 1924, 498. 2 Kuku!thā; AGI., 1924, 714.

<sup>3</sup> DPPN, II. 194

<sup>\*</sup> Cf. Dialogues, Part I, pp. 114-15.

Dialogues of the Buddha, Part II, pp. 162, 179, 181. Vasishtha figures in the Rāmdyape as the purchite of the Iksh-Nākunds.

<sup>\*</sup> S. B. E., XI, p. 248.

<sup>\*</sup>Law, Some Ksatriya Tribes, p. 149. Dialogues, Pt. III (1921), 7; Gradual Sayings, IV. 293. Anupiya stood on the banks of the river Anoma which lay thirty leagues to the east of Kapilavasu. It was here that the

CHEDI 115

Before Bimbisāra's time the monarchy had been replaced by republics' and the chief metropolis had sunk to the level of a "little wattel and daub town," a "branch township" surrounded by jungles." It was then styled Kusinārā.

The relations of the Mallas with the Lichchhavis were sometimes hostile and on other occasions friendly. The introductory story of the Bhaddasila Jātakā contains an account of a conflict between Bandhula the Mallian, Commander-in-chief of the king of Kosala, and 500 elders of the Lichchhavis. The Jaina Kalpastura, however, refers to "nine Mallakis" as having combined with the Lichchhavis, and the seigniors of Kāsi-Kosala against Kūnika-Ajātaśatru who, like Philip of Macedon, was trying to absorb the territories of his republican neighbours. The Malla territory was finally annexed to Magadha. It certainly formed a part of the Maurya Empire in the third century B.C.

Chedi was one of the countries encircling the Kurus, paritah Kurūn, and lay near the Jumna. It was closely connected with the Matsyas beyond the Chambal, the Kāšis of Benares, and the Kārushas in the valley of the Son, and is distinguished from the Dašīraas who lived on the banks of the Dhasan. In ancient times it corresponded roughly to the eastern part of modern Bundelkhand and some

future Buddha cut off his hair and put on the robes of the ascetics. (DPPN, 1, 81, 102).

No. 465.

Sanis ramyā janapadā bahvannāh paritah Kurūn Paškalāiš-Chedi-Matsyāscha Sūrasenāh Paţachcharāh Daštryā Navarāshytālcha Mallāh Sālvā Tugandharāḥ.

<sup>1</sup> Cf. S. B. E. XI, p. 102, Kauţilya's Arthaidstra, 1919, p. 378.

1 Khudda-nagaraka, ujjangala-nagaraka, sākhā-nagaraka.

Pargiter, JASB, 1895, 253 ff, Mbh. I. 63. 2-58, IV. i. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mbh. V. 22, 25; 74. 16; 198. 2; VI. 47. 4; 54. 8.
Princesses of Dasarpa were given in marriage to Bhīma of Vidarbha and Vīrabāhu or Subāhu of Chedi (Mbh. III, 69, 14-15).

adjoining tracts.1 In the mediæval period, however, the southern frontiers of Chedi extended to the banks of the Narmadā (Mekala-Sutā): ---

Nadīnām Mekala-sutā nripānām Ranavigrahah

kavīnām cha Surānandas Chedi-mandala-mandanam?

We learn from the Chetiya Jātaka3 that the metropolis was Sotthivatī-nagara. The Mahābhārata gives its Sanskrit name Suktimati, or Sukti-sahvaya. The Great Epic mentions also a river called Suktimati which flowed by the capital of Rājā Uparichara of the Chedi-vishaya (district).5 Pargiter identifies the stream with the Ken, and places the city of Suktimatī in the neighbourhood of Banda.6 Other towns of note were Sahajāti,' and Tripurī,' the mediæval capital of the Ianapada.

The Chedi people are mentioned as early as the Rig-Veda. Their king Kasu Chaidya is praised in a Dānastuti (praise of gift) occurring at the end of one hymn.' Rapson proposes to identify him with 'Vasu' of the Epics.

The Chetiya Jātaka gives a legendary genealogy of Chaidya kings, taking their descent from Mahāsamınata

<sup>1</sup> Paigiter (JASB, 1895, 253) places Chedi along the south bank of the Jumpa from the Chambal on the north-west as far as Karwi on the south-cast, its limits southwards may have been, according to him, the plateau of Malwa and the hills of Bundelkhand.

<sup>2</sup> Attributed to Rājašekhara in Jahlaņa's Sühtimuhtavali, Ep. Ind. IV. 280 konow, karpūramanjari, p. 182.

<sup>3</sup> No. 422.

<sup>111. 20. 50,</sup> XIV. 83 2, N. L. Dey, Ind. Ant., 1919, p. vii of Geographical Dictionary. <sup>8</sup> I. 63. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> JASB, 1895, 255, Märkandeya P., p. 359

Anguttara, III. 355 (P.T.S.). Ayasmā Mahāchundo Chetisu viharati Sahajātīyam Sahajātī lay on the trade route along the river Ganges (Buddhist India, p. 103). Cf. the legend on a seal-die of terra-cotta found at Bhita, 10 miles from Allahabad (Arch. Expl. Ind., 1909-10, by Marshall, JRAS, 1911, 128 f.)-Sahijitiye nigamala, in letters of about the third century B.C. see also IBORS, XIX, 1988, 298.

<sup>8</sup> Tripuri stood close to the Nerbudda not far from modern Jubbalpore. In the Haimakosha it is called Chedinagari (JASB, 1895, 249). The city finds mention in the Mbh. III. 253. 10, atong with Rosala, and its people, the Traipuras are referred in VI. 87. 9 together with the Mekalas and the Kurubindas.

<sup>\*</sup> VIII. 5. 57-39-

VATSA 117

and Mandhata. Upachara, a King of the line, had five sons who are said to have founded the cities of Hatthipura, Assapura, Sīhapura, Uttarapañchāla and Daddarapura.1 This monarch is probably identical with Uparichara Vasu, the Paurava king of Chedi, mentioned in the Mahābhārata. whose five sons also founded five lines of kings." But epic tradition associates the scions of Vasu's family with the cities of Kauśāmbī, Mahodaya (Kanaui) and Girivraja.4

The Mahābhārata speaks also of other Chedi kings like Damaghosha, his son Śiśupāla Sunītha and his sons Dhrishtaketu and Sarabha who reigned about the time of the Bharata war. But the Jataka and epic accounts of the early kings of Chedi are essentially legendary and, in the absence of more reliable evidence, cannot be accepted as genuine history.

We learn from the Vedabbha Jātakas that the road from Kāśi to Chedi was unsafe being infested with roving bands of marauders.

Vamsa or Vatsa was the country south of the Ganges' of which Kauśāmbī, modern Kosam, on the Jumna, near Allahabad, was the capital.7 Oldenbergs is inclined to identify the Vamsas with the Vasas of the Aitareva Brāhmana. But the conjecture lacks proof. The Satapatha Brāhmana mentions a teacher named Proti Kauśām-

<sup>1</sup> Hatthipura may be identified with Hatthinipura or Hästinapura in the Kuru country. Assapura with the city of that name in Anga, and Sihapura with the town of Lala from which Vijaya went to Ceylon. There was another Sinhapura in the Western Punjab (Watters I. 248). Uttarapanchāla is Ahichchhatra in Rohilkhand Daddarapura was apparently in the Himalayan region. (DPPN, I. 1054).

<sup>\*</sup> I. 63. 1-2.

<sup>5</sup> I. 69. 90.

<sup>4</sup> Rāmāyana, I. 32. 6 9; Mahābhārata, I. 63. 30-33.

<sup>6</sup> Ram. II. 52. 101.

Nariman, Jackson and Ogden, Priyadartska, lxxvi; the Brihat-Kathasloha-Samgraha (4. 14, cf. 8, 21) explicitly states that Kausambi was on the Kālindī or Jumna. Ma'alasekera, DPPN, 694. The reference in one text to the position of the city on the Ganges is possibly due to its proximity to the confluence of the Ganges and the Tumna in ancient times, or to a copyist's

<sup>8</sup> Buddha, 101 n.

beya' whom Harisvāmin, the commentator, considers to be a native of the town of Kaušāmbi. Epic tradition attributes the foundation of this famous city to a Chedi prince. The origin of the Vatsa people, however, is traced to a king of Kāši. It is stated in the Purāṇas that when the city of Hāstinapura was washed away by the Canges, Nichakshu, the great-great grandson of Janamejaya, abandoned it, and removed his residence to Kaušāmbī. We have already seen that the Purāṇic tradition about the Bhārata or Kuru origin of the later kings of Kaušāmbī is confirmed by two plays attributed to Bhāsa. Udayana, king of Kaušāmbī, is described in the Soapnavāsavadatta and the Pratiṣīā-Yaugandharāyaṇa' as a scion of the Bhārate.kula.

The Purānas give a list of Nichakshu's successors down to Kshemaka, and cite the following genealogical verse:—

Brahma-kshatrasyat yo yonir vamso devarshi-satkritah Kshemakam prāpya rājānam samsthām prāpsyati vai kalau,

"The family honoured by gods and sages (or divine sages), from which sprang Brāhmaṇas and Kshatriyas (or those who combined the Brāhmaṇa and Kshatriya status) will verily, on reaching Kshemaka, come to an end (or be interrupted) in the Kali Age."

The criticism that has been offered in this work in regard to the Ikshvāku and Magadhan lists of kings applies with equal force to the Paurava-Bhārata line. Here, too, we find mention of princes (e.g., Arjuna and Abhimanyu) who can hardly be regarded as crowned nripas or monarchs.

<sup>1 \$</sup>at. Br., XII. 2. 2. 13.

<sup>1</sup> See p. 70 ante.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rām., I, 32. 3-6; Mbh., I. 63. 31. <sup>4</sup> Harivamia, 29. 73; Mbh., XII. 49. 80.

Svapna, ed. Gaņapati Sāstrī, p. 140; Pratiffiā, pp. 61, 121.

<sup>\*</sup> Cf. Brahma-Kshatriyānām kule of the inscriptions of the Sena kings who claimed descent from the Lunar Race to which the Bharatas, including the Kurus, belonged.

It is also by no means improbable that, as in the case of the Ikshvakus and the royal houses of Magadha and Avanti, contemporaries have been represented as successors and collaterals described as lineal descendants. There is, moreover, no unanimity in regard to the names of even the immediate predecessors of Udayana, the most famous among the later kings of the family. These facts should be remembered in determining the chronology and order of succession of the Bharata dynasty of Kauśambī. The earliest king of the line about whom we know anything definite is Satānīka II of the Purānic lists. His father's name was Vasudāna according to the Purāṇas, and Sahasrānīka according to 'Bhāsa.' Śatānīka himself was also styled Parantapa.1 He married a princess of Videha as his son is called Vaidehīputra.1 He is said to have attacked Champa, the capital of Anga, during the reign of Dadhivāhana,3 His son and successor was the famous Udavana, the contemporary of the Buddha and of Pradvota of Avanti and therefore, of Bimbisara and Ajatasatru of Magadha.

The Bhagga (Bharga) state of Suthsumāragiri, 'Crocodile Hill', was a dependency of Vatsa.' The Mahābhārata' and the Harivanhā' testify to the close connection of these two territories and their proximity to the principality of a Nishāda chieftain, while the Apadāna seems to associate Bharga with Kārusha.' The evidence points to the location of Suńsumāragiri between the Jumna and the lower valley of the Son.

```
    Buddhist India, p 3.
    Swaphn-väsavadatta, Act VI, p. 129.
    JASB, 1914, p. 921.
    Jätaba, No. 353; Carmichael Lec., 1918, p. 63.
    II. 30. 10-11.
```

Vatsabhümincha Kaunteyo vijigye balavān balāt Bhargāṇāmadhipanchaiva Nishādādhipatim tathā.

<sup>&</sup>quot;The mighty son of Kunti (i.e. Bhīmasena) conquered by force the Vatsa country and the lord of the Bhargas and then the chieftain of the Nishādas".

§ 29, 73, Pratardanatya putrau duau

Vatsa-Bhargau babh@vatuh.

<sup>&</sup>quot;Pratardana had two sons, Vatsa and Bharga," DPPN, II. 345.

The Kuru realm was according to the Mahā-Sutasoma jātaka' three hundred leagues in extent. The reigning dynasty according to the Pali texts belonged to the Yuddhitthila gotta, i.e., the family of Yudhishthira.' The capital was Indapatta or Indapattana, i.e., Indraprastha or Indapat near modern Delhi. It extended over seven leagues.' We hear also of another city called Hatthin-pura,' doubtless, the Hāstināpura of the epic, and a number of nigamas or smaller towns and villages besides the capital, such as Thullakoṭthita, Kammāssadamma, Kundi and Vāranāvata.'

The Jātakas mention the Kuru kings and princes styled Dhanañjaya Koravya, 'Koravya,' and Sutasoma.' We cannot, however, vough for their historical existence in the absence of further evidence.

The Jaina Uttarādhyoyana Sūtra mentions a king named Ishukāra ruling at the town called Ishukāra in the Kuru country. It seems probable that after the removal of the elder branch of the royal family to Kauśāmbī and the decline of the Abhipratāriṇas, the Kuru realm was parcelled out into small states of which Indapatta and Ishukāra were apparently the most important. "Kings" are mentioned as late as the time of the Buddha" when one of them paid a visit to Raṭṭhapāla, son of a Kuru magnate, who had become a disciple of the Śākya Sage.

No. cor.

<sup>2</sup> Dhūmakārı Jātaka, No. 413; Dass Brāhmaņa Jātaka, No. 495.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jātaka, Nos. 587, 545-

<sup>4</sup> The Buddhist Conception of Spirits, DPPN, II, 1819.

<sup>5</sup> The epic (Mbh. V. 31. 19; 72. 15 etc.) has a reference to four villages, viz., Avisthala Vrikasthala, Mākandī, Vāraņāvata,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kurudhamma Jātaka, No. 276; Dhūmakāri Jātaka, No. 415; Sambhava Jātaka, No. 515; Vidhura Pandita Jātaka, No. 545. Dhanaūjaya is, as is wellknown, a name of Arjuna.

Dasa Brāhmaņa Jātaka, No. 495; Mahā-Sutasoma Jātaka, No. 537.
 Mahā-Sutasoma Jātaka, Cf. the Mahābhārata, I. 95. 75 where Sutasoma

Mahā-Sulasoma Jātaka, Cf. the Mahābhārata, I. 95. 75 where Sutason appears as the name of a son of Bhīma.

<sup>9</sup> S. B. E.,, XLV. 6a.

<sup>10</sup> DPPN. II. 706 f.

Later on, the little principalities gave place to a Sangha possibly, a republican confederation.

Panchala, as already stated, comprised Rohilkhand and a part of the Central Doab. The Mahabharata, the Jātakas and the Divyāvadāna2 refer to the division of this country into two parts, viz., Uttara or Northern Pañchāla and Dakshina or Southern Pañchāla. The Bhāgīrathī (Ganges) formed the dividing line.2 According to the Great Epic. Northern Pañchāla had its capital at Ahichchhatra or Chhatravatī, the modern Rāmnagar near Aonla in the Bareilly District, while Southern Pañchāla had its capital at Kāmpilya, and stretched from the Ganges to the Chambal.4 A great struggle raged in ancient times between the Kurus and the Pañchālas for the possession of Northern (Uttara) Pañchāla. Sometimes Uttara Pañchāla was included in Kururattha (-rāshtra)' and had its capital at Hastinapura, at other times it formed a part of Kampilla-rattha (Kāmpilya-rāshtra).7 Sometimes kings of Kāmpilya-rāshtra held court at Uttara Pañchāla-nagara, at other times kings of Uttara Pañchālarāshtra held court at Kāmpilya."

The history of Pañchāla from the death of Pravāhaṇa Jaivala or Jaivali to the time of Bimbisāra of Magadha is obscure. The only king who may perhaps be referred to this period is Durmukha (Dummukha), the contemporary of Nimi,' who is probably to be identified with the penultimate sovereign of Mithila." In the Kumbha-kāra Jātaka it is stated that Durmukha's kingdom was styled Uttara Pañchāla-raṭṭha (-rāshṭra); his capital was

```
1 Arthaiāstra, 1919, 378.
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 435-

<sup>1</sup> Mbh., I. 138. 70. For divisions in Vedic times see 70 f ante.

Mbh., I. 138. 73-74.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Somanassa Jātaka, No. 505; Mahābhārata, I. 138.

Divyāvadāna, p. 435.

<sup>7</sup> Brahmadatta Jätaka, No. 323; Jayaddisa Jätaka, No. 513 and Gandatindu Jätaka, No. 520.

<sup>8</sup> Kumbhahāra Jātaka, No. 408.

Jātaka, No. 408.

<sup>10</sup> lätaka, No. 541.

not Ahichchatra but Kampilla (Kāmpilya)-nagara. He is represented as a contemporary of Karandu, king of Kalinga, Naggaji (Nagnajit), king of Gandhāra, and Nimi, king of Videha. The Astareya Brāhmana' credits him with extensive conquests and names Bṛihaduktha as his priest:—

"Etarih ha vā Aindratih Mahābhishekatih Brihaduktha Rishir Durmukhāya Pañchālāya provācha tasmādu Durmukhah Pañchālo Rājā san vidyayā samantatih sarvatah prithivith jayan partyāya."

"This great anointing of Indra Brihaduktha, the seer proclaimed to Durmukha, the Pañchāla. Therefore, Durmukha Pañchāla, being a king, by this knowledge, went round the earth completely, conquering on every side."

A great Pañchāla king named Chulani Brahmadatta is mentioned in the Mahā-Ummagga Jātaka,3 the Uttarādhyayana Sūtra, the Svapna-vāsavadattā and the Rāmāvana. In the last-mentioned work he is said to have married the daughters (kanyāh) of Kuśanābha who were made hump-backed (kubja) by the Wind-god. In the Jātaka, Kevatta, the minister of Brahmadatta, is said to have formed a plan for making Chulani chief king of all India, and the king himself is represented as having laid siege to Mithila. In the Uttar-adhyayana Brahmadatta is styled a universal monarch. The story of this king is, however, essentially legendary, and little reliance can be placed on it. The Rāmāvanic legend regarding the king is only important as showing the connection of the early Pañchālas with the foundation of the famous city of Kanyākubia (Kanaui) whose name (city of the hump-

VIII ..

<sup>2</sup> Keith, Rig-Veda Brahmanas, Harvard Oriental Series, Vol. 25.

³ 546.

<sup>4</sup> S. B. E., XLV. 57-61.

Act V.

<sup>4</sup> L. 32.

backed maiden) is accounted for by the curse to which the story refers.1

The Uttar-ādhyayana Sūtra mentions a king of Kāmpilya named Sañjaya who gave up his kingly power and adopted the faith of the Jinas. We do not know what happened after Sañjaya renounced his throne. But there is reason to believe that the Pañchālas, like the Videhas, Mallas and Kurus, established a Sangha form of government of the Raja-sabd-opajivin type.3

Matsva was the extensive territory between the hills near the Chambal and the forests that skirted the Sarasvatī, of which the centre was Virāta-nagara or Bairāt in the modern Jaipur State. The early history of the kingdom has already been related. Its vicissitudes during the period which immediately preceded the reign of Bimbisara of Magadha are not known. It is not included by the Kautilīva Arthaśāstra among those states which had a Sangha or non-monarchical form of government. The probability is that the monarchical constitution endured till the loss of its independence. It was probably at one time annexed to the neighbouring kingdom of Chedi. The Mahābhāratas refers to a king named Sahaja who reigned over the Chedis as well as the Matsvas. It was finally absorbed into the Magadhan Empire. Some of the most famous edicts of Asoka have been found at Bairāt.

A family of Matsyas settled in the Vizagapatam region in mediæval times." We are told that Jayatsena, the lord

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Watters, Yuan Chwang, I. 341-42. The point seems to be missed by Ratilal Mehta, Pre-Buddhist India, 43 n. The name Kanyākubja or Kānyakubja is already met with in the Mahābhārata, I. 175. 3; V. 119. 4. Kānyakubjī occurs in the Mahābhāshya, IV. 1. 2. (233), along with Ahichchhatrī. Kannakujia appears in Pali texts (DPPN, L. 498).

<sup>3</sup> S.B.E., XLV, 80-82.

<sup>\*</sup> Arthasastra, 1919, p. 378. The Elders of this type of corporations or confederations took the title of Raja. One of these rajas was apparently the maternal grandfather of Visākha Pañchālīputra, a disciple of the Buddha (DPPN, II. 108).

<sup>4 66</sup> ff ante.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> V. 74. 16; cf. VI. 47, 67; 52. 9. <sup>9</sup> Dibbida plates, Ep. Ind., V. 108.

of Utkala, gave to Satyamārtanda of the Matsya family in marriage his daughter Prabhavati, and appointed him to rule over the Oddavādi country. After twenty-three generations came Arjuna who ruled in 1269 A.D.

The Sürasena country had its capital at Mathura which like Kauśāmbī, stood on the Jumna. Neither the country nor its metropolis finds any mention in the Vedic literature. But Greek writers refer to the Sourasenoi and their cities Methora (Mathura) and Cleisobora. Buddhist theologians make complaint about the absence of amenities in Mathura. They were apparently not much interested in its kettledrums,1 or in the satakas (garments) and kārshāpanas (coins) about which Patañjali speaks in the Mahābhāshya. A highroad connected the city with a place called Verañjā which was linked up with Śrāvastī and the caravan-route that passed from Taxila to Benares through Sorevya, Sankassa (Sankasya), Kannakujja (Kanyakubja or Kanauj), and Payaga-Patitthana (Allahabad).3

In the Mahabharata and the Puranas the ruling family of Mathura is styled the Vadu or Yadava family. The Yadavas were divided into various sects, namely, the Vītihotras, Sātvatas etc.' The Sātvatas were subdivided into several branches, e.g., the Daivāvridhas, Andhakas, Mahā-bhojas and Vrishnis.5

Yadu and his tribe are repeatedly mentioned in the Rig-Veda. He is closely associated with Turvasa and, in one place, with Druhyu, Anu and Pūru,4 This association is also implied by the epic and Puranic legends which state that Yadu and Turvasu were the sons of the same parents. and Druhyu, Anu and Pūru were their step-brothers.

We learn from the Rig-veda' that Yadu and Turvasa

<sup>1</sup> Gradual Sayings, II, 78; III. 188. 2 I. 2. 48 (Kielhorn, J. 19). 5 Vishnu. IV. 18, 1: Vavu. 06, 1-2.

<sup>8</sup> Gradual Sayings, II, p. 66; DPPN, II. 438, 950, 1311. 4 Matsya, 48-44; Vayu, 04-06.

<sup>4</sup> I, 108. 8.

<sup>7</sup> I. 46. 18; VI. 45. 1.

came from a distant land, and the former is brought into very special relation to the Parsus or Persians.1 The Satvatas or Satvats also appear to be mentioned in the Vedic texts. In the Satabatha Brahmana the defeat by Bharata of the Satvats and his taking away the horse which they had prepared for an Asvamedha sacrifice, are referred to. The geographical position of Bharata's kingdom is clearly shown by the fact that he made offerings on the Sarasvatī, the Jumna and the Ganges. The Satvats must have been occupying some adjoining region. The epic and Puranic tradition which places them in the Mathura district is thus amply confirmed. At a later time, however, a branch of the Satvats seems to have migrated farther to the south, for in the Aitareva Brāhmana' the Satvats are described as a southern people who lived beyond the Kuru-Pañchāla area, i.e., beyond the river Chambal, and were ruled by Bhoia kings. In the Puranas also we find that a branch of the Satvats was styled Bhoia3:--

"Bhajina-Bhajamāna-divy- Āndhaka-Devāvridha- Mahābhoja-Vīshņi-sañijnah-Sātvatasya putrā babhūvuh............ Mahābhojastvat: dharmātmā tasyānvaye Bhoja-Mārtikāvatā babhūvuh."

<sup>1</sup> VIII b. 46. Epigraphic evidence points to a close connection between Western Asia and India from about the middle of the second millennium B.C. Rig Vedic Gods like Sürya (Shurras), Marrut (Maruttash), Indra, Mitra, Varungathe Nasayras, and even Daksha (doksult, suar, CAH. 1. 553) figure in the records of the Xassies and the Mittanti.

<sup>3</sup> XIII. 5. 4. 21 Satānīkah samantāsu medhyam Sātrājito hayam

ādatta yajfiam Kāšīnam Bharalah Satvatāmuva.

The Mbh., vii. 66. 7 (mā sattvāni vrījiahi) seems to miss the import of the Brāhmanic cāthā.

Sat. Br., XIII. 5. 4. 11. Ait. Br., VIII. 23; Mbh., VII. 66. 8. Ashtāsabtatım Bharato Dauhshantir Yamunāmanu

Asiqasaptatim Biorato Daugsioniir ramunamanu Gangayām Vritraghne' badhnati patichaptichālatam hayān Mahākarma (variant mehadadya) Bharatasya na pūrve nāpare janāh

divyam martya wa hastyābhyām (variant bāhubhyām)
nodāpuḥ pañcha mānavā (iti).

So svamedhasateneshtva Yamunamanu viryavan

trisatāšvān Sarasvatyām Gangāmanu chatuhšatān.

VIII. 14. 3. \* Pishpu IV. 13. 1-6. In Mbh., VIII. 7. 8. the Sătvata-Bhojas are located in Amartta (Guigăt).

It is further stated that several southern states. Māhishmatī. Vidarhha etc., were founded by princes of Yadu lineage.1 Not only the Bhoias, but the Devayridha branch of the Satvatas finds mention in the Vedic literature. Babhru Daivāvridha is mentioned in the Aitareva Brāhmana as a contemporary of Bhīma, king of Vidarbha, and of Nagnajit, king of Gandhara. The Andhakas and Vrishnis are referred to in the Ashtādhvāvī of Pānini. In the Kauțiliya Arthasastra the Vrishnis are described as a Sangha, i.e., a republican corporation. The Mahābhārata, too, refers to the Vrishnis, Andhakas and other associate tribes as a Sangha, and Vasudeva, the Vrishni prince, as Sanghamukhya (Elder or Seignior of the confederacy). The name of the Vrishni corporation (gana) has also been preserved by a unique coin. It is stated in the Mahābhārata and the Puranas that Kamsa, like Peisistratus and others of Greek history, tried to make himself tyrant at Mathura by overpowering the Yadavas, and that Krishna-Vāsudeva, a scion of the Vrishņi family, killed him. The slaving of Kamsa by Krishna is referred to by Patañjali and the Ghata Jātaka.\* The latter work confirms the Hindu tradition about the association of Krishna-Väsudeva's family with Mathura (Uttara Madhura)."

```
1 Mat , 43. 10-29; 44. 36, Väyu, 94. 26; 95. 35.
2 Vayu, 96. 15; Vishnu., 13 3-5.
```

<sup>3</sup> VII. 34.

<sup>4</sup> IV. 1. 114; VI. 2. 34.

<sup>5</sup> P. 12.

<sup>6</sup> XII. 81. 25. 7 Majumdar, Corporate Life in Ancient India, p 119, Allan, CCAI, pp. clvf. 281.

<sup>8</sup> No. 454. The city is so called to distinguish it from Madura in South India. The question of the historical existence of Krishna Vasudeva has been discussed in my Early History of the Vasshnava Sect, 1st ed., pp. 26-35, 2nd ed., pp. 51 ff and my Political History of Ancient India, 1st ed., 1923, p. 312.

Several scholars reject the identification of Krishna of the Mahābhārata and the Puranas with the historical Krishna of the Chhandogya Upanishad (III. 17). But we should remember that-

<sup>(</sup>a) Both the Krishnas have the metronymic Devakibutra, son of Devaki. which is rare in early times,

The final overthrow of the Vrishnis is ascribed to their irreverent conduct towards Brahmanas. It is interesting to note that the Vrishnis and the Andhakas are branded

- (b) The teacher of the Upanishadic Krishna belonged to a family (Angirasa) closely associated with the Bhojas (Rig-Veda, III, 53. 7), the kindreds of the Epic Krishna (Mbh., II. 14. 38-24).
- (c) The Upanishadia Krishna and his Guru Ghora Angirasa were worshippers of Sürya (the Sun-god). We are told in the Sāntiparua (355. 19) that the Sātuala-oidah taught by the Epic Kṛṣshna was prāk-Ṣārya-mukha-miḥṣṇta.
- (d) An Angirasa was the Guru of the Upanishaduc Krishna. Angirasi Sruti is quoted as "Srutinamuttama Srutih" by the Epic Krishna (Mbh., VIII. 60, 88,).
- (e) The Upanishadic Krishna is taught the worship of the Sun, the noblest of all lights (jyotr-uttamamiti), high above all darkness (tamasaspari). This has its parallel in the Gitä (XIII. 18—jyotsshāmapi tajjyotss tamasah param uchyate).
- (f) The Upanishadic Klubhpa is taught to value, not any material reward (dakhind), but rather the virtues of ispodénam ërjiquom ahimë astyauenhnam. The Gită also culogiaes action performed not for the material fruit thereof. Stress is laid in Gită, XVI. 1-2, on the virtues enumerated in the Upannshads.
- The Purāṇa, no doubt represent Sāndipani, and not Ghora, as the great teacher of Krishņa. But it has to be remembered that according to the Yushņu Purāṇa (V. 21. 19) Kṛishṇa went to the sage Sāndipani to learn lessons in the science of arms (astratkshā):

# Talah Sändipanın Käiyam Avanlipuraväsınam asträrtham jagmaturvirau Baladeva-Janärdanau.

The Hartoanisa, too, informs us (Vishnuparoa, 33, 4 ff.) that the residence ot Krishna, who was already a strutidharu, with his Guru Sandinani was due to his desire of receiving lessons in the science of the bow (dhanurvedachikīrshārtham). The Veda that he learnt from this teacher is not termed akhıla Veda, or Trayī, but simply sānga-Vedam, the Veda with its auxiliary treatises. The only Veda that is expressly mentioned is the Dhanurveda (and not the Trayl) together with its four divisions (chatushtada), etc. The compilers of the Bhagavata and Brahma-Vasvarta Puranas (Bhag., X. 45. 31 ff.; BV, Janmakhanda, 101-102) introduce details about the study of all the Vedas, Upansshads, treatises on law, philosophy, polity, etc., which are not found in the relevant passage of the Vishnu Purana, which, according to critics like Bankim Chandra Chattopadhyava, represents an earlier and more reliable tradition. Residence with Sändipani, therefore, does not conflict with the view that Krishna accepted the discipleship of Ghora for purposes of religious and philosophical studies (see EHVS, and ed., pp. 73-74. Sändipani already knew him to be a Srutidhara (versed in the Sruti or the Vedas; Harivamsa, Vishnuparva, 33. 6).

Real discrepancies in regard to certain names are sometimes met with in Vedic and epic versions of several legends, e.g., the story of sunsiders. But even these are not regarded as adequate grounds for doubting the identity of the leading character of the Vedic Akhyāna with that of the corresponding epic tale.

<sup>1</sup> Mahābhārata, Maushala parva, I. 15-22; 2. 10; Arthaiāstra, 1919, p. 122; Jāiaka Eng. trans. IV. pp. 55-56 V, p. 198. Fausböll, IV. 87f; V. 267.

as Vrātyas, i.e., deviators from orthodoxy in the Drona parva of the Mahābhārata.¹ It is a remarkable fact that the Vṛishi-Andhakas and other Vrātya clans, e.g., the Lichchhavis and Mallas, are found in historical times on the southern and eastern fringe of the "Dhrutuā Madhyamā dis" occupied by the Kuru-Pañchālas and two other folks. It is not improbable that they represent an earlier swarm of Aryans who were pushed southwards and eastwards by the Pūru-Bharatas, the progenitors of the Kuru Pañchālas. It may be remembered that the \$atapatha Brāhmaṇa actually refers to the defeat by Bharata of the Satvats—the progenitors of the Vīshij-Andhakas. And the Great Epic refers to the exodus of the Yādavas from Mathurā owing to pressure from the Paurava line of Magadha, and probably also from the Kurus.¹

The Buddhist texts refer to Avantiputta, king of the Sūrasenas, in the time of Mahā-kachchāna, one of the chief disciples of sākyamuni, through whose agency Buddhism gained ground in the Mathurā region. The name of the king suggests relationship with the royal house of Avanti. A king named Kuvinda is mentioned in the Kāvya-Mīmānhā. The Sūrasenas continued to be a notable people down to the time of Megasthenes. But at that time they must have formed an integral part of the Maurya Empire.

Assaka (Asmaha) was situated on the banks of the Godāvarī. Its capital, Potali, Potana or Podana' is possibly to be identified with **Bodhan** in the Nizam's dominions. This accords with its position between Mūlaka (district

<sup>1 141. 15</sup> 

<sup>2</sup> Cf. Bahu-Auruchard Mathura, Patanjah. IV 1. 1, GEl , p 395 n.

<sup>9</sup> M. 2. 88, DPPN, II. 488.

<sup>4 3</sup>rd ed., p. 50. He prohibited the use of harsh conjunct consonants.

5 Sutta Nipāta, 977.

<sup>6</sup> Chulle-Kälinga Jäteka, No. 301; D. 2. 235; Law, Heuven and Hell in Buddhul Perspective, 74; Mbh., I. 177, 47. As pointed out by Dr. Sukhankar the older ms. give the name as Fouan or Podans and not Paudanya. This agrees with the evidence of the Mahāgovanda Suttenia (Janekānaficha Potanam) and the Prütikha person (1. 90)—negare Potanabhidhe.

round Paithān) and Kalinga¹ to which Pāli texts bear witness. In the Sona-Nanda Jātaka we find Assaka associated with Avanti. This may suggest that Assaka included at that time Mūlaka and some neighbouring districts and thus its territory approached the southern frontier of Avanti.¹

In the Vāņu Purāṇā Aśmaka and Mūlaka appear as scions of the Ikshvāku family, and the Mahābhārata speaks of the royal sage Aśmaka (Aśmako nāma rājarshih) as having founded the city of Podana. This probably indicates that the Aśmaka and Mūlaka kingdoms were believed to have been founded by Ikshvāku chiefs, just as Vidarbha and Dandaka were founded by princes of the Yadu (Bhoja) family. The Mahāgovinda Sutlanta mentions Brahmadatta, king of the Assakas, as a contemporary of Sattabhu, king of Kalinga, Vessabhu, king of Avanti, Bharata, king of Sovīra, Reņu, king of Videha. Dhatarattha, king of Anga and Dhatarattha, king of Kāšī.\*

We learn from the Assāka Jātaka' that at one time the city of Potali was included in the kingdom of Kāsi, and that its prince, Assāka, was presumably a vassal of the Kāsi monarch. The Chulla Kālinga Jātaka mentions a king of Assāka named Aruņa and his minister Nandisena, and refers to a victory which they won over the king of Kalinga.

Avanti roughly corresponds to the Ujjain region, together with a part of the Narmada valley from Māndhātā to Maheshwar, and certain adjoining districts. Late Jaina writers include within its boundaries Tumbayana or Tumain in the Guna district of the Gwalior state about

<sup>1</sup> Sutta Vipāta, 977: Jātaka No. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gf. Bhandaikar, Carm. Lec., 1918, pp. 53-54. It appears from the Mahāgounda Suttenlie that at one time Avanti extended southwards as fai as the Narmada valley and included the city of Māhishmatī which stood on the banks of the famous river.

<sup>8 88. 177-178;</sup> Mbh., I. 177, 47.

Dialogues of the Buddha, Part II, p. 270. The last-mentioned prince is known to the Sat. Br., XIII. 5, 4, 22.

<sup>5</sup> No. 207.

50 miles to the north-west of Eran. The Janapada was divided into two parts by the Vindhyas; the northern part drained by the Siprā and other streams had its capital at Ujjain and the southern part washed by the Narmadā had its centre at Māhissatī or Māhishmatī usually identified with the rocky island of Māndhātā.

Buddhist and Jain writers mention several other cities of Avanti, viz., Kuraraghara ("osprey's haunt"), Makkarakata, and Sudarsanapura.\* The Mahāgovinda Suttanta mentions Māhissatī as the capital of the Avantis, and refers to their king Vessabhu. The Mahābhārata. however, distinguishes between the kingdoms of Avanti and Māhishnatī, but locates Vinda and Anuvinda of Avanti near the Narmadā\*

The Purāṇas attribute the foundation of Māhishmati, Avanti, and Vidarbha to scions of the Yadu family. The Aitareva Brāhmaṇa also associates the Satvats and the Bhojas, branches of the Yadu family according to the Purāṇas, with the southern realms.

The Purāṇas style the first dynasty of Māhishmatī as Haihaya.¹ This family is already known to the Kauṭilīya Arthasāstras and figures in the Shodasu-rāpika and other

1 Iha wa Jambudöpe' päg Bhartärdha-vibhüshanam Avantiriti deso isti svargadeliya riddhibhih tatra Tumbavanamiti vidyate sennuvelanam. Pariisihtabarvan, XII. 2-3.

For the position of Tumbavana, see Ep. Ind., XXVI. 1158.

\*In J. V. 133 (DPPN, I. 1040) Avanti is placed in Dakshinapatha. This is hardly reconcilable with the view that only the southern part is meant by the expression Avanti Dakshinapatha (Bhandarkar, Carm Let., 54).

\*Pargiter in Mash P. Fleet in [RAS, 1910, 444]\* There is one difficulty

in the way of accepting this identification. Mandhata say to the south of the Phriystra Mrs. (W. Vindhyas), whereas Mahishmati lay between the Vindhyas and the Riksha-1 othe nourth of the Vindhya and to the count of the Riksha. according to the commentator Nilkaspha (Harmanha, II. 58, 7-10). For destribution with Mahedvara, once the residence of the Holkar family, see Ind., dat., 1875. 346ff. For Mandhata, see Isida, 1876. 35

\*Luders Ins. No. 469; Gradual Sayings, V. 31; Law, Ancient Mid-Indian Kşatriya Tribes, p. 158; DPPN, L. 193; Kathākoša, 18

8 Narmadāmabhitah, Mbh., II. 31. 10.

Matsya, 43-44; Väyu, 95-96; Ait. Br., VIII. 14.
 Matsya, 43, 8-19; Väyu, 94, 5-16.

Arthasastra, p. 11; Mbh., vii. 68, 6 etc.; Saundarananda, VIII. 41.

episodes of the epic. The Haihavas are said to have overthrown the Nagas who must have been the aboriginal inhabitants of the Narmada region.1 The Matsya Purana mentions five branches of the Haihayas, namely Vītihotras. Bhojas, Avantis, Kundikeras or Tundikeras and the Tälajanghas.1 When the Vītihotras and Avantis (or the Vītihotras in Avanti) passed away, an amatya, minister or governor, named Pulika (Punika), is said to have killed his master and anointed his own son Pradvota in the very sight of the Kshatriyas.3 In the fourth century B. C. Avanti formed an integral part of the Magadhan Empire.

The kingdom of Gandhara included within its boundaries the vale of Kaśmīra and the ancient metropolis of Takshasilā, which lay 2,000 leagues from Benares, but nevertheless attracted students and enquirers from the most distant provinces.

The Puranas represent the Gandhara princes as the descendants of Druhvu.5 This king and his people are mentioned several times in the Rig-Veda and apparently belonged to the north-west," a fact that accords with the Puranic tradition. Mention has already been made of the early king, Nagnajit, who is reported to have been a contemporary of Nimi, king of Videha, Durmukha, king of Pañchāla, Bhīma, king of Vidarbha,' and "Karakandu," king of Kalinga. Jaina writers tell us that those princes

<sup>1</sup> Cf. Nagpur: and Ind Ant., 1884, 8s; Bomb, Gaz., I. 2, 418, etc.

<sup>2 48. 48-49.</sup> 

We need not infer from this statement that the family of Punika sprang from one of the lower orders of society (e.g., cowherds). The point in the Puranic account is that the dynastic change was brought about by an amatya. a civil functionary (not a senapate like Pushyamitra), and that the army (Kshatriyas) looked on, s.e., treated the matter with indifference or silent approval. In the time of Megasthenes soldiers (kshatriya, khattiya-kula) and councillors (amatyas, amachcha-Rula) were distinct orders of society (cf. also Fick, Ch. VI). The Tibetans style Pradyota's father Anantanems, Essay on Guṇādhya, p. 173.

Jātaka, No. 406; Telapatta Jātaka, No. 96; Susīma Jātaka, No. 103.

<sup>5</sup> Matsya, 48, 6; Väyu, 99,9.

Vedic Index, L. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kumbhakāra Jātaka; Ait. Br., VII. 34; Sat. Br., VIII. 1. 4. 10; Uttarādhyayana Sūtra. A Nagnajit also appears in the Mahābhārata as the Gandharian contemporary of Krishna V. 48. 75). But the same epic mentions Sakuni as the King of Gandhara in the time of Krishna and the Pandavas.

adopted the faith of the Jainas.1 As Pārśva (777 B.C.?) was probably the first historical Iina, Nagnaiit, if he really became a convert to his doctrines, should have to be placed between 777 B.C. and cir. 544 B.C., the date of Pukkusāti, the Gandhārian contemporary of Bimbisāra. The conversion to lainism, however, does not accord with the story related in the lataka about his own elevation and that of his confrères to the status of Pachcheka Buddhas, or with the interest which the king or his son Svariit2 evinced in Brahmanic ritual. It is, however, to be noted that the views of the family in such matters were not treated with respect. The rival claims of different sects need not be taken too seriously. The only fact that emerges is that tradition knew the family to be interested in religious matters and holding views that did not strictly conform to traditional Brāhmanism

In the middle of the sixth century B.C. the throne of Gandhāra was occupied by Pukkusāti (Pushkarašrin), who is said to have sent an embassy and a letter to king Bimbisāra of Magadha, and waged war on Pradyota of Avanti who was defeated. He is also said to have been threatened in his own kingdom by the Pāṇḍavas who occupied a part of the Pañjāb as late as the time of Ptolemy. In the latter half of the sixth century B.C. Gandhāra was conquered by the king of Persia In the Bahistān inscription of Darius, ctr. 520-518 B.C., the Gandhārians (Gadara) appear among the subject peoples of the Achaemenidan or Achaemenian Empire.

Kamboja is constantly associated with Gandhāra in literature and inscriptions. Like Gandhāra it is included

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>SBE., XIV 87. <sup>2</sup> Gat Bit. XIII 1. 1, 10. 1 left Intex, I 432 <sup>2</sup> Maddited Intex p. 82 DPPs, II 215 fewsy on Ganditive p. 170 <sup>4</sup> Sec <sup>2</sup>Aucent Prisan Lexicon and the Texts of the Achaemenian Interfitions, <sup>4</sup> by Herbert Cushing Tolman, Vanderbitt Oriental Series, Vol. VI, Old Presun Interfitions, <sup>5</sup> Sukumar Sen, Cemb Hist, Ind., I, 334, 335.

VI, Old Perstan Inscriptions, by Sukumar Sen; Camb Hist. Ind., 1, 544, 538.
\* Mbh., XII. 209 42. Afgatters N., P. T. S. I. 131, 4 325, 255, 261.
Rock Edirt V of Asoka Quite in Keeping with the association with Gandhära, famous for its good wool (Rig V 1 136 7), is the love of Kambojas for blankets (Kombala) to which Yakka (II. 2) bears testimony. In the Péla-Praithira age their are also found in Pehoa (Ep. Ind. I. 142) and Rengal

in the Uttarāpatha, i.e., the Far North of India.' It should, therefore, be clearly distinguished from "Kambuja" in the Trans-Gangetic Peninsula (i.e., Cambodia), and must be located in some part of North-West Indo-Pakistan close to Gandhāra. The Mahābhārata connects the Kambojas with a place called Rājapura.'—"Karna Rājapuram gatvā Kāmbojā nirjitā-stvayā." The association of the Kambojas with the Gandhāras enables us to identify this Rājapura with the territory of that name mentioned by Yuan Chwang' which lay to the south or south-east of Punch. The western boundaries of Kamboja must have reached Kāfiristān. Elphinstone found in that district tribes like the 'Caumojee,' 'Camoze,' and 'Caunoje' whose names remind us of the Kambojas.'

1.6. Mbh. Ml 207 43 Răjatarangini, IV 163-165. The chronicle does not place kamboja to the north of Kashmir It simply places the territory in the Uttarăpatha, and clearly distinguishes it from the land of the likhâias, apoarently lying further to the north.

<sup>2</sup> For the Hindu colony of "Kambuja" see Ellot, Hinduism and Buddhism, Hinduism pp. 100 ff. B. R. Chattery, Indian Cultural Influence in Cambodia; R. C. Majumdai, Kambujadela (Meyer Lecture).

3 Mbh., VII. 4. 5

4 "Karna having gone to (gatos) RAJapura" vanquished the kamboja-The passage cen hardly imply that karna marched to Kauboja "un Rājapura." It is also futile to suggest that Rājapura had anything to do with Rājagrīha in Bactira (as is done by a writer in the Proceedings and Transactions of the Sixth Oriental Conference, Patan, p. 109) The Rām., I. 6. 22, the Môh, VII. 119 1; 26, and the Mudairākshasa, II, clearly distinguishes Kamboja From Bāllika (Bactira).

<sup>5</sup> Watters, Yuan Chwing, Vol. I p. 284 Cumungham (AGI, 1924, p. 148) inthific Ralpapura with the chriethijo of Rapon to the coult of Kachmur. The fact that the Mehābhānrie (II. 27) makes separate mention of Kamboja and Abhhāri (with which the Rajporn 1960n is stientified) need not mean that the two were absolutely distinct entities in sil ages. Does not the Great Eppe (II 90, 24:29) distinguish between Suhma and Thruslipit, and does not the Dalahumāra-charata with equal emphasis place Dâmalipta in Suhma? The truth is hat Rajpord formed only a part of Kamboja which included other areas as well. The ruling family of Rajport's (Rajport) in later times were the Massa (Seloin in JASB, 1899, Extra No. 2, 88).

4 Elphinatone, An Account of the Kingdom of Rabul, Vol. II, pp. 375-377. Bomb. Gar., I 1, 498 n; JRAS. 1843, 160 JASB. 1874, 80 n; Whiton Führus P. III. 192. With the expression audinam hystatum, "land of horses' used by Palli texts in reference to the Kambojus (DPPN, I. 586. cf Mbh. vv. 90 3) may be compared to the names Aspassio and Assakenos given by classical writers to the sturdy tribes living in the Alishang and Swat valleys in the days of Alexander (Camb. Hiti Ind., I. 53 n).

Kamboja may have been a home of Brāhmaņic learning in the later Vedic period. The Vamsa Brāhmana actually mentions a teacher named Kāmboja Aupamanvava.1 The presence of Arvas (Ayvo) in Kamboja is recognised in the Majihima Nikāya.1 But already in the time of Yaska the Kambojas had come to be regarded as a people distinct from the Aryans of the interior of India, speaking a different dialect.3 We have further changes in later ages. And in Bhūridatta Jātakat the Kambojas are credited with savage (Non-Aryan) customs:

ete hi dhammā anarıyarūpā

Kambojakānam vitathā bahunnan ti.5

These are your savage customs which I hate.

Such as Kamboja hordes might emulate.

This description of the Kambojas agrees wonderfully with Yuan Chwang's account of Rajapura and the adjoining countries. "From Lampa to Rajapura the inhabitants are coarse and plain in personal appearance, of rude violent dispositions...they do not belong to India proper, but are inferior peoples of frontier (i.e., barbarian) stocks."

The Kambojas in the Epic period had their metropolis probably at Rājapura. Dvārakā, mentioned by Rhys Davids as the capital in the early Buddhist period, was not really situated in this country, though it was connected with it by a road." A real city of the Kambojas was apparently Nandi-nagara mentioned in Lüders' Inscriptions Nos. 176 and 472.

The Vedic texts do not mention any king of Kamboia. But, as has already been pointed out, they refer to a teacher named Kamboja Aupamanyava who was probably

<sup>1</sup> Vedic Index, I. 127, 138, Yāska, II. 2. <sup>2</sup> II. 149. 3 II. 2; JRAS, 1911, 801 f.

<sup>4</sup> No. 548. 5 Jātaka, VI. 208.

Cowell's Jataka, VI. 110.

Watters 1. 284; for the Rambojas, see also 5. Lévi: 'Pré-Aryen et Pre-Dravidlen dans l'Inde," JA, 1923.
DPPN, I. 526; cf. Law: "The Buddhist Conception of Spirits," pp. 80-83.

connected with this territory. In the Mahābhārata the Kambojas are represented as living under a monarchical constitution. The Epic makes mention of their kings Chandravarman and Sudakshina. In later times the monarchy gave place to a Saṅgha form of government. The Kauṭilīya Arthasāstra' speaks of the Kambojas as a "vārtā-sastr-opajīvin" Saṅgha, that is to say, a confederation of agriculturists, herdsmen, traders and warriors. Corporations of Kambojas (Kambojānāñcha ye ganāh) are also mentioned in the Mahābhārata.

# SECTION II. AN EPIC ACCOUNT OF THE MAHĀJANAPADAS

An interesting account of the characteristics of the peoples of most of the Mahājanapadas described above is to be found in the Karna parva of the Mahābhārata.

The Kurus, Pañchalas, Matsyas, Kosalas, Kāšis, Magadhas, Chedis and Śūrasenas receive praise. Patriots hailing from Anga include their country in this list:

Kuravah saha Panchālāh Sālvā Matsyāh sa-Naumishāh Kosalāh Kāšayo' ngāscha Kaltingā Māgadhāstathā ChedayaScha mahābhāgā dharmam jānanti sāsvatam brāhmam Panchālāh Kaunaveyāstu dharmam Salvam Matsyāh Sūrasenāšcha yajñam.

"The Kauravas with the Pañchālas, the Śālvas, the Matsyas, the Naimishas, the Kosalas, the Kāšis, the Aṅgas, the Kalingas, the Magadhas, and the Chedis who are all highly blessed, know what the eternal Law of Righteousness is. The Pañchālas observe the Vedic code, the Kauravas the law of right conduct, the Matsyas truth, and the Śūrasenas sacrificial rites."

<sup>1</sup> Cf. I. 67. 32; II. 4. 22; V. 165. 1-5; VII. 90. 59, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 378.

VII. 89. 38.

Mahābhārata, VIII. 40. 29; 45. 14-16; 28; 34; 40.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> The Natmishas occupied Nimsār, so miles from Sitāpur, on the left bank of the Gumti river (Ayyar, Origin and Early History of Saturum in South India, 91).

The Magadhas comprehend hints, the Kosalas understand from what they see,—the Kurus and Pañchālas gather the sense from half-expressed words, while the Sālvas need full instruction.

Ingıtajñāścha Magadhāḥ prekshītajñāścha Kośalāḥ. arddhoktāḥ Kuru-Pañchālāḥ Sālvāḥ krītsnānuśāsanāḥ.

The Angas had their detractors and come in for a good deal of condemnation along with the Madras and the Gandhāras:

Aturanani parityagah sadara-suta-vikrayah

Angeshu vartate Karna yesham adhipatir bhavan

"The abandonment of the afflicted and the sale of wives and children are, O Karna, prevalent among the Angas whose overlord thou art."

> Madrakeshu cha sainspishtain sauchain Gändhärakeshu cha rāja-yājaka-yājye cha nashtain dattain havir bhavet.

"Amongst the Madrakas all acts of friendship are lost as purity among the Gaudhārakas, and the libations poured in a sacrifice in which the king is himself the sacrificer and priest."

The verses quoted above give a fair idea of the attitude, mainly of poets of the western part of the Madhvadeśa towards most of the Mahājanapadas of Northenn India.

## SECTION III THE FALL OF KWI AND THE ASCENDANCY OF KOSALA

košalo nāma mudītah sphīto janapado mahān —Rāmāyaṇa.

The flourishing period of the sixteen Mahājanapadas ended in the sixth and fifth centuries B.C. The history of the succeeding age is the story of the absorption of these states into a number of powerful kingdoms, and ultimately into one empire, namely, the empire of Magadha.

Kāśi was probably one of the first to fall. The

Mahävagga and the Jātakas refer to bitter conflicts between this kingdom and its neighbours, specially Kosala. The facts of the struggle are obscure, being wrapped up in legendary matter from which it is impossible to disentangle them. The Kāśis seem to have been successful at first, but the Kosalas were the gainers in the end.

In the Mahāvagga¹ and the Kosambī Jātaka¹ it is stated that Brahmadatta, king of Kāši, robbed Dīghati, king of Kosala, of his realm, and put him to death. In the Kunāla Jātaka¹ we are told that Brahmadatta, king of Kāši, owing to his having an army, seized on the country of Kosala, slew its king, and carried off his chief queen to Benares, and there made her his consort. The Brahā-chatta¹ and Soma-Nauda Jātakaċ also refer to the victories of Kāši monatchs over Kosala.

Success, however, did not temain long with the Kāšis. In the Mahā-īlavu Jātaha' king Mahāsīlava of Kāši is said to have been deprived of his tealm by the ruler of Kosala. In the Ghata' and Ekwāja Jātaha' Vańka and Dabbasena, sovereigns of Kosala, are said to have won for their country a decided preponderance over Kāši. The final conquest of the latter kingdom was probably the work of Kañsa, as the epithet Barānasiggaho, i.e., "seizer of Benares" or Kāši is a standing addition to his name." The interval of time between Kañsa's conquest of Kāši and the rise of Buddhism could not have been very long because the memory of Kāši as an independent kingdom was still fresh in the minds of the people in the Buddha's time and even later when the Aṅgattana Nikāya was composed.

```
1 S B E , XVII. 294 99
2 No 428.
2 No 536
4 No. 336
```

<sup>5</sup> No. 532 5 No. 532.

<sup>7</sup> No. 51.

<sup>8</sup> No. 355

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> No. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> The Vevya Jātaka, No. 282, the Tesakuna Jātaka, No. 521; Buddhist India, p. 25.

In the time of Mahākosala (about the middle of the sixth century B.C.) Kāśi formed an integral part of the Kosalan monarchy. When Mahākosala married his daughter, the lady Kosalādevi, to king Bimbisāra of Magadha, he gave a village of Kāśi producing a revenue of a hundred thousand for bath and perfume money.1

In the time of Mahākosala's son and successor. Pasenadi or Prasenajit, Kāśi still formed a part of the Kosalan empire. In the Lohichcha Sutta Buddha asks a person named Lohichcha the following questions: "Now what think you Lohichcha? Is not king Pasenadi of Kosala in possession of Kāśi and Kosala?" Lohichcha replies, "Yes, that is so, Gotama." We learn from the Mahāvagga' that a brother of Pasenadi acted as the viceroy of Kāśi.

The Samyukta Nikāyas speaks of Pasenadi as the head of a group of five Rājās. One of these was probably his brother, the vicerov of Kāśi. Among the remaining princes and chiefs we should perhaps include the rajanya Pāyāsi of Setavyā mentioned in the Pāyāsi Suttanta and the ruler of the Kālāmas of Kesaputta.1

Another Rājā of the group was apparently the Śākya chief of Kapilavastu. His political subordination to the Kosalan monarchs appears from several texts. The rules of Devadaha may have ranked as another notable vassal of Kosala.

<sup>1</sup> Harita Māta Jātak.i, No. 239, Vaddhaki Sūkara Jātaka, No. 283 2 Dialogues of the Buddha, Part I. 288-97.

<sup>\*</sup> Cf. Gradual Sayings, V. 40. "As far as the Kasi-Kosalans extend, as far as the rule of Pasenadi, the Kosalan rājā, extends, therein Pasenadi, the Kosalan Rājā, is reckoned chief."

<sup>4</sup> S.B.E., XVII. 195. The Book of the Kindred Sayings, translated by Mrs. Rhys Davids, 1.,

p. 106.

<sup>6</sup> Cf. Milinda, IV. 4, 14: the Vimana-vatthu commentary: Law. Heaven and Hell, 79, 83. Paylisi occurs as the name of a village in a Sahet Mahet Inscription. It has been identified with a village close to the findspot of the record (Ray, DHNI, I, p. 521).

<sup>7</sup> Indian Culture, II, 808; Anguttara, 1, 188.

See Supra, p. 99.

<sup>\*</sup> Kapilavastu, Devadaha and Koliya are sometimes mentioned as three

It was probably during the reign of Mahākosala, that Bimbisāra was anointed king of Magadha. With the coronation of this famous ruler ends the period with which this part of the work deals.

#### SECTION IV. KINGSHIP.

We have endeavoured to give in outline the story of the political vicissitudes through which Northern India and a considerable portion of the Deccan passed from the accession of Parikshit to the coronation of Bimbisara. We shall now attempt a brief survey of some of the institutions of the age without which no political history is complete. We have seen that during the major part of the period under review the prevailing form of government was monarchical. The later Vedic texts and auxiliary treatises give us a few details about the rank and power of the rulers in the different parts of India, their social status, the methods of their selection and consecration. the chief members of their household, the civil and military services, the limitations of royal authority and popular participation in affairs of the state. Even when all scraps of information are pieced together, the picture is dim. The facts gleaned from Vedic sources which alone can, with confidence, be referred to the period before 500 B.C. have to be elucidated or supplemented by post-Vedic data embodying traditions about the heroic age that preceded the rise and growth of the Magadhan Empire.

The various kinds of rulership prevalent in different parts of India are thus described in the Aitareya Brāhmana.

"Etasyām Prāchyām diśi ye ke cha Prāchyānām

distinct states (DPPN, I, 102n). The subordination of the Sakyas to the King of Kosala necessarily implies the latter's control over Devadaha which was in part, at any rate, a Sakyan city. 1 VIII. 14.

rājānah Sāmrājyāyaiva te'bhishichyante Samrāţ ityenānabhishiktān āchakshala etāmeva Devānām vihitimanu.

Etasyām Dakshināyām disi ye ke cha Satvatām Rājāno Bhaujyā iva te'bhishichyante Bhoj-jetyenān-abhishiktānāchakshata etāmenu Devānām vihitimanu.

Etasyām Pratīchyām disi ye ke cha Nīchyānām Rājāno ye' pāchyānām Svārājyāyawa te' bhishichyante Svarāţ-ityenān-abhishiktān āchakshata etāmewa Devānām whitmanu.

Etasyān Udīchyāni diši ye ke cha pareņa Himavantam Janapadā Ultara-Kurava Uttara-Madrā iti Vairājyāyaiva le'bhishichyante Virāļ-tyenān-ablushiktān āchakshata etā meva Devānāni vilutimanu.

Etasyān dhruvāyān Madhyamāyan pratishthāyām disi ye ke cha Kuru-Pafichālānām Rājānah sa Vaš-Osīnarānām Rājyāyaiva te'bhishichyante Rāj-etyenānabhishiktān āchakshata etāmeva Denānām mhitmanu."

"In this castern quarter, whatever kings there are of the eastern peoples they are anointed for overloidship (Sāmrāiya): 'O Overlord' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. In the southern quarter whatever kings there are of the Satvats, they are anointed for paramount rule (Bhaurya): 'O Paramount Ruler' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. In this western quarter, whatever kings there are of the southern and western peoples, they are anointed for self-rule (Svārārya); 'O Self-Ruler' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. In this northern quarter, the lands of the Uttara-Kurus and the Uttara-Madras, beyond the Himavat, their (kings?) are anointed for sovereignty (Vairārya); 'O Sovereign' they style them when anointed in accordance with the action of the gods. In this firm middle established quarter, whatever kings there are of the Kuru-Pañchālas with the Vasas and Usīnaras, they are anointed for kingship; 'king' they style them when anointed in accordance with the action of the gods."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rig-Veda Brāhmaṇas, translated by Ketth, Harvard Oriental Series, Vol. 25.

Several scholars assert that Vairājya means a kingless state. But in the Aitareya Brāhmaṇa' a king consecrated with Indra's great unction is called Virāţ and worthy of Vairājya. When a king consecrated with the Punarabhisheka (renewed anointment) ascends his Asanāt or throne, he prays for attaining Vairājya as well as other kinds of royal dignity. Sāyaṇa takes the word Vairājyam to mean pre-eminence among kings, itarebhyo bhūpatibhyo vaisishṭyam. This is virtually the sense of the word that Dr. Keith accepts in his translation.

The Sukranīli, too, understands Virāl to denote a superior kind of monarch. In the Mahābārata Kṛishṇa is lauded as Samrāl Virāl Swarāl and Sura-rāja. If the Uttara-Kurus and the Uttara-Madras are to be regarded as republican, it is not because of the use of the term Vairāja, but because in their case it is not the rājan but the janapada which is said to be anointed for sovereignty. It should, however, be remembered that already in the Brāhmaṇa period Uttara-Kuru has become a devakshetia which the arms of a mortal could not reach.

It is not easy to decide whether all the terms Sāmrājya, Bhaujya, Svārājya, Varrājya and Rājya referred to essentially different forms of royal authority in the Brāhmaṇic period. But two terms at least, namely, Sāmrājya and Rājya are clearly distinguished from each other by the Salapatha Brāhmaṇa?

Rājā vai Rajasūyeneshţvā bhavati, Samrād Vājapeyenāvaram hi Rājyani param Sāmrājyam. Kāmayeta vai Rājā Samrād bhavitum avaram hi rājyam param Sāmrājyam. Na

viii .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. K. Saikar's Franslation, p. 21, Kautilva (VIII. 2), however, takes l'auzipa to mean a system of government which comes into existence by forcible seizure of a country from the legitimate rulei for purposes of exploitation.

<sup>3</sup> XII. 43. 11; cf. 68. 54.

<sup>\*\*</sup>Ait. Br. viii. 23 The existence of Ganas and of Ganasyethihas are hinted at Rig. F. I. 25, 8; II. 23, 1; X. 34, 12; 112, 9; Sat. Br. XIII. 2, 8,

<sup>5</sup> V. 1. 1. 12-18; cf. Kātyāyana Śrauta Sūtra, XV 1 1, 2

Samrāt kāmayeta Rājā bhavitum avaram hi rājyam param Sāmrājyam.

"By offering the Rājasūya he becomes Rājā and by the Vājabpya he becomes Samrāj, and the office of Rājan is the lower and that of Samrāj, the higher: a Rājan might indeed wish to become Samrāj, for the office of Rājan is the lower and that of Samrāj the higher: but the Samrāj would not wish to become a Rājā for the office of Rājan is the lower, and that of Samrāj the higher."

In the Rig-Veda, and later on in the Purāṇas, Bhoja appears as a proper name. But the Brāhmaṇas regard it as a royal designation, applicable to the consecrated monarchs of the southern region? The word Coesar furnishes a parallel Originally the name of a Roman dictator and of members of his family, it is used, in later ages, as a title by Roman and German Emperors. As to Suārājya it is sometimes taken to mean uncontrolled dominion, and is opposed to Rājya.

The king was usually, though not always, a Kshatriya. The Brāhmaṇas were covidered to be unsuited for kingship. Thus we read in the *Satapatha Brāhmaṇa*—"To the king (*Rājan*) doubtless belongs the *Rājasūya*: for by offering the *Rājasūya* he becomes king, and unsuited for kingship is the Brāhmaṇa."

Rājāa eva rājasūyam. Rājā vai rājasūyeneshtvā bhavati na vai Brāhmaņo rājyāyālam avaram vai rājasūyam param Vājapeyam.

A Brāhmana king is, however, contemplated in a passage of the Astareya Brāhmana. We have references

<sup>1</sup> III 53. 7.

<sup>1. &</sup>quot;Bhoja" may have reference to the lung or cheftain as rule-, protector or denourer of his people ("Riffmatth"). It appears as an official designation in several inscriptions of Southern India (Ind. Ant. 1876, 177; 1877, ay-48). In Mb. I. 84, sr. it is applied to a ruler and his family who are deprived of many of the attributes of sovereignty (origin Bhojadaddain touch latera priftypous attemption).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kāthaka Samhitā, XIV. 5, Maitrāyanī Samhitā. 1. 11, 5, etc.. Vedu Index. II. 221.

<sup>4</sup> V. I. I. 12; SBE, XLI; Eggeling, Sat. Br., Part III, p. 4.

<sup>5</sup> VIII. 23 (story of Atyarati's offer to Väsishtha Sätyahavya)

to Śūdra, Ayogava and even non-Arvan kings in other Vedic texts. King Jānaśruti Pautrāyana is branded a Sudra in the Chhandogya Upanishad.1 King Marutta Avikshita is styled "Ayogava" in the Satapatha Brāhmana.2 Ayogava denotes, in legal codes, a member of a mixed caste, a descendant of a Śūdra by a Vaiśva wife.3 Nishāda sthabatis (kings or chieftains) figure in a Stauta sutra and the Ramayana. In the Jaiminiya Upanishad Brahmana it is stated that even an anarya "obtains," prapnoti, kings. This points either to non-Arvan kings or to the admission of anaryas into the dominions of Asyan rulers. The Iātakas and the Great Epic refer to kings of various castes including Brāhmanas.

Kingship was sometimes hereditary, as is indeed shown by several cases where the descent can be traced. Mention may be made in this connection of the Parikshitas and the kings of Janaka's line; hereditary kingship is also suggested by the expression Dasapurushamrajya-a kingdom of ten generations-occurring in the \$atabatha Brāhmana.4 But elective monarchy was not unknown.7 The selection was made sometimes by the people and occasionally by the ministers. The choice was ordinarily limited to the members of the royal family only, as is

<sup>1</sup> IV. 2 1-5 Apparently Sūdia kings were not unknown in the age.

<sup>2</sup> XIII 5, 4, 6, 3 Manu-Samhita, X. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedic Index, I. 454; Rām. II. 50. 32; 84. 1. Jaim Up. Br., 1. 4. 5. <sup>5</sup> Cf Jātakas, 73, 432, Mbh, i 100. 49f; 138. 70

<sup>4</sup> XII, 9. 3. 1-3, cf. also the reference to the birth of an heir to the throne (Ait. Br VIII. 0) and to the king as Raiabita, VIII. 17.

Reference may be made in this connection to the passages of the Astarcya Brahmana (e.g., VIII. 12) describing the choice and consecration of divine rulers (Ghoshal, A History of Hindu Political Theories, 1927, p 26), and notices of royal election in post-Vedic texts looking back to an early period. e.g., Mbh., I. 94. 49-rajotve tam projah sarva dharmajna iti vavrire. The expression king-maker (rāja-kartri, Ast. Br., VIII. 17; Sat Br., III. 4. 1. 7) points to the important part played by officials including headmen of villages in the choice of the ruler. Both in the Vedic texts (Ait. Br., VIII. 12) and the epic emphasis is laid on the possession of moral qualities. The leader on whom the choice falls is ojishtha, balishtha, sahishtha, sattamah, pärayishnutama, dharmajña. In the fourth century B. C. physical beauty carried the palm in one territory (Kathaia in the Punish according to Onesikritos)

shown by the legend in Yāska' of the Kuru brothers Devāpi and Samtanu, and the story in the Samuara Jātaka' of the Kāśi princes Uposatha and Samtvara. In the Jātaka the councillors ask a reigning king, "When you are dead, my lord, to whom shall we give the white umbrella?" "Friends," said the monarch, "all my sons have a right to the white umbrella. But you may give it to him that pleases your mind"

At times the popular choice fell on persons who did not belong to the ruling dynasty. Such may have been the case when the Sriñiavas expelled their hereditary ruler together with the Sthapati.' Clear instances of popular preference for individuals outside the royal family are furnished by the latakas. The Padanjali lataka, for instance, tells us that when a certain king of Benares died. his son. Pādañiali by name, an idle lazy loafer, was set aside, and the minister in charge of things spiritual and temporal was raised to the throne. The Sachchamkira lātaka, relates a story how nobles. Brāhmanas and all classes slew their king and anointed a private citizen. Sometimes the candidate comes from a place outside the realm. 'The Darīmukha' and Sonaka Jātakas' tell us how on failure of heir at Benares a prince of Magadha was elected king.

The monarch during the Brāhmaṇa period was usually allowed to have four queens, viz., the Mahishī, the Parin rīklī, the Vānātā and the Pālāgalī. The Mahishī, was the chief wife, being the first one married according to the Sataṇatha Brāhmaṇa. The Parinriklī was the neglected or discarded wife, probably one that had no son. The Vānātā is the favourite, while the Pālāgalī was the daughter

```
<sup>1</sup> Ninikia, II 10, I cd Ind., II, 211, <sup>2</sup> No., 16° <sup>2</sup> sat B<sub>1</sub> , XII, 9, 7, 1 ff. <sup>4</sup> No. 247 <sup>2</sup> No. 72. <sup>4</sup> No. 72. <sup>4</sup> No. 72. <sup>4</sup> No. 75. <sup>4</sup> No. 549. <sup>4</sup> YI, 5, 9, 1, I'cd Ind., I, 478.
```

of the last of the court officials.1 The Aitareya Brahmana,2 however, refers to the "hundred" wives of king Harischandra. In the Jātaka period several kings kept a bigger harem. We are told in the Kusa Jataka' that king Okkāko (Ikshvāku) had sixteen thousand ladies in his harem among whom Silavati was the chief (aggamahishi). The king of Benares according to the Dasaratha Iātaka. had the same number of wives. In the Suruchi Jataka, a king of Mithila says, "Ours is a great kingdom, the city of Mithila covers seven leagues, the measure of the whole kingdom is 300 leagues. Such a king should have sixteen thousand women at the least," Sixteen thousand appears to have been a stock phrase. The number is evidently exaggerated. But it indicates that the kings of the Jātaka period were extreme polygamists who frequently exceeded the Brahmanic number of four or even a hundred queens.

The king was consecrated after his succession or election with an elaborate ritual which is described in several Brāhmaṇas, and for which the appropriate formulas (mantras) are given in the Vedic Samhitās. Those who aided in the consecration of the king were called Rājakartri or Rājakrit, i.e., "king-maker." In the Satapatha Brāhmaṇa' the persons meant and specified are the Sāta (minstrel, chronicler or charioteet), and the Grāmaṇī, leader of the host or of the village. Prof. Rādhākumud Mookerji observes: "It is apparent from the lists of persons aiding in the royal coronation that both official and non-official or popular elements were represented in the function." The principal ceremonies or sacrifices of royal inauguration

<sup>1</sup> Weber and Pischel in Veduc Index, 1, 478.

<sup>8</sup> VII. 18.

<sup>3</sup> No. 531.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> No. 461. The Rāradyaņa (II. 34. 13) allows this king only 750 ladies besides the chief consorts.

No. 482.

<sup>\*</sup> III. 4. 1. 7; XIII. 2. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> The post of Grāmani seems to have been ordinarily held by a Vaisya (Vedic Index, I. 247; II. 334; Camb. Hist., 131; Sat. Br., V. 3. 1. 6).

The Fundamental Unity of India, p. 8s.

were the Vājapeya, the Rājasūya, the Punar-abhisheka and the Aindra Mahābhisheka.

The Vājapeya (lit. "the drink of strength") bestowed on the performer a superior kind of kingship called "Sāmrājya," while the Rājasūya or royal inaguration merely conferred the ordinary monarchical dignity.\(^1\) The Punar-abhisheka, or renewed consecration, made the king elect eligible for all sorts of royal dignity, viz., Rājya, Sāmrājya, Bhauya, Svārājya, Vairājya, Pārameshthya, Māhārājya, Ādhipatya, Svāvāsya and Ātishthatva.\(^1\) The object of the Aindra Mahābisheka (the great anointing of the king of the celestials) is thus described:

"Sa ya ichchhed evamuit Kshatriyam ayam sarvā jittrjayetāyam sarvāmilokān vindetāyam sarveshām Rājnām Sraishthyam, Atishthām, Paramatām gachchheta, Samrājyam, Bhaujyam, Svārājyam, Pairājyam, Pārameshthyam, Rājyam, Māhārājyam Ādhipatyam, ayam samantaparyāyī syāt Sārvabhaumah sārvāyusha a ritād ā parārddhāt prithuvyai samudraparyantāyā Ekarāt iti tametena Andrena Mahābhishekena kshatriyam šāpayitvā bhishinchet.

"If he who knows thus should desire of a kshatnya, 'May he win all victories, find all the worlds, attain the superiority, pre-eminence and supremacy over all kings and overlordship, paramount rule, self-rule, sovereignty, supreme authority, kingship, great kingship and suzerainty, may he be all-encompassing, possessed of all the earth, possessed of all life, from the one end up to the further side of the earth bounded by the ocean, sole ruler;' he should anoint him with the great anointing of Indra, after adjuring him".

<sup>&</sup>quot;Rājus, cf. Sat. Br., V. 1. 1.-12; some texts while agreeing that the Fājarāya is a Samēāsanu says that the Rājarāya is a Farupa-anne, consecrated to the universal sway wielded by Varupa. Tait, Sah (V. 6. z. 1) and Br. (II. 7. 6. 1; Sat. Br., V. 1, 5. z; Kaith, The Religion and Philosophies of the Feda and Upanibada, 340, Machābhārāta, Br. II. 12, 11-13.

<sup>4</sup> Ait. Br., VIII. 6 For the meaning of these terms see Kenth's translation quoted below. Keith's rendering of some of the expressions, e.g. Bhaupya and Vairāysa. is, however, hardly satisfactors.

<sup>3</sup> Ait. Br., VIII. 15.

Keith, HOS, Vol. 25

The Vaianeva rites' include a race of 17 chariots, in which the sacrificer is allowed to carry off the palm, and from which, according to Eggeling, the ceremony perhaps derives its name. Professor Hillebrandt would claim for this feature of the sacrifice the character of a relic of an old national festival, a kind of Indian Olympic games. After the chariot race the next interesting item is the mounting of a pole, having a wheaten ring or wheel on the top, by the sacrificer and his wife, from which homage is made to the mother earth. The Satabatha Brahmana says, "Truly he who gains a seat in the air gains a seat above others." The royal sacrificer having descended from the pole, is offered a throne-seat with a goatskin spread thereon and addressed by the Adhvaryu (priest) in the following words: "Thou art the ruler, the ruling lord (vantri, vamana)-thou art firm and steadfast (dhruva, dharuna)-(here I seat) thee for the tilling, for peaceful dwelling (kshema), for wealth (rayi), for prosperity (posha), i.e., for the welfare of the people, the common weal."

The Rājasūya consisted of a long succession of sacrificial performances which began on the first day of Phālguna and spread over a period of upwards of two years. The rite is described at great length in the Satapatha Brāhmaṇa. Besides much mere priestly elaboration, the ritual contains traces of popular ceremonial. The popular features are chiefly these:—

(1) The Ratninām havīmshī or presents to the divinities of the bejewelled ones (or those possessed of the jewel offering), viz., the chief queen and court officials;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sat. Br., V. 1. 1. 5 ff; S.B.E., xli; Vedic Index, II. 281; Keith, Blackyajus, cviil-exi; RPVU, 349f.

<sup>\*\*</sup>Coudhūman: ch. shallam, "a wheaten headplece (Eggeling)" "a wheelshade garland of meal" (S. B. E., xh. 31; Keith, RPVU, 359; Sat. Br. V. z. 1. Sl.

Sat. Br., V. s, 1. ss.

Sat. Br., V. 2. I. 25; The Fundamental Unity of India, p. 80.

Ketth, Black Yajus, pp. cxi-cxiii, RPVU, 941; Vedic Index, II. 219

Sae., xii, p. xxvi.

V. 2. 3. 9. (et seq.) S.B.E., xli, 42-113.

<sup>\*</sup> Sat. Br., V. 5. 1. M. Louis Renou says—"les offrandes ne sont pas faites aux ratuin mais aux divinités dans les maisons de chaque ratnin."

- (2) The Abhishechanīya' or besprinkling ceremony;
- (3) The dig vyāsthāpana or the king's symbolical walking towards the various quarters as an indication of his universal rule:
- (4) Treading upon a tiger skin, thus gaining the strength and the pre-eminence of the tiger;
- (5) Narration by the hotri priest of the story (akhyāna) of Sunahsepa.\*
- (6) A mimic cow raid against a relative; or a sham fight with a member of the ruling aristocracy (rājanya);
  - (7) Enthronement:
- (8) A game of dice in which the king is made to be

The recipients of the sacrificial honours called "Ratminām havītīnshi" were the divinities in the houses of the Ratnins, i.e., of the chief members of the royal household and of the king's civil and military service, viz.—

- 1. The Senānī (Commander of the army).'
- 2. The Purohita (Royal Chaplain).
- 3. The Mahishī (Chief Queen).
  4. The Sūta (Charioteer and Bard)."
- 5. The Grāmaṇi (Leader of the Host or Village Headman)."
- 6. The Kshattri (Chamberlain)—forerunner of the Antarvamsika or Superintendent of the Seraglio of later times <sup>n</sup>
  - 1 Sat. Br., V. 3. 3-4.
  - 2 Sat. Br., V. 4. 1. 3; Keith, Black Yapus, op. cst.
  - 4 Sat. Br , V. 4. 1. 11.
  - Ait. Br , vii, 13 ff. Keith, RPVU, 3419.
- RPVU, 342; cf. Sat. Br., V. 4 3. 3 et seq
- 6 Cf. Taittirīya Sainhitā, 1. 8 15 with commentary; Vedic Index, II 219. SBE, xli, 100, n. 1.
  - 7 Sat Br., V. 4 4 1.
    - Sat Br V 4. 4. 6; Keth, Religion and Philosophy of the Veda, etc.
- 9 Cf. Senāpati in Ait. Br , viil. 23.
  - <sup>10</sup> The importance of this office is shown by the cases of Sumantra and of Safijaya who is called a Mahāmātra (Mbh. XV. 16. 4).
- <sup>11</sup> Cf. the Adhiritus appointed for gramas or villages by the paramount ruler (Samrāf) mentioned in the Praina Upanishad (III. 4).
- <sup>12</sup> Vidura was the Kihatiri (Mbh., I. 200, 17: II. 66. 1, etc.) at the Kura Court. For the views of different commentators see Vedic Index, I. 201.

- 7. The Samgrahītri (Treasurer)—forerunner of the Sannidhātri of the Arthašāstra.
- 8. The Bhāgadugha (Collector of the Royal Share, i.e., Taxes)—forerunner of the Samāhartri.
  - The Akshāvāpa (Keeper of the Dice).
- 10. The Go-vikartana (lit. Cutter-up of Cattle, i.e., the King's Companion in the Chase).
- 11. The Pālāgala (Courier)—forerunner of the Dūta (\$āsanahara, etc.).

The most essential part of the Rājasūya was the Abhisheka or besprinkling. It began with offerings to the deities Savitā Satyaprasava, Agni Grihapati, Soma Vanaspati, Brihaspati Vāk, Indra Jyeshtha, Rudra Pašupati, Mitra Satya and Varupa Dharmapati. The consecration water (Abhishechanīyā Āpaḥ) was inade up of seventeen kinds of liquid including the water from the river Sarasvarī, sea-water, and water from a whirlpool, a pond, a well and dew. The sprinkling was performed by a Brāhmaṇa priest, kinsman or brother of the king-elect, a friendly Rājanaya and a Vaisya.

The two most important kinds of Abhisheka were the Punar-abhisheka and the Aindra Mahābhisheka.

The Punar-abhisheka or Renewed Anointment is described in the Aitareya Brāhmaṇa. It was intended for Kshatriya conquering monarchs. The first interesting part of the ceremony was the king's ascent to the throne or Asandi which was made of udumbara wood with the

<sup>1</sup> Cf. the position of Kanka (Yudhişthira) at the Matsya Court.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Curiously enough, this list of the reterins does not include the Sthapest, probably a local ruler, vassal chief, or governor who is, however, mentioned in \$4s\$. Br., V. 4, 4, 17, in connection with the concluding ceremonies of the reflactors are asserted by the price to the king is passed on successively to the king's brother, the stils or the sthapest, the passed on successively to the king's brother, the stils or the sthapest, was held by Uperslate or governors of Bhukkit (provinces) in the Gupta period (Fleet, CII, p. 1ae). Sightly different lists of ratinis are found in the Tautitive texts. A group of eight wirss finds mention in the Publishmids Brithmans (Camb, Hist. Ind., I. 131). In Sat. Br., XIII. 3, 4, 5. we have reference to the Pariseshirt, the Kahatirs and the Sabhāsads in connection with a performance of the hope-securitier.

<sup>\*</sup> VIII. 5-11

exception of the interwoven part (vivayana) which consisted of muñja grass. Then came the besprinkling. Among other things the priest said: "Do thou become here the overking of kings; the great of the great people, the supreme ruler of the people (or the peasantry)," Rāiñām tvam Adhirāja bhaveha; Mahantam tva mahīnām Samrāiam charshanīnām." The king was next required to get down from the throne and make obeisance to the holy power (Brahman); "Brahmana eva tat Kshatram vasam eti tad yatra vai Brahmanah Kshatram vasam eti tad rashtram samriddham tad vīravadāhāsmin vīro jāyate,3 "verily thus the lordly power (Kshatra) falls under the influence of the holy power (Brahman). When the lordly power falls under the influence of the holy power, that kingdom is prosperous, rich in heroes; in it a hero or heir (vīra) is born." Here there is provision for the prevention of royal absolutism.

Janamejaya, the son of Parikshit, was evidently consecrated with the Punar-abhisheka.

The Aindra Mahābhisheka or Indra's great unction consisted of five important ceremonies. In the first place, an Oath is administered by the priest to the king-elect: "From the night of thy birth to that of thy death for the space between these two, thy sacrifice and thy gifts, thy place, thy good deeds, thy life and thine offspring let me take, if thou play me false." Next follows the Arohaya or enthronement. When the king is seated on the throne we have the Utkrośana or proclamation. The king-makers should say "The Kshatriya, if not proclaimed, cannot show

```
1 Keith, HOS 25 (slightly emended).
```

<sup>1</sup> Att. Br., VIII. 7.

Ait. Br., VIII. 9.

<sup>4</sup> Keith.

<sup>5</sup> Ait. Br., VIII. 11. A second coronation of the Ceylonese king Devänarhpsya Tissa is referred to by the chronicles (Ceiger's trans. of the Mahāoamia, pp. xxxii).

<sup>6</sup> Att. Br., viii. 12-23.
7 Keith, Att. Br., VIII. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Keith, Ast. Br., VIII. 1 <sup>8</sup> Ait. Br., VIII. 17.

his strength, let us proclaim him." "Be it so" (the people reply). Him the king-makers proclaim saying:

"Him do ye proclaim, O men (janāh) as king and father of kings . . . The sovereign lord of all beings (Visuasya bhūtasva adhipati) hath been born, the eater of the folk (Visāmattā) hath been born, the destroyer of enemies (Amitrānām hantā) hath been born, the protector of the Brāhmaņas (Brāhmaṇānām goptā) hath been born, the guardian of the law (Dharmasya gopta) hath been born."

Here we have the important attributes of kingship. In the words Visvasya bhūtasya adhipati (supereme lord of all beings) we have a reference to the king's sovereignty and imperium. The expression Vitāmattā, devourer of the folk, alludes to his power of taxation. As Amitranam hanta he exercises supreme command to weed out enemies. The epithet Brāhmaṇānām goptā gives expression to his special relations with the hierarchy, while the style Dharmasya goptā points to his duties in connection with the preservation of the laws and their proper administration for the promotion of the common weal (yoga-kshema).

When the king has been proclaimed there is an address with the formula, abhimantrana.1

> Varuna the Wise One Hath set him down, preserving order. .... for kingship .....

Then comes the anointment (abhishechana).

The following kings are said to have been consecrated with the Aindra Mahābhisheka; Janamejaya Pārikshita, Śārvāta Mānava, Śatānīka Sātrājita, Āmbāshthva, Yudhāmśraushti Augrasainya, Viśvakarmā Bhauvana, Sudās Paijavana, Marutta Āvikshita, Anga Vairochana and Bharata Dauhshyanti.1 The first mentioned king, and probably the third, fourth, fifth and ninth also, belonged to the post-Parikshit period.\* Durmukha Panchala and Atyarati

<sup>1</sup> Ibid., VIII. 18. 2 Ibid., VIII. 21-25.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Satānīka defeated Dhritarāshtra of Kāsi who, according to the Mahāgovinda Suttanta was a contemporary of Sattabhu of Kalinga and of Brahma

Jānantapi were informed of the efficacy of the rite. The first made good use of the advice. But the latter who neglected his priest, and wanted to conquer the Uttara-Kurus, whom "no mortal man could vanquish," perished at the hands of a king of the Sibis.

Closely connected with the Aindra mahābhisheka was another important ceremonial called the Aévamedha or horse-sacrifice. All the kings who were, according to the Aitareva Brāhmana, actually consecrated with Indra's great function are represented as "going round the earth completely, conquering on every side, and offering the horse in sacrifice" (samantam sarvatah prithivim jayan pariyayasvena cha medhyeneje). To the list of kings and princes who performed the famous rite the Satabatha Brahmana' adds the names of the Pārikshitas (or Pārikshitīyas) Bhīmasena, Ugrasena and Srutasena; the Kosalan king (Kausalyarāja) Para Ātnāra Hairanvanābha; the Aikshvāka king Purukutsa Daurgaha: the Panchala kings Kraivva, the superman of the Krivis (Krivīnām atipurusha) and Sona Sātrāsāha; the Matsya king Dhyasan Dyaitavana, and the Svikna king Rishabha Yājñātura. The Apastamba Śrauta Sūtra says that a paramount king (Sārvabhauma Rājā) may perform the Asvamedha.1 The Asva or steed for a year

datta of Assaka. As the Deccan kingdoms are not referred to in pre-Parilshita works, it is probable that skatinka and his contemporaries fourished after Parikshit. Ambāshṭhya and Yudhāmstraushṭi were contemporaries of Parvata and Niarafa who were very near in time to Nagnajīt, the contemporary of Nime, probably the penultimate king of Videha. Afiga was probably the immediate predecessor of Dadhivāhana who, according to Jaina evidence, flourished in the oth century B.C.

<sup>1</sup> XIII. 5. 4. 1-23.

<sup>\*</sup>XX. i . Varant reading (e.g. alynearreshbaumeh) of the relevant text seem hardly acceptable; (f. Bauch, XV.) . Even as late as the time of seem hardly acceptable; (f. Bauch, XV.) . Even as late as the time of the Bhavabhüti (eighth century A.D.) the Advancedne was looked upon as "the super-emment touchtone to text the might of warnors conquering the world and an indication of the conquest of all the warnors"—Advancedne its usfus-wispinish attributive-partibution madibutive-nichhartneh (Utters-Räme-charitäm, Act IV, translated by Vināyak Sadāshiv raid-nichhartneh (Utters-Räme-charitäm, Act IV, translated by Vināyak Sadāshiv to atone for sinful work. There was also a Visānyatic adaptation of the lamous rite—on animals being killed on the occasion, and the oblations prepared in accordance with the precepts of the Arapyakat. Reference may be made to the story of Upartchara Vasus in the Sathifearus of the Madhibitarus.

roamed under guardianship of a hundred princes, and a hundred nobles, a hundred sons of heralds (or charioteers) and village headmen, a hundred sons of warriors and treasurers' (chamberlains?) equipped with various kinds of defensive and offensive weapons. If the year were successfully passed the steed was sacrificed. The features of the rite included panegyrics of the sacrificer along with righteous kings of yore by lute-players including a Rājanya who sings to the lute three songs made by himself, "such war he waged, such battle he won." There is also a "circle of tales," Pāriplava Ākhyāna" which lasts by series of ten days for the whole year.

The kingship disclosed in Brāhmanic songs and ritual is not merely a "Patriarchal Presidency." The monarch is not merely a chief noble, the first among equals, President of a Council of Peers. In a famous Atharvanic laud the rājā of the Kurus, is extolled as a deva who surpassed mere mortals (martyas). The consecrated king is the lord of all beings. He is called "višvasya bhūtasya adhipati," and is further described as the devourer of the people—višāmattā. "Rājā ta ekam mukhan tena mukhena visotisi." He is surrounded by armed kinsmen and retainers. He can "banish a Brāhmaṇa at will, mulct and overpower a Vaišya at will, and exact labour from or slay a sūdra at will." Further he claims the power of giving his kingdom away to anybody he liked. In the Briha-

Ch 335 339 (Raychaudhuri, EHVS., and ed., 132). Regarding the significance of the Assemedha see also D. C. Sircar's note in Indian Culture, I. pp 511 B; II. 780ff.

Sat. Br. XIII. 4. z. 5. taryaite purastēd rakshtiēra upākiņiel bhavanti Rajurilih kavachinah latam rājanyā nishniņienah latam silagamayyān putā sirhipanhupah latam khāltra Sangahtiripām putrā dendinah istamakvalatam nirashtam niramanam yasminnenamabistijya rakshanti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. B. E. xliv. pp. 298ff; Păriplava Akhydna in Sat. Br. XIII. 4 3. 2; Keith, Black Yajus, pp. cxxxii f; RPVU, 343 f; Hopkins, GEI 365, 386

<sup>3</sup> Ait. Br., VIII. 17.

<sup>4</sup> Kaush. Up., II. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ait, Br. iii. 48. 'Sixty-four armed warriors assuredly were his (a Kuru's) sons and grandsons." When a Pańchala king makes an offering there arise. "Six thousand and three and thirty warriors clad in mail." Sat. Br. XIII 5- 4- 10; cf. 4- 2- 5-

Ait, Br. vii. 19.

dāranyaka Upanishad Janaka says to Yājñavalkya, "So'ham Bhagavate Videhān dadāmi māñchāpi saha dāsyāyeti."

The king, however, was not an absolute despot in practice. His power was checked, in the first place, by the Brāhmaṇas. We have seen that the most powerful sovereigns, even those who were consecrated with the Punarabhisheka, had to descend from the throne and make obeisance to the 'holy power' (Brahman) that was the repository of culture and education in those days. We learn from the Aitaneya Brāhmaṇa,' and the Kauṭiliya Arthatāstrā' that even a powerful king like Janamejaya was humbled by the Brāhmaṇas Karāla Janaka met his doom for a crime against a Brāhmaṇa maiden. The Vṛishnis perished on account of their irreverent conduct towards Brāhmaṇas.' This shows that not only kings, but republican corporations (Sāngha), too, had to cultivate friendly relations with the Brāhmanas.

The second check was supplied by the ministers individually or in council, and village headmen who aided in the consecration of the king and whom the king consulted on important occasions. In the Vedle texts the Sūta and the Grāmaņī are styled Rājakartri or Rājakrit, i.e., Kingmaker, "Rājakritah Sūta-Grāmaņāh." The very title indicates their importance in the body politic. They, as well as the other Ratnins, figure prominently in the sacrifice of roval inauguration.

The existence of a Royal Council (Sabhā) is clearly suggested by references to sabhāsads in Vedic texts, particularly in connection with king Marutta Āvikshita. In the Rāmāyana' the sabhā is clearly a body in which the Rājahartṛsi have a place along with the amāṭyas and the

<sup>1</sup> Brih. Up., IV. 4. 23

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VII. 27. <sup>3</sup> Ed. 1919, p. 11.

<sup>6</sup> Cf. also the fate of the Vastahavyas, Camb. Hist. Ind. I. 121

<sup>4</sup> Sat. Br., III. 4. 1. 7; XIII. 2. 2. 18; In Ram II. 67. 2; 79. 1 the king-makers are disillayah.

<sup>6</sup> Ait, Br. vili 21; Sat, Br XIII. 5. 4 6

Rājapurohita (royal chaplain). The claim of the ministers and headmen to be consulted is recognised in Pali texts while dealing with the period down to the time of Bimbisāra. The Mahāvagga says, "King Brahmadatta of Kāsi. O Bhikkhus, having entered Benares, convoked his ministers and counsellors (Amacce Pārisajie sannibātā petvā)! and said to them: 'If you should see, my good sirs, young Dīghāvu, the son of king Dīghīti of Kosala, what would you do to him?" The Mahā Assāroha Jātaka refers to a king who by beat of drum through the city gathered together his councillors (amachcha, amātya). The Chullo-Sutasoma Jātaka refers to the eighty thousand councillors of a king headed by his general, (Senāpati-pamukhānı asītī amachcha-sahassāni). The power of councillors (amātyas) to depose a prince and elect a king is recognised in the Pādañjali, Samuara, and Sonaka Jātakas respectively. There is evidence regarding special gemots of village headmen. We are told that "when Scriva Bimbisara, the king of Magadha, was holding an assembly of the eighty thousand Grāmikas (Village headmen) he sent message to Sona Kolivisa."

Another check was supplied by the general body of the people (Jana, Mahājana) who were distinct from the ministers and Grāmaṇīs, or Grāmukas, and who used to meet in an assembly styled Samiti or Parishad in the Upanishads! In the Utkroiana passage of the Aitareya Brāhmaṇa' the people (Janā) are clearly distinguished from the Rājakartāraḥ among whom, according to the Satapatha Brāhmaṇa' were included the Sūta and the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S.B.E., XVII, 304; Vinayapijakam (Oldenberg), I (1879), p. 348 Cl Räm., II, 79, sämätyää saparishadaä.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No. 30z.
<sup>3</sup> Cowell': Jātaka, V, p. 97 (No. 525); eighty thousand is a stock number and should not be taken too literally.

and should not be taken too literally.

Mahāvagga S. B. E. XVII, p. 1.

In the Jaim. Up. Br. II. 11. 4, we find a reference to the Parishad, the Sands and the Sanksad. It is not clear, if these are distinct institutions. The sabhā and the samits are, however, distinguished in the Athero-Veda.

<sup>4</sup> VIII, 17; cf. Sat. Br. V. 33. 12.

<sup>1</sup> III. 4. 1. 7; XIII. 2. 2. 18.

Grāmanī.1 That the Samiti or Parishad was an assembly of the whole people, is apparent from such expressions as "bhūyishthāh Kuru Pañchālāssāgatā bhavitārah ... ", "Pañchālānām Samitim eyāya", "Pañchālānām Parishadam ājagāma," "samaggā Śivayo hutvā". The Chhāndogya Upanishad mentions the Samiti of the Panchala people presided over by king Pravahana Jaivali, Svetaketurh Āruneyah Pañchālānām Samitim evāva; tam ha Pravāhano Jaivālir uvācha." The Brihadāranyaka Ubanishad uses the term Parishad instead of Samits, "Svetaketur ha va Āruneyah Pañchālānām Parishadam-ājagāma." The analogy of the Lichchhavi Parishā and of similar assemblies mentioned in Buddhist works shows that the functions of the Kuru and Pañchāla Parishads were not necessarily confined to philosophical discussions only. The Iaiminiva Upanishad Brāhmonas refers to disputations (samvāda) and witnesses (ubadrashtri) in connection with popular assemblies, and informs us that the procedure among the Kurus and the Panchalas was different from that of Sudras. The people took part in the ceremony of royal inauguration. The Dummedha Jātaka' refers to a joint assembly of ministers. Brahmanas, the gentry, and the other orders of the people.

That the people actually put a curb on royal absolutism is proved by the testimony of the Atharva-Veda' where it is stated that concord between king and assembly was essential for the former's prosperity. We have evidence that the people sometimes expelled and even executed their

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For Mahājana, see Jātaka (525), Vol. V, p. 187; Jātakas (542, 547), Vol.

VI, p. 156, 489 etc.; cf. Sat. Br. V. 3 3. 12.

8 "Most of the Kuru-Panchālas shall be assembled together." Jaim Up Br. 111. 7. 6.

<sup>\*</sup> V. 5. 1

<sup>.</sup> VI. a. 1

<sup>5</sup> III. 7. 6.

<sup>4</sup> Ait. Br., VIII. 17

No. 50; cf. Vessantere Jatake (No. 547), Vol. VI, pp. 490 ff. The whole Sivi people assembled to discuss a matter of public importance, to give advice to the king and to inflict punishment on a prince

VI. 88. 1.

and you.

princes together with unpopular officials. Thus it is stated in the Satapatha Brāhmana' "Now Dush-taritu Paumsayana had been expelled from the kingdom which had come to him through ten generations, and the Sriñjayas also expelled Revottaras Pātava Chākra Sthapati." The Aitareya Brāhmana refers to personages who were expelled from their kingdoms (rāshtras) and who were anxious to recover them with the help of the Kshatriya consecrated with the Punarabhisheka. Such persons were the Indian counterparts of the French "emigrants" who sought to reclaim revolutionary France with the help of the troops of the Hapsburgs and the Hohenzollerns.' We learn from the Vessantara lātakas that the king of the Sivis (Sibis) was compelled to banish prince Vessantara in obedience to "the people's sentence" (Sivīnam vachanatthena samhā ratthā niraijati).

The king was told:

"Sache tvam na karissasi Sivīnam vachanam idam maññe tam saha puttena Sivihetthe karissare ti" The bidding of the Sivi folk if you refuse to do The people then will act, methinks, against your son

The king replied:

"Eso che Sivinam chhando chhandam na panudamase" Behold the people's will, and I that will do not gainsay.

The Padakusalamānava lātaka tells a story how the town and the countryfolk of a kingdom assembled (iānapadā negamā cha samāgatā), beat the king and priest to death as they became a source, not of weal, but of woe (lit. fear, vato khemam tato bhayam), and anointed a good man as king. A similar story is told in the Sachchamkira lātaka.1 We are told in the Khandahāla lātakas that

```
1 XII. 9. 3. 1 et seq.; Eggeling, V 269.
```

For the designation 'Sthapati' see ante, p. 167

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Lodge, Modern Europe, p. 517. <sup>3</sup> No. 547; Text VI. 490-502. The sibss are known to Att. Br. vin. 23 6 No. 432.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No. 73.

<sup>8</sup> No. 542.

the people of one kingdom killed the minister, deposed the king, made him an outcaste and anointed a prince as king. The ex-king was not allowed to enter into the capital city. Fick' points out that in the Telapatta Jātaka a king of Takshasilā says that he has no power over the subjects of his kingdom. This is in striking contrast with the utterance of Janaka quoted above. Evidently the Royal power had declined appreciably, at least in some of the north-western Janapadas, since the days of Janaka.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Social Organisation in North-East India, trans. by Dr. S K. Maitra, pp. 113-114. Dr. D R. Bhandarkar follows him in Carmichael Lectures, 1018, 114f.

<sup>3</sup> P 172, "Bhagavate Videhan dadāmi".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Note the references to elected kings (e.g. amongst the Kathaioi) and autonomous folks by the historians of Alexander in the fourth century B.C. The Ambashihas had a strong monarchy in the Brāhmana period (drt. Br. viii. 11). In the days of Alexander (Inv. 41ex. 123) the constitution was democratic.

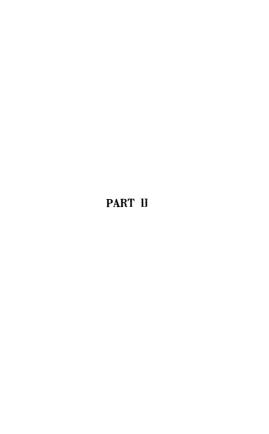

## Political History of Ancient India

## PART II

From the Coronation of Bimbisara to the Extinction of the Gupta Dynasty

#### CHAPTER I. INTRODUCTION

### SECTION I. FOREWORD

The following pages deal with the political history of India from the time of Bimbisāra to that of the Guptas. For this period we are fortunately in possession of authentic historical materials in addition to literary tradition to which reference has already been made in the first part of the book. These materials are derived principally from the following sources: inscriptions, coins, accounts left by foreign observers and works of Indian authors of known date and authenticity.

Inscriptions engraved on stone and copper undoubtedly form the most copious and important source. Hardly less important are the coins which constitute almost the sole evidence of the history of certain dynasties and republican communities of the second and first centuries B. C. Foreign accounts, especially the records of Greek diplomats and navigators and of Chinese annalists and pilgrims, are especially valuable in connection with the vexed question of Indian chronology. Works of Indian writers of known epochs, that illumine the darkness of our period, and afford interesting glimpses of political history, are extremely rare and comprise the Mahābhāshya (Great Commentary) of Patafijali, the

Kalpanāmaṇḍitikā of Kumāralāta, the Life of Vasubandhu by Paramārtha and the Harsha-charita (Deeds of Harsha) by Bānabhatta.

For the history of the period from Bimbisara to Asoka the writer of these pages cannot in some respects claim much originality. The subject has been treated by Rhys Davids and Smith, and a flood of new light has been thrown on particular dynasties by Geiger, Bhandarkar, Rapson, Javaswal, Malalasekera, Jackson, Herzfeld, Hultzsch and others. Use has in some cases been made of the information contained in their works, and it has been supplemented with fresh data gathered mainly from epical, Jaina, Buddhist and classical sources. As instances it may be pointed out that attention to the name Haryanka, given to the Bimbisarid family by Asvaghosha, was first drawn in these pages. The tradition recorded in the Harsha-charita and Jaina works regarding the tragic end of Sisunaga's line and origin of the Nandas has been collated with the evidence of the Graeco-Latin writers. Epic data have been used largely to illustrate the dawn of Magadhan ascendancy, locate tribes like the Kambojas and the Pulindas who figure in the Asokan edicts, and to explain expressions like stryadhyaksha, bihārayātrā, anusamyāna, etc. Old materials have also been presented in many cases in a new shape, and the author's conclusions are often different from those of former writers.

In the chapter on the Later Mauryas the author has examined the causes of the dismemberment of the Maurya Empire, and drawn pointed attention to the Gärgī Samhitā, the Hou Hanshu, etc. and has tried to demonstrate the unsoundness of the current theory that "the fall of the Maurya authority was due in large measure to a reaction promoted by the Brāhmapas."

The treatment of the history of the Early Post-Mauryan and Scythian periods, though not entirely

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Chapter on the Later Mauryas was published in the JASB, 1920 (No. 18, pp. 305 ff.).

original, is different in many respects from that of previous authors. It has not been possible to accept the current views with regard to the lineage of Pushyamitra and the history and chronology of several dynasties, notably of the Early Śātavāhanas, the Greeks of Śākala, and the Śaka-Pahlavas of the Uttarāpatha or North-West India. As early as 1943 the writer of these pages assigned to the Nāgas of the Jumna valley and Eastern Malwa and the Bhārašívas their proper place in the history of the post-Kushan period, a fact which has been ignored in some wellknown publications.

In the account of the Gupta period use has been made of the mass of fresh materials accumulated since the publication of the works of Bühler, Fleet, Smith and Allan. The notices of the most famous ruling family of the age in early epigraphs and literature, which are sometimes overlooked, have received due attention, its relations with southern dynasties like the Väkäakas have been discussed, and an attempt has been made to present a connected history of the so-called 'Later Guptas.''

## SECTION II. LOCAL AUTONOMY AND IMPERIAL UNITY.

The chief interest of the political history of the post-Bimbisărian Age lies in the interplay of two opposing forces, one centrifugal, the other centripetal, viz., the love of local (Jānapada) autonomy and the aspiration for imperial unity. The former ideal is best expressed in the words of Manu—sarvam paravaśam duḥkham, sarvam ātmavatam sukham, "subjection to others is full of misery, subjection to self leads to happiness." The predilection for local self-rule was in part fostered by geographical conditions. The intersection of the land of India by deep rivers and winding chains of mountains

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Chapter on the so-called Later Guptas was published in the JASB., 1920 (No. 19, pp. 313 ff).

<sup>2</sup> Manuschhitä, IV 160.

flanked by dreary deserts or impenetrable forests, developed a spirit of isolation and cleft the country asunder into small political units whose divergences were accentuated by the infinite variety of local conditions. But the vast riparian plain of the north and the extensive plateau in the interior of the Deccan Peninsula, decked with green by the life-giving streams that flow from the majestic heights of the Himālayas and the Western Ghats, fostered an opposite tendency-an inclination towards union and coalescence. The sands which choked the Sarasvatī, the floods that swelled Lauhītya, the dangers that lurked in the Mahātavī proved no effective bar to unity. The five hills of Girivraja could not permanently withstand the conquering heroes who were charged with an imperial mission. The head of the Vindhya bent in reverence before the sage who was bringing the culture of the Ganges valley to the banks of the Godavari and the Tamraparni.

The desire for union under one political authority became manifest as early as the Brāhmaṇa period and found expression in passages like the following:—

"May he (the king) be all-encompassing, possessed of all the earth, possessed of all life, from the one end up to the further side of the earth bounded by the ocean, sole ruler (ekarāi)."

The ideal persists throughout our period and inspired poets and political philosophers who spoke of the thousand yojanas (leagues) of land that stretch from the Himālayas to the sea as the proper domain of a single universal emperor (chakravarti-kshetra) and eulogised monarchs who protected the earth decked with the Ganges, as with a pearl necklace, adorned with the Himavat and the Vindhya, as with two earrings, and robed with a swinging girdle in the shape of the rocking oceans.

The imperial ideal had to contend with the centrifugal tendencies of Jānapada (provincial and tribal) autonomy. The two forces operated in successive epochs almost with

-

the regularity of the swing of the pendulum. The aspiration for a unity that transcended local boundaries owed its success not a little to the presence of another factor in Indian politics-the danger threatening from foreign invaders. It was only when the "earth was harassed by the barbarians" (Mlechchhairudveiyamānā) that she sought refuge in the strong arms of Chandra Gupta Maurya, the first great historical emperor of India-whose dominions undoubtedly overstepped the limits of Arvavarta. Among the early empire-builders of the south was a prince who rid his country of the Scythians. Greeks and Parthians (Saka-Yavana-Pahlava-nishūdana). And the rulers who revived the imperial glory of the Gangetic Provinces in the fourth and fifth centuries A.D., were warriors who humbled the pride of the Scythian "Son of Heaven" and braved the wrath of the saka king in his own city. According to sacred legends Vishnu in the shape of a Boar had rescued the earth in the aeon of universal destruction. It is significant that the worship of the Boar Incarnation became widely popular in the Gupta-Chalukya period. The poet Viśākhadatta actually identifies the man in whose arms the earth found refuge when harassed by the Mlechchhas, who "shook the voke of servitude from the neck" of his country, with the Vārāhītanu (Boar form) of the Self-Existent Being. Powerful emperors both in the north and the south recalled the feats of the Great Boar and the mightiest ruler of a dynasty that kept the Arabs at bay for centuries actually took the title of Adivarāha or the Primeval Boar. The Boar Incarnation then symbolized the successful struggle of Indians against the devastating floods issuing from the regions outside their borders that threatened to overwhelm their country and civilisation in a common ruin.

#### CHAPTER II

#### THE RISE OF MAGADHA

Sarvamürddhābhishiktānāmesha mūrddhni jvalishyati prabhāharo' yan sarveshān jyotishāmiva bhāskaraḥ enamāsādya rājānah samriddha-balauðhanā vināšamupayāsyanti śalabhā iva pāvakam.

-Mahābhārata.

Section I. General Character of the Period C. 544 B. C. to 324 B. C.

The most remarkable feature of the age that commenced with the coronation of Bimbisāra c. 545—44 B.C., and ended with the retirement of Alexander from India and the accession of Chandra Gupta Maurya (324 B.C.), is the rise of a New Monarchy in the Eastern part of the Indo-Pakistan sub-continent which is already heralded by a Brāhmana passage cited above.<sup>3</sup>:

"In this eastern quarter (prāchyām diši), whatever kings there are of the eastern peoples, they are anointed for supreme kingship (Sāmrāṭ)a); 'O supreme king (Samrāṭ) they style them when anointed."

The eastern peoples, prāchyas, are not enumerated in the same manner as those of the southern, the northern and the central regions. But it may be safely assumed that the name used in the Astareya Brāhmaṇa stands for the Prasii of the Graeco-Roman writers. The most famous nations of the east in the Brāhmaṇa-Upanishad period were the Kāśis, the Kosalas and the Videhas. But a new star was soon in the ascendant. Under the vigorous kings of the race of Bimbisāra and Nanda Magadha played the same part in ancient Indian politics as Wessex did in pre-

<sup>1</sup> II 19 10 11

See below, Section VII

<sup>3</sup> Pp 156-7

Norman England and Prussia in Hohenzollern Germany. Several circumstances contributed to the pre-eminence of the new aspirant for imperial power—its position of vantage between the upper and lower parts of the vast riparian plain of Northern India, the possession of an almost unassailable stronghold amidst five hills, and another at and near the confluence of several rivers, the arteries of commerce and navigation in those days, a superbly rich and fruitful soil, and resources including a powerful elephant corps which greatly impressed the classical writers and writers in polity.

But strategic position and material wealth cannot suffice to raise a nation to greatness. As Burke says, it is the quality and spirit of the people 'that give all their life and efficacy to them'. As in several Atlantic lands, so in Magadha, we have a fusion of folks and cultures. Kīkatas mixed here with enterprising clans coming from upper India as Celts did with Latins and Teutons in Mediaeval France and some adjoining territories. It is not difficult to find out two strands in the cultural-no less than the racial-texture of the population. The same nation that produced relentless fighters and, exterminators of kings' and clans like Jarāsandha of epic legend. Aiātasatru, Mahāpadma. Chandasoka (the ruthless conqueror of Kalinga) and perhaps Samudra Gupta, hearkened at the same time to the devout teachings of Madhyama Pratibodhiputra. Varddhamāna Mahāvīra, and Gautama Buddha, and played a conspicuous part in the propagation of a world religion as it did in the establishment of an empire embracing nearly the whole of India. The birth of Ajātaśatru and the enlightenment of the Buddha took place in the same country and the same age, and they met in Rajagriha as Charles V and Martin Luther did at Worms. The symbol of aggressive imperialism stood face to face with the preacher of piety and morality, leader of a movement that was destined to convulse a continent. The two ideologies did not long remain apart. They were harmonised and the magician who worked the miracle was Dharm-asoka who

combined in himself the imperial tradition of his forbears as well as the spiritual fervour of the sage of the Sākyas.

A characteristic of the people of Magadha was an elasticity of social behaviour which was absent in the system which developed on the banks of the Sarasvatī and the Drishadvatī. In their country Brāhmaṇas could associate with Vrāiyas, the Rājanya could admit the Sūdra girl to the harem, the Vaisya and even the Yavana could be promoted to gubernatorial office, hereditary rulers of aristocratic lineage could be expelled to make room for the offspring of a nagara-soohinī, and the "royal throne of kings" was not beyond the reach of a barber.

Magadhan rulers and chancellors like Vassakāra (Varshakāra) and Kautilva, were not over-scrupulous in their methods. Tradition credits some of them with the use of Machiavellian diplomacy in disintegrating kingdoms and republics, and invention of engines of destruction which worked with deadly effect. But they had the sagacity to evolve an administrative system in which princes royal. ministers of state as well as leading men of villages had their due share. Foreign diplomats and pilgrims in the fourth century B.C., as well as the fifth and seventh centuries A. D. speak of their sense of justice, their hospitals. charitable institutions and public works. They believed in ceaseless endeavour with the object of realising the dream of a united Jambudvīpa (Greater India) integrated by political as well as spiritual ties. In the Magadha bards, the rulers of Girivraja and Pātaliputra had a body of devoted men who could rouse popular enthusiasm in a cause in which they believed. These singers and chroniclers have left a legacy which is invaluable to the student of ancient history.

The rise of Magadha synchronised with, and may have been a contributory cause of, an exodus of people from the Madhya-deśa to the outlying parts of India, notably the west and the south. The displacement of the Yadavas in antiquity is vouched for by epic tradition. It is well-known that the Vṛishnis and cognate clans of Dwārkā in

Kāthiāwār and several peoples of the Deccan claimed Yadu lineage. It was in the period under review that the Far South of India comes definitely within the geographical horizon of the grammarians and foreign diplomats some of whom graced the Durbar of Magadhan kings. Sapta-Sindhu had at last developed into Jambudurpa. And the time was not distant when a notable attempt would be made to impress the stamp of unity on it in the domain of culture and politics.

In making their prowess felt throughout the vast subcontinent of India the great men of Magadha had at first to face three problems, viz., those presented by the republics mainly on their northern frontier, the monarchies that grew up on the Rāptī, the Jumna and the Chambal and the foreign impact that made itself felt in the Punjab and Sind. We turn first to the republics.

#### SECTION II. REPUBLICS IN THE AGE OF BIMBISĀRA

It was Rhys Davids who first drew pointed attention to the survival, side by side with the monarchies, of a number of small aristocratic republics in the age of the Buddha and of Bimbisāra.¹ The most important amongst these states were the Vṛijians of North Bihār and the Mallas of Kusinārā (Kusīnagara) and Pāvā. An account of both these peoples has already been given.¹ Among the smaller republics we find mention of the Śākyas of Kapilavastu, the Koliyas of Devadaha and Rāmagāma, the Bhaggas (Bhargas) of Sumsumāra Hill, the Bulis of Allakappa, the Kālāmas of Kesaputta, and the Moriyas of Pipphalivana.

The Śākyas were settled in the territory bordered on the north by the Himālayas, on the east by the river Rohiņī, and on the west and south by the Rāptī. Their

<sup>1</sup> Buddhist India, p. 1.

<sup>2</sup> Supra pp. 118ff, 126ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A tributary of the Räpti (Oldenberg, Buddha, p. 96). Cunningham (AGI, new ed. 476) identifies it with the Kobāna.

Rapson, Ancient India, p. 161; Oldenberg, Buddha, pp. 95-96.

capital, Kapilavastu, stood close to the western bank of the Rohinī, some eight miles to the west of the famous Lumbinīvana; the place of the Buddha's nativity, the site of which is marked by the Rummindeï pillar of one of the greatest of his followers. The city is possibly mentioned in the Tirthayātrā section of the Mahābhārata' under the name of Kapilāvaṭa. It was connected by roads with the capitals of the Kosalas and the Vṛijikas, and through them with the other great cities of the age. The śākyas had a town called Devadaha which they appear to have shared with their eastern neighbours, the Koliyas. They acknowledged the suzerainty of the king of Kosala and, like him, claimed to belong to the solar (Ādītya) race and Ikshvāku family.

The Koliyas claim to have been cadets from the royal house of Benares Tradition connects them with the cities of Rāmagāma and Devadaha 'The river Rohiņī separated their capital from that of the Sākyas, and helped to irrigate the fields of both the clans.' "Once upon a time in the month of Jetthamūla when the crops began to flag and droop, the labourers from amongst both the peoples assembled together." Then followed a scramble for water. Bloodshed was averted by the mediation of the Buddha.' From the mutual recriminations in which they indulged, we learn that the Sākyas had the custom of marrying their own sisters. Cunningham places the Koliya country between the Kohāna and Aumi (Anomā) rivers. The Anomā seems to have formed the dividing line between the Koliyas on the one hand and the Mallas and Moriyas on the other.

The Bhaggas (Bhargas) are known to the Aitareya

<sup>1</sup> AGI (new ed.) 476

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kapilavastu is sometimes identified with Piprawa in the north of the Basil district, or Tilaura Koi and neighbouring ruins in the Tarai about 10 miles to the N.W of Piprawa (Smith, EHI, third ed., p. 140.)

FIII. 84. 31 DPPN. I 689f The Koliya capital stood close to the eastern bank of

The Kunāla Jātaka (introductory portion)

<sup>6</sup> DPPN, I. 690, Cunn. AGI (new) 477; 491 ff

Brāhmaṇa' and the Ashṭādhyayī of Paṇini.¹ The former work refers to the Bhārgayaṇa prince Kairiśi Sutvan. In the latter half of the sixth century B.C., the Bhagga state was a dependency of the Vatsa kingdom; for we learn from the preface to the Dhonaākha Jātaka.¹ that prince Bodhi, the son of Udayana, king of the Vatsas, dwelt in Sunisumāragiri and built a palace called Kokanada. The Mahābhārata and the Harivanisa also testify to the close connection between the Vatsas and the Bhargas (Bhaggas) and their proximity to the Nishādas. The testimony of the epic and the Apadāna seems to locate them in the Vindhyan region between the Junna and the Son.¹

Regarding the Bulis and the Kālāmas we know very little. The Dhammapada commentary' refers to the Buli territory as the kingdom of Allakappa, and says that it was only ten leagues in extent. From the story of its king's intimate relationship with king Vethadīpaka it may be presumed that Allakappa lay not far from Vethadipa, the home of a famous Brahmana in the early days of Buddhism. who made a cairn over the remains of the Buddha in his native land.5 The Kālāmas were the clan of the philosopher Alara, a teacher of Gautama before he attained to Sambodhi.' The name of their nigama (town) Kesaputta. reminds us of the Kesins, a people mentioned in the Satapatha Brāhmana' and probably also in the Ashtādhyāyī of Panini,' and connected with the Panchalas and Dalbhyas who appear in the Rig-Veda,10 as settled on the banks of the Gomati. Kesaputta itself seems to have been annexed to

```
1 VIII. 18.
1 IV i III. 177
2 No 535.
4 Mbh., II. 50. 10-11, Harw. 29 73. DPPN. II. 545. Supra p 134
5 Harward Oriental Series, 88, p. 247
6 Majumdar Start connects Verhadipa with Kasita (AGI, 1944, 714); c/
Fleet in JRAS, 1966, p. 900 n; Hoey suggests that Verhadipa is Bettiah in the Champaran District of Bihár.
7 Buddhecharta, XII. 2.
8 Ved. Ind., Vol. I. p. 186
8 VI. 4, 164. Ind., Vol. I. p. 186
8 VI. 4, 165.
```

10 V. 61.

Kosala, and no doubt acknowledged the suzerainty of the king of that powerful state.

The Moriyas (Mauryas) were the same clan which gave Magadha its greatest dynasty.¹ They are sometimes spoken of as of Śākyan origin, but the evidence is late. Earlier evidence distinguishes between these two clans.¹ The name is derived, according to one tradition, from mora (mayūra) or peacock. The place where they settled down is said to have always resounded with the cries of these birds. Pipphalivana, the Moriya capital, is apparently identical with the Nyagrodhavana or Banyan Grove, mentioned by Hiven Tsang, where stood the famous Embers Tope.¹ Fa Hien tells us that the Tope lay four yojanas to the east of the river Anomā, and twelve yojanas (probably some 54 miles) to the west of Kusinārā.¹

It will perhaps not be quite out of place to say here a few words about the internal organisation of the republics. Space, however, forbids a detailed treatment of the subject. They fall mainly into two classes, viz., those that were constituted by the whole or a section of a single clan (kula) e.g., the Sākyas, the Koliyas, the Mallas of Kusinārā, the Mallas of Pāvā etc., and those that comprised several clans like the Vrijis (Vajijis) and the Yādavas. The distinguishing feature of a state of this type is the absence of one single hereditary monarch who exercised full control over it. The Basileus, if he survived at all, must have done so as a mere magistracy or as a dignified part of the constitu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Anguttara (P. T. S., I, 188; Nipata, III. 6s).

<sup>2 &</sup>quot;Then did the Brähmana Cänakka anount a glorious youth, known by me name Candagutta, as king over all Jambudipa, born of a noble clan, the Moriyas." Geiger, Mahāwańsa, p. 27; DPPN, II. 673.

<sup>3</sup> Mahāparınıbbāna Sutta,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rhys Davids, Buddhist Suttas, p. 135; Watters, Yuan Chwang, II, pp. 23 24; Cunningham, AGL, new ed., pp. 491f, 490f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Add (new) 49. Logge. Fe Hies. p. 75. Watters, I. 12; cf. [RAS. 1906.] As Kaia (Kunitarik, Ruffingaru) by 5 miles to the cast of Gorakhpur (Add. 493), the Moriyan city could not have been situated very far from the last-mentioned town. The Moriyas seem also to have been done neighbours of the Koltyas beyond the Anomal and the Mallas of Anuplya on the banks of that river.

tion.¹ The efficient part comprised a president (chief, ganapati, ganarjeshtha, ganariaja, sanahamukhya) and a council of archons taken from the ruling class. Such a president was Chetaka of Vaisālī and Akouphis of Nysa in later times, the terrestrial counterpart of Indra, in his capacity as the Jyeshtha of the Marud gana.¹ According to a Jaina tradition the number of members of the supreme executive in charge of foreign and military affairs was in some states nine.¹ There were functionaries like uparājās and senāpatis who exercised judicial and military functions. All these Elders possibly answer to the Mahallaka of Pāli texts and Mahattaras of the Vāyu Purāṇa,¹ whom it was the duty of the citizens to respect and support.

Some of the clans possibly had an elaborate system of judicial procedure with a gradation of officers. Others, notably the Koliyas, had a police force which earned notoriety for extortion and violence. Reverence for tradition, especially for traditional religion with its shrines and ministers, was a feature that recalls the part that ancestral religion played in ancient Babylonia and modern Nippon.

Perhaps the most important institution of the free republics was the Parishā, the popular assembly, where young and old held frequent meetings, made their decisions and carried them out in concord. Kettledrums' were used by an officer (styled sabhāpāla in the epic) to bring the people to the Mote Hall, called Santhāpāra in the Pali texts. The procedure is perhaps analogous to that followed in the Kuru-Pañchāla assembly mentioned in the Jamniya Ubanishad Brāhmaṇa, in a palaver in Sakra's heaven

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. the case of Ugrasena among the Yadavas.

<sup>2</sup> Rig-veda, I. 23. 8; cf. II. 23. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Naua Mallai, Nava Lechchhai etc. supra p. 135, In Nvsa the governing body consisted of 900 members. The number of "leading men of cities and provinces" entrusted by the Kshudrakas with power to conclude a treaty is not definitely stated.

<sup>4</sup> Vāyu, 96. 35.

<sup>\*</sup> DPPN. I. 600.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kindred Sayings, II. 178 (reference to kettledrum of the DasIrhas; cf. Mbh., I. 220, 11.

described in the Mahāgovinda Suttanta, or in formal gatherings of the Chapters of the Buddhist Order referred to in the Vinaya texts. Members "are seated in a specified order. After the president has laid the proposed business before the assembly, others speak upon it, and recorders take charge of the unanimous decision arrived at." If there is any disputation (sanvada) the matter is referred to a committee of arbitrators. It is possible that technical expressions like āsana-prajnāpaha (seat-betokener), ātāti (jīāpti, motion), salāhāgāhāpaha (ballot-collector), gaṇ-pūraha (whip), ubbāhihā (referendum) found in the Rules of the Order, were adopted from those in use in the assemblies of the free tribes or class.

# SECTION III. THE MINOR PRINCIPALITIES AND THE GREAT MONARCHIES

An important feature of Indian history throughout the ages is the presence of numerous petty Rajas holding their courts either in some forest region, mountain fastness, or desert tract away from the main currents of political life, or in a riparian or maritime district, each separated from his neighbour by a range of hills, a stream, a forest or an expanse of sandy waste. It is impossible to enumerate all such tiny states that flourished and decayed in the days of Bimbisara. But a few deserve notice. Among these were Gandhara ruled by Paushkarasarin or Pukkusāti, a remote predecessor of Ambhi, Madra governed by the father of Khema, a queen of Bimbisara, Roruka (in Sauvīra or the Lower Indus Valley) under the domination of Rudrāyaṇa,2 Surasena ruled by Avantiputta (either a successor of, or identical with, Subāhu), and Anga under the sway of Dridhavarman and Brahmadatta.

It is difficult to say anything about the ethnic affiliation of these rulers The form of the names indicates

<sup>1</sup> Jaim'. Up Br., III 7. 65. Camb Hist. Ind., 1. 176; cf., Carm Lec., 1918, 180ff

<sup>2</sup> Drověveděna, p. 545.

that they were either Aryans themselves or had come under the influence of Aryan culture. But there were certain principalities which were definitely styled Nishāda in the epic, and Alavaka (forest-folk of Yaksha-infested land) in the Pāli texts and were doubtless of non-Aryan origin.

One of these, the realm of Alayaka 1 demands some notice as the relic of a past that was fast disappearing. This little state was situated near the Ganges and was probably identical with the Chanchu territory visited by Yuan Chwang (Hiuen Tsang). Cunningham and Smith identify it with the Ghazipur region. The name is derived from the capital Alavi' (Sanskrit Aţavī, cf. Aţavika) or Alabhiya' which stood close to a large forest that doubtless suggested the particular nomenclature. In the Abhidhānappadīpikā Ālavī finds a place in a list of twenty famous cities: Bārānasī, Sāvatthī, Vesālī, Mithilā, Ālavī, Kosambhī, Ujjenī, Takkasilā, Champā, Sāgala, Sumsumāragira, Rājagaha, Kapilavatthu, Sāketa, Indapaţţa, Ukkattha, Pataliputtaka, Jettuttara, Samkassa and Kusinārā. The Chullavagga mentions the Aggālave shrine at Alavi which the Buddha honoured by his visits, as it lay on the way between the capitals of Kosala and Magadha. In the Uvāsaga-dasāo the king of Alabhiyā is named Jıyasattū (Jita-satru, conqueror of enemies). But Jiyasattū seems to have been a common designation of kings10 like

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sutta Nipāla, S. B. E., X, II. 29-30.

Watters, Yuan Chwang, II, pp. 61, 340.

<sup>3</sup> Sutta Nipāta. The Book of the Kindred Sayings, Vol 1 p 275

<sup>4</sup> Uvāsaga-dasāo, II, p. 103. Appendix, pp. 51-53

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. The Book of the Kindred Sayings, Vol. I, p 160. The derivation of the name of the county from afair was suggested by Hoernic who also pointed out the reference in the Abhidhānappadīpikā Cf also the references to forest peoples and kingdoms in the inscriptions of Afoka and Samudra Gupta.

A town in the Kingdom of Kosala (Dialogues of the Buddha, 1, 108).

Near Chitor (N. I. Dev).

Sanakrit Sānkāśya os Kapitthikā which is identified by Cunningham with Sanisa on the Ikahumati river, in the Farukhabad District, U. P. (Cunn. AGI, new ed., pp. 428f, 706)

VI. 17; cf. also Gradual Sayings, IV. 147; DPPN, I. 205

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cf. Amitrāņām hantā of the Ait. Br The Essay on Gunādhva (189) mentions Hatthālavaka as the king of Alavī.



To face page 174

> n of sted stess with sten.

(180)

the epithet Devānampiya of a later age.¹ The name is given also to the rulers of Sāvatthī Kampilla, Mithilā, Champā Vāṇiyagāma, Bārāṇasī and Polasapura, who were all contemporaries of Mahāvīra.¹ Buddhist writers refer to other "Yakkha" principalities besides Alavaka.¹

The most important factors in the political history of the period were, however, neither the republics nor the forest principalities but the four Great Kingdoms of Kosala, Vatsa, Avanti and Mazadha.

In Kosala king Mahākosala had been succeeded by his son Pasenadi or Prasenajit. As already stated, the Kosalan monarchy had spread its tentacles over a vast area extending perhaps from the Gumti to the Little Gandak and from the Nepalese Tarai to the Ganges, possibly even to the eastern part of the Kaimur range. It counted amongst its vassals several rājās, including, doubtless, the rulers of the Kāśis, the śākyas and the Kālāmas. Among its officials were two Mallas, Bandhula and his nephew Dīrgha Chārāyana, who must have helped their sovereign to secure influence in the tiny state beyond the Little Gandak from which they came. "Nine Mallakis" appear as allies of the rulers of Kāsi-Kosala in Jaina texts. Friendship with the "Visālikā Lichchhavī" and with Seniva Bimbisāra, the master of Magadha, must have favoured peaceful penetration in the east and left the king free to organise his kingdom and dealing drastically with robbers and savages who

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Babylon, however, the style "favourite of the gods" is found as early as the age of Hammurahı (Camb. And Hist, I, p 511; I. C., April-June, 1946.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Hoernle, Uväsaga-dasäö, II, pp. 6, 64, 100, 103, 106, 118, 166. In the drya Mañjuńri Mila Kaipa (ed. G. Sästri, p. 645), a king of Gauda 1s styled "Jitalatru". It is absurd to suggest, as does Hoernle (p. 105 n), that Jiyasatti, Prasenajit and Chedaga were Identical. Cf. Indian Culture, II. 806

Cf. Sutta Nipāta, S.B.E., Vol. X, ii, p. 45.

For the identification of the Raids, see Part I ante, 1551.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Majjhima N, II, p. 118. He is probably identical with the person of that name mentioned in the Kautillya Arthaskstra and inscriptions (nilivijita-Chārāyanah, Ep. Ind., III. 210) as a writer on polity, and by Vätsyäyana as an authority on Erotics.

Majjhima N., II, p. 101.

menaced the road from Sāketa to Sāvatthī, and interfered with the peaceful life of the monks.

The character of such a man, one of the leading figures of the age, who had received his education at Taxila, and became a friend of the Buddha, deserves study and we have an admirable exposition by Mrs. Rhys Davids. "He is shown combining like so many of his class all the world over, a proneness to affairs of sex with the virtues and affection of good 'family man', indulgence at the table with an equally natural wish to keep in good physical form, a sense of honour and honesty, shown in his disgust at legal cheating, with a greed for acquiring wealth and war indemnities, and a fussiness over lost property, a magnanimity towards a conquered foe with a callousness over sacrificial slaughter and the punishment of criminals. Characteristic also are both his superstitious nervousness over the sinister significance of dreams due, in reality, to disordered appetites, and also his shrewd politic care to be on good terms with all religious orders, whether he had testimonials to their genuineness or not."2

The family life of the king had its bearing on affairs of the state. He married a Magadhan princess which fact must have cemented his friendship with Bimbisāra, who got a Kosalan wife in return. Another queen of Pasenadi (Prasenajit) was the famous Vāsabbakkhattiyā, daughten of Mahānāman, the ƙākyan, by a slave girl. The issues of this marriage were a son, Vidūdabha (Viduratha), who rose to be his father's senāpati (general)' and afterwards his successor, and a daughter Vajirā or Vajiri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahāvagga, SBF., XIII, pp. 220, 261. Among the marauders was the notonous, Angulimāla.

<sup>2</sup> Sage and king in Kosala-Sadiyutta, Bhandarkai Commemoration Volume, D. 134

<sup>8</sup> DPPN, IL. 171; 857.

<sup>4</sup> For the employment of princes as Senapati, see Kamilya (Mysore edition), 1919, p. 34; cf. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vidudabha's name is generally omitted in Purāņuc manuscripts. The Purāņas, however, mention a king isamed Suratha. Pargiter points out (O, K. A., 12, n 69) that one manuscript of the Vivinue Purāņa grues the name Viduvatha instead of Suratha, But that pince is represented as the great-grandson of Prasnajat. Similarly, the Purāŋas represent Udavin as the grand-

Kumarī¹ who became the queen of Ajātaśatru, the successor of Bimbisāra on the throne of Magadha. The careers of the prince and the princess are bound up with memorable events, viz., the war of the Kosalan king with Ajātaśatru, the loss of his throne as a result of his son's revolt, and the terrible vengeance that the latter wreaked on the Śākyas for sending the offspring of a slave woman to the Kosalan harem to become the mother of the prince.

When the Magadhan war brought disaster to the king's arms he married Mallikā, daughter of the chiet of garland-makers, who sweetened his days till her death, and made herself famous by her benefactions. Among these was a garden, the Mallikārama, which was set apart for religious discussion. She leaned towards the Buddha and his order, though her husband, with great insight, extended his patronage to Brāhmaṇas as well. Mallikā and Sumanā, the king's sister, 'remind one of Kāruvākī and Rājyaśrī, famous for their charity and interest in Buddhist teaching in the days of Asoka and Haisha respectively.

The internal organisation of the kingdom of Kosala presents some interesting features. There was a body of ministers at the centre, but they had little control over the king's whims. Those specifically mentioned by tradition were Mrigadhara, 'Ugga, Sui-Vaddha, Kāla and Junha. The generals included the Crown Prince and some Malla chiefs. Police duties on roads were performed by soldiers. Pottons of the royal domain were granted to Brāhmaṇas like Pokkharasādī, with power over them as if they were kings. The weakness of the system soon became apparent,

son of Ajatasatiu. These instances emphasize the need for a critical handling of the Puranic lists,

Majjhima, II. p 110

DPPN, II 155.7. A more famous place, Jetavana, is said to derive its name from a son of Prasenant

<sup>4</sup> Dialogues of the Buddha, I. pp. 108, 288. For Pasenada benefactions to the Buddha and his followers see Gagga Jätaka, No. 155. For preparations for a great satrifice see Annaled Sayings, I. 102.
4 DPPN, II., 168 ff, 172, 1245.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hoernle, Uväsaga-dasäo, H, Appendix, p. 56. DPPN, L. 332, 572, 960, IL 1146.

and led to the downfall of the king. Ministers, who were lavish in their charity, were preferred to those who approved of a more economical policy, and one of the favourites is said to have actually been allowed to rule over the kingdom for seven days. The large powers granted to Brāhmaṇa donees must have promoted centrifugal tendencies, while the infidelity of some of the generals including the Crown Prince, and the cruel treatment by the latter, when he became king, of vassal clansmen contributed to the eventual downfall of the monarchy.

In the Vatsa kingdom which, probably at this time, extended along the southern frontier of Kosala, king śatānīka Parantapa was succeeded by his son Udavana who rivals Śrī Rāmachandra, Nala and the Pandavas in being the hero of many romantic legends.' The commentary on the Dhammapada gives the story of the way in which Vasuladatta or Vasavadatta, the daughter of Pradyota, king of Avanti, became his queen. It also mentions two other consorts of the Vatsa king, viz., Magandiva, daughter of a Kuru Brāhmana, and Sāmāvatī, the adopted child of the treasurer Ghosaka The Milindapañho refers to a peasant woman named Gopāla-mātā who also became his wife.' The Svapna-l'asavadatta attributed to Bhasa. and some other works, mention another queen named Padmāvatī who is represented as sister to king Darśaka of Magadha. The Privadarsikā speaks of Udavana's marriage with Aranyaka, the daughter of Dridhavarman, king of Anga. The Ratnavali tells the story of the love of the king of Vasta and of Sagarika, an attendant of his chief queen Vāsavadattā. Stories about Udavana were widely current in Avanti in the time of Kālidāsa as we learn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For a detailed account of the legends, see "how on Guijadfiva and the Birthalkothö," by Prof. Felts. Lacote, translated by Rev. A M. Tabard, See also Annals of the Bhandarka: Institute, 1920-21; Gune, 'Pradyota, Udayona, and Srenika—A Jama Legend", J. Sen, "The Riddle of the Phadyota Dynacty" (I. H. Q., 1930, pp. 567-507). Narman, Jackson and Ogden, Privadarish kut fit; Ayanga Com. Vol., 328 ff. Malalaschera, DPPN, I. 376-86; II. 316, 850. 2 Cf. Annuma. Drudradolfae, 46.

J IV. 8. 25; DPPN, 1. 379-80.

from the Meghadūta: "prāpy-Avantım Udayana-kathākovida-grāmavjiddhān." The Jātakas throw some sidelight on the character of this king. In the preface to the Mātanga Jātaka it is related that in a fit of drunken rage he had Pindola Bhāradvāja tortured by having a nest of ants tied to him. The Kathā-sarīt-sāgara of Somadeva, a writer of the eleventh century A.D., contains a long account of Udayana's Diguijaya.' The Priyadarsikā of Srī Harsha2 speaks of the king's victory over the lord of Kalinga, and the restoration of his father-in-law Dridhavarman to the throne of Anga. It is difficult to disentangle the kernel of historical truth from the husk of popular fables. It seems that Udayana was a great king who really made some conquests, and contracted matrimonial alliances with the royal houses of Avanti, Anga and Magadha. But his career was meteoric. He left no worthy successor. Bodhi, his son by the chief queen, preferred a quiet life amidst the sylvan surroundings of Sumsumaragiti to the troubles of imperial adventure. The kingdom, harassed by various wars, was at last overcome by its ambitious neighbour on the south-west, viz., Avanti, and was governed by a prince of the royal line of Uijain."

The throne of Avanti was, in the days of Udayana, οι τρίει by Chanda Pradyota Mahāsena whose daughter, Vāsavadatīā, became the chief queen of the lord of the Vatsas. Regarding the character of Pradyota the Mahārugga says that he was cruel. The Purāṇas observe that he was "nyowanjita", c., destitute of good policy and add that "he will indeed have the neighbouring kings subject to him—sa vai praņuta-sāmantaḥ". He had at one time made the Vatsa king a cantive and had a closs relation on made the Vatsa king a cantive and had a closs relation on

<sup>1</sup> Tawney's Translation, Vol. I, pp. 148 ff

<sup>2</sup> Act IV.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. vory of Manuprabha from Areiyake-Kathānakas. Jarobi, Pasivihja-parwr, and cl xu, Tawney, Katha-sarni-digate, II. p. 484. According to the Awiyaha-kathānaka IV. reproduced by Bhatheivara in hix Kathāwati, Maju prabha, great grandom of Pradyota, ruled at Kaušāmbi, while his brother Avantusena exercised saway at Usuna (Ayazub.).

<sup>4</sup> S B E., XVII, p. 187.

the throne of Mathurā. The terror that he struck among his neighbours is apparent from a statement of the Majji:ima Nikāya' that Ajātaštru, son of Bimbisāra, fortified Rājagriha because he was afraid of an invasion of his territories by Pradyota. He also waged war on Pushkarasārin, the king of Taxila.

#### SECTION IV. MAGADIIA CRESCENT-BIMBISĀRA

According to Jaina legend Pradvota went forth to attack Rajagriha even during the lifetime of Bimbisara." The last-mentioned prince, the real founder of Magadhan imperial power in the historic period, was the son of a petty chief of South Bihar, whose very name seems to have been forgotten. Tradition tried to fill the lacuna possibly by an imaginary nomenclature.1 An early authority describes the family to which the prince belonged as the Haryanka-kula. As we have already seen,' there is no reason to discard this evidence in favour of the later tradition of the Purānas. Young Bimbisāra, who also bore the name or epithet of Seniva (Śrenika), is said to have been anointed king by his own father when he was only fifteen years old. The momentous event cannot fail to recall a solemn ceremony that took place some nine hundred years later when another king of Magadha clasped his favourite son in arms in the presence of the princes royal and ministers, in council assembled, and exclaimed, "Protect the entire land".

The new ruler had a clear perception of the political

<sup>1</sup> III. 7.

<sup>2</sup> Pradvota was unsuccessful in this war and was only saved from divaster by the outbreak of hostilities between Pushkaraskrin and the Pāṇḍavas (Essay on Guyāðdya, 176).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> He was foiled by the cunning of Prince Abhava (Annals of the Bhan darkai Institute, 1920-21, 3; cf. DPPN, I. 128).

<sup>4</sup> Among the names given by various late writers we find the following: Bhatiyo (Bhativa, Bodhisa), Mahāpadma, Hemajit, Kshemajit, Kshetiojā or Kshetrauja.

<sup>5</sup> Supra, p 115ff.

<sup>6</sup> Mahawanisa (Geiger's trans.), p 12

situation of his time. The military power of the Vriji Confederation was growing in the North. Aggressive monarchies under ambitious rulers were following a policy of expansion from their bases in śrāvastī, and Ujjain. The cruel and unscrupulous ruler of the last-mentioned city engaged in hostilities with Pushkarasārin of Taxila. The king of Taxila harassed by numerous enemies including the mysterious Pāŋdavas who are known to have been in possession of šākala (in the Punjab) in the days of Ptolemy, turned to the king of Magadha for help. Though ready to oblige his Gandhārian friend by receiving an embassy, bimbisāra, who had to liquidate the long-standing feud with his eastern neighbour across the Champā, was in no mood to alienate Pradyota or am of the other militars chiefs of the age.

When the king of Avanti was suffering from jaundice he ten the physician Jivaka. He also pursued a policy of dynastic marriages like the Hapsburgs and Bourbons of Europe and contracted alliances with the ruling families of Madra,' Kosala' and Vaisālī. These measures were of great importance. They not only appeased the most formidable militarists of the age, but eventually paved the way for the expansion of the kingdom both westward and north ward. Bimbisāra's Kosalan wife brought a Kāš village producing a revenue of a hundred thousand for bath and perfume money. The Vaisālian connection produced momentous consequences in the next reign.

<sup>2</sup> Khemā, the princes of śākala (Madra) is said to have been the chief contout of Bimbistra. Was she connected with the Pkndavas who are found in Xikala as laie as the age of Ptodemy<sup>2</sup>.

7 According to the Dhommapada Commentary (Harvard, 29, 60, 30, 225) lumbusia and Pasenali were connected by marriage, each having married a uster of the other.

"Jitaha No. 190, 180, 192 According to the Thum Jitaha (190) and the Mithiah Jitaha (193) in the Ossain purses was the mother of Aginasum. The putase to the Jitahas 1819, 1811 time of his (Aplitasture's) conception there area in his mother, the daughter of the king of Novala, a chronic longing to drank blood from the 119th knee of king Bimidistar." In the white Markel Biology of Markel Asympt, 1100 Paccasal of Kossai call-Affoldaria his nephes. In Vol. 1, page 18th of the Book of the Rindrad Navings, 1100 Paccasal of the Rindrad Navings in Survey. Model Modalogy appears as the name of Aplicasture's mother

The shrewd policy of Bimbisara enabled him to devote his undivided attention to the struggle with Anga which he annexed after defeating Brahmadatta.1 The annexation of Anga by Bimbisara is proved by the evidence of the Mahavagga2 and that of the Sonadanda Sutta of the Dīgha Nikāya in which it is stated that the revenues of the town of Champa have been bestowed by King Bimbisara on the Brahmana Sonadanda. We learn from Jaina sources that Anga was governed as a separate province under the Magadhan Crown Prince with Champa as its capital.' The king himself resided in Rajagriha-Giriyraja. Thus by war and policy Bimbisara added Anga and a part of Käśi to the Magadhan dominions, and launched Magadha to that career of conquest and aggrandisement which only ended when Asoka sheathed his sword after the conquest of Kalinga. We learn from the Mahawagga that Bimbisāra's dominions embraced 80,000' townships

The victories of Bimbisara's reign were probably due in large measure to the vigour and efficiency of his administration. He exercised a rigid control over his High Officers," dismissing those who advised him badly

A Tibetan writer calls her Vasavi (DPPN, I 34). The Jama writers repre sent Chellana, daughter of Chetaka of Varsali as the mother of Künika-Ajātašatru. The Nikāyos call Ajātašatru Vedeluputta (Vaideliputra), 10, son of the Videhan princess. This is taken to confirm the Jama tradition because Vaisālī was in Videha. Buddhaghosha, however, resolves "Pedehi" into Veda-tha, Vedena thati or intellectual effort (BKS Vol 1, 100n) and seems to suggest that "Vedeliiputta" simply means "Son of the accomplished princess" We should moreover remember that the Kosalan monarch Para Atnara, had the epithet l'aidcha and the name Kausalya was applied to several Kasi princesses in the epic. The appellation Vaidehiputta, therefore does not necessarily disprove the Kosalan patentage of the mother of Ajātaśattu According to one authority "Chela" (Chellana) was styled "Vaidehi" "as she was brought from Videha" (AIU, II, 20)

L JASB, 1914, p 821.

<sup>2</sup> SBE, XVII, p 1.

<sup>3</sup> Hemchandra, the author of the Panisstaparsan VII 22, of also the Bhagovati Sutra and the Nerayavali Sutra (ed Warren, p 3) King (raya) Kinnya, son of King Seniva by Chellanadevi, ruled in Champa-nagari in Bhāratavarsha, which is in Jambudvīpa.

<sup>4</sup> Sutta Nipāta, SBE, X, ii, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apparently a stock number.

Chullavagga of the Pinavapitaka, VII 3 5 See also Vinava, 1, 73, 74f 207, 240

and rewarding those whose advice he approved of. The result of the 'purge' was the emergence of the type of official represented by Vassakāra and Sunītha. The High Officers (Rājabhata) were divided into several classes, viz., (1) Sabbatthaka (the officer in charge of general affairs), (2) Senā-nāyaka Mahāmattas (generals), and (9) l'ohārīka Mahamattas (judges). The Vinava texts afford us a glimpse of the activities of these Mahāmātras, and the rough and ready justice meted out to criminals. Thus we have reference not only to imprisonment in jails (kārā), but also to punishment by scourging (kaśā), branding, beheading, tearing out the tongue, breaking ribs, etc. There seems to have been a fourth class of mahāmātras who were responsible like the village syndic and headmen (grāmabhojaka or grāmakuta) for the levy of the tithe on produce.2

In provincial administration a considerable degree of autonomy was allowed. We hear not only of a sub-king at Champā, but of māṇḍalɪha rājās 'corresponding perhaps to the earls and counts of mediaeval European polity. But Bimbisāra, like William the Conqueror, sought to check the centrifugal tendencies of the system by a great gemote of village headmen (grāmikat) who are said to have assembled from the 80,000 townships of the realm.

Measures were taken for the improvement of communications and the foundation of a new toyal residence. Yuan Chwang (Hitten Tsang) refers to Bimbisian's road and causeway, and says that when Kuśāgrapura (old Rājagriha) was afflicted by fires, the king went to the cemetery and built a new city. Fa Hien, however, gives the credit for the foundation of New Rājagriha to Ajātasatru. The patronage of Jīvaka shows that medical arrangements were not neglected.

In one respect Bimbisāra was unfortunate. Like

<sup>1</sup> Another judicial officer mentioned in Pali texts (Kindred Sayings, II 172) is the l'inichehay-āmacheha.

<sup>2</sup> Camb. Hist., I. 199

<sup>\*</sup> DPPN, II. 898.

Prasenajit he was possibly the victim of the malevolence of the Crown Prince whom he had appointed to the vice-royalty of Champā,' and had perhaps even admitted to royalty, following the precedent of his own father.' The ungrateful son, who is variously called Ajātaśatru, Kūṇika and Asokachanda' is said to have put his father to death. The crime seriously affected the relations of Magadha with Kosala. Dr. Smith regards the story of the murder as 'the product of odnum theologicum', and shows excessive scepticism in regard to the evidence of the Pāli canon and chronicles. But the general credibility of these works has been maintained by scholars like Rhys Davids and Geiger whose conclusions seem to be confirmed directly or indirectly by the testimony of independent classical and Jaina writers.'

#### SPOTION V MAGADHA MILITANE-KÜNIKA-ASĀTASATRII

Whatever may have been the mode by which he acquired the throne, Kūṇika-Ajātaśatru proved to be an energetic ruler. The defences of the realm were strengthened by fortifications at Rājagriha and the foundation of a new stronghold at Pāṭaligrāma near the junction of the śon and the Ganges. Like Frederick II of Prussia he carried out the policy of a father with whom his relations were by no means cordial. His reign was the highwate

Bhagavafi Sūtra, Nirayāvali Sūtra, Parišishtaparvan IV. 1-9; VI 22 and the Kathākoša, p. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chullenggo, VII. 3. 5. Bithbalra sceme to have sought the anistrance of other sons, noo, in the work of government. One of these, Abhaya (on of Padmävarī of Ujain or of Nandā helped his father to foil the machinations of Phadovas. Other childen, recorded by tradiction were Vimala Roopfoffia by Anthapáli. Halls and Vehalla by Chellana, Käla, Silavat, Jayasena and a gul Chundi by other waves.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kathākoša. The Aupapātia sūtra styles him Devānupiya (IA, 1881, 108) a title posubly identical with Devānanhpiya of inscriptions of the third century B.C.

<sup>•</sup> Cf. the Jaina attempt to whitewash Künika from the stain of intentional particule (Jacobi referring to the Niray@ouli Sūtra in his Kolpa Sūtra of Bhadravähu, 1879, p. 5).

mark of the power of the Haryanka dynasty. He not only humbled Kosala and permanently annexed Kāśi, or a part of it, but also absorbed the state of Vaisālī. The traditional account of his duel with Kocala is given in Buddhist texts.1 It is said that when Aiātaśatru murdered Bimbisāra, his father, the queen Kosalā Devī died of love for him. Even after her death the Magadhan King continued to enjoy the revenues of the Kāśi village which had been given to the lady for bath money. But Prasenaiit, the sovereign of Kosala, determined that no parricide should have a village which was his by right of inheritance. War followed, sometimes the Kosalan monarch got the best of it, and sometimes the rival king. On one occasion Prasenajit fled away in defeat to his capital Śrāvastī; on another occasion he took Ajātaśatru prisoner but spared his life as he was his nephew. He confiscated the army of the captive prince but sought to appease him by the offer of the hands of his daughter Vaiira. The princess was dismissed with the Kāśi village in question, for her bath money Her father could not enjoy the fruits of peace for more than three years. During his absence in a country town, Dīgha Chārāvana, the Commander-in-Chief, raised prince Vidudabha to the throne.' The ex-king-set out for Rājagriha, resolved to take Ajātaśatru with him and capture Vidudabha But he died from exposure outside the gates of the Magadhan metropolis

The traditional account of the war with Valsāli is preserved in part by Jaina writers. King Seniya Bimbisāra is said to have given his famous elephant Seyanaga (Sechanaka, the sprinkler), together with a large necklace of eighteen strings of jewels, to his younger sons Halla and Vehalla born from his wife Chellanā, the daughter of Rājā Chetaka of Vaišālī. His eldest son Kūṇiya (Ajāta-

<sup>1</sup> The Book of the Kindred Savings, I pp. 109-110 The Satisvitta Nikāya and the Haritamāta, Feddhoki-Nikara, Kummā Sapinda Tachchha Sākara and the Bhaddasājā Jātaka;

<sup>2</sup> DPPN. II 172. 1 Bhaddasāla lātaka

satru), after usurping his father's throne, on the instigation of his wife Paūmāvaī (Padmāvaīt),' demanded from his younger brothers the return of both gifts. On the latter refusing to give them up and flying with them to their grandfather Chetaka in Vaisālī, Kūṇiya, having failed peacefully to obtain the extradition of the fugitives, commenced war with Chetaka.' According to Buddhaghosha's commentary the Sumaṅgala-vilāsinī,' the cause of the war was a breach of trust on the part of the Lichchhavis in connection with a mine of precious gems or some fragrant material near a port on the Gauges over which a condominium was exercised by Ajātasutru and his northern neighbours.

The preliminaries to the struggle between Magadha and Vaiśālī are described in several Pāli texts. In the Mahāvagga it is related that Sunād(t)ha and Vassakāra, two munsters of Magadha, were building a tort at Pāṭaligrāma in ordet to repel the Vajjis (Yrijis). The Mahāparmibāna Suttanta savs: "The Blessed One was once dwelling in Rājagaha on the hill called the Vulture's Peak. Now at that time Ajātasattu Vederhiputta, the king of Magadha, was desirous of attacking the Vajjians; and he said to himself, 'I will root out these Vajjians, mighty and powerful though they be, I will destrow these Vajjians, I will bring these Vajjians to utter ruin' ".

"So he spake to the Brāhmaṇa Vassakāra, the prime minister of Magadha, and said, 'Come now, Brāhmaṇa, do you go to the Blessed One, and ..tell him that Ajātasattu . has resolved, 'I will root out these Vajjians'. Vassakāra

<sup>1</sup> The appelation Palmäsali is of so frequent occurrence in connections with Magadhan notality that it seems to be an epithet rather than a personal name. The mother of prince Vibins, a queen of Ajitaşirm, and a sette of Darása, all have this name according to tradition of, it he name Padmini applied to the most commendable type of women in treaties on Erotis. It is also not improbable that the name belongs to the domain of mythology.

<sup>2</sup> Unitunga-davilo, II Appendix, p 7, ct Tawner, Kalihikofa, pp 176ff. Burmese Edition, Part II, p 90. See now B C Law, Buddhistic Studies, p. 190; DPPN, II, 781.

<sup>4</sup> SBE, XI, pp. 1-5; XVII 101, Gradual Sayings, IV. 14 etc.

hearkened to the words of the king..." (and delivered to the Buddha the message even as the king had commanded).

In the Niravāvalī Sūtra (Niravāvalivā Sutta) it is related that when Kūnika (Ajātaśatru) prepared to attack Chetaka of Vaisālī the latter called together the eighteen Ganarājas' of Kāśı and Kosala, together with the Lichchhavis and Mallakis, and asked them whether they would satisfy Kūnika's demands or so to war with him. The good relations subsisting between Kosala and Vaiśālī are referred to in the Majihima Nikāya? There is thus no reason to doubt the authenticity of the Jaina statement regarding the alliance between Kāśi-Kosala on the one hand and Vaisali on the other. It seems that all the enemies of Ajātašatru including the rulers of Kāśi-Kosala and Vaisālī offered a combined resistance. The Kosalan war and the Vaijian war were probably not isolated events but parts of a common movement directed against the establishment of the hegemony of Magadha. The flames fused together into one big conflagration,1 We are reminded of the tussle of the Samnites. Etruscans and Gauls with the rising power of Rome.

In the war with Vaissili Kūṇiya-Ajātasatru is said to have made use of the Mahāsilākautaga and rat()hamusala. The first seems to have been some engine of war of the nature of catapult which threw big stones. The second was a chariot to which a mace was attached and which, running about, effected a great execution of men. The rat()hamusala may be compared to the tanks used in the great world wars.

The war is said to have synchronized with the death of Gosāla Mańkhaliputta, the great teacher of the Ājīvika sect. Sixteen years later at the time of Mahāvīra's death the anti-Magadhan confederacy is said to have been still

<sup>1</sup> Chiefs of republican clans. Cf. 125 autc.

<sup>2</sup> Vol. II, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> We are told that even Pradyota of Avant; made preparations to avenge the death of his friend Bunbi-Tra (DPPN, I. 34).

<sup>4</sup> Uvāsaga-dasāo, Vol. II, Appendix, p. 60 Aathākoša, p. 170

in existence. We learn from the Kalpa Sūtra that on the death of Mahāvīra the confederate kings mentioned in the Nirayāvalī Sūtra instituted a festival to be held in memory of that event.\(^1\) The struggle between the Magadhan king and the powers arrayed against him thus seems to have been protracted for more than sixteen years. The Allhakathā gives an account of the Machiavellian tactics' adopted by Magadhan statesmen headed by Vassakāra to sow the seeds of dissension among the Vaiśālians and thus bring about their downfall.\(^2\)

1.5 BE, 3.5.1., 266 (p.12., 128). As pounted out by Jacob (The Aulpositie of Bladardulla, 6B, 1) the traditional date of Malabarda Sivindus vs. 700 years before Vikama (58 B C) according to the sertlainbura, and tog according to the Digambora. It is suggested that Vikama of the Digamboras it incoded for Salvinus (78 A.D.). A different tradition is, however, recorded by Hennachandra who says that 155 years after the liberation of Mahävira Chandragupta be same king:—

As Chandragupta's accession apparently took place between 326 and 312 B.C., the tradition recorded in Hemachandra's Parisishtaharpan would place the date of Mahāvīra's death between 481 and 467 B.C. But early Buddhist texts (Dialogues, III, pp. 111, 203; Majthina, II, 243) make the famous Jaina teacher predecease the Buddha, and the latest date assigned by reliable tradition to the Parmurvana of the Sakva sage is 486 B.C. (Cantonese tradition, Smith, EHI, 4th ed., 19) According to Ceylonese writers, Sakyamuni entered into novāna in the eighth year of AjātaSattu (Ajātasattuno vasse atthame muni nibbute. Mahawamia, Ch. IP. This would place the accession of the son of Bimbisara in 193 B.C., if the Cantonese date for the novina of the Buddha is accepted. Jaina writers put the interval between Kūṇika's accession and the death of their master at 16 and 'x' years. According to Buddhist chronuclers the interval would be less than 8 years as Mahāvīta predeceased the Buddha The divergent data of the Jama and Buddhist texts can only be reconciled if we assume that the former take as then starting point the date of the accession of kūņika as the rājā of Champā, while the Buddhists begin their calculation from a later date when Ajātasatru mounted the throne of Rājagpha According to Buddhist tradition Vassakāra's visit to the Buddha in connection with the Virgian incident took place a year before the parintivana. The destruction of the Viril power took place some three years later on (DPPN, I. 33-54) i.e c. 484 B.C. Too much reliance cannot, however, be placed on the traditional chronology.

<sup>2</sup> Diplomacy (upalāpane) and distunion (mithubheda), DPPN, II. 846. JRAS. 1931. Cf. Gadual Saying, IV. 12. "The Vajjians cannot be overcome in battle, but only by cunning, by breaking up their alliance."

\*\*Cf. Modern Review, July, 1919, pp. 55-55. According to the Arya-Mañjusti-Mula-Kalpa (Vol. I. ed. Gauapati Sästri, pp. 605 f) the dominuous of Ajitastru embraced, besides Magadha, Añga, Viriquast (Benares), and

The absorption of Vaisalī and a part at least of Kāsi as a result of the Kosalan and Vaijian wars probably brought the aspiring ruler of Magadha face to face with the equally ambitious sovereign of Avanti. We have already referred to a statement of the Maijhima Nhānya that on one occasion Ajātasatru was fortifying his capital because he was afraud of an invasion of his dominions by Pradyota. We do not know whether the attack was ever made. Ajātasattu dosnot appear to have succeeded in humbling Avanti. The conquest of that kingdom was reserved for his successors.

It was during the reign of AjātaSatru that both Mahāvita and Gautama, the great teachers of Jainism and Buddhism tespectivels, are said to have entered mrvāna. Shortly after the death of Gautama a Council is said to have been held by the monks of his Order for the recitation and collection of the Doctrine.

# Section VI. AJĀFAŚĀFRU'S SUCCESSORS--THE TRANSFER OF CAPITAL AND THE FALL OF AVANII

Ajātašatru was succeeded according to the Purānas by Daršaka. Geiger considers the insertion of Daršaka after Ajātašatru to be an error, because the Pāli Canon indubitably asserts that Udāyr-bhadda was the son of Ajātašatru and probably also his successor. Jaina tradition recorded in the Kathākoša and the Parišishtaphrumi also represents Udava or Udāyin as the son of Kūṇika by his wife Padmāvatī, and his immediate successor.

Though the existence of Darśaka, as a rulei of Magadha and a contemporary of Udayana, is iendered probable by references in the Swapna-Väsawadatta attributed to Bhāsa, yet in the face of Buddhist and Jaina evidence it

Varsall in the north. In the opinion of Dr. Javaswal the Parkham statue is a contemporary pointant of king Varasaria. But klimika of Parkham (Linders List No 1901) is obtionable not a king.

<sup>1</sup> P. 177.

<sup>3</sup> P 49

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Buddhist witters represent Vajirá daughter of Pravenajit, as the mother of Udava.

191

cannot be confidently asserted that he was the immediate successor of Ajātaśatru on the imperial throne of Magadha. He may have been one of the manḍalika rājās like the father of Višākha Pāñchālīputra. His inclusion among Magadhan suzerains is possibly paralleled by that of śuddhodapa in the main list of the Ikshvākuids. Certain writers identify him with Nāga-Dāsaka who is represented by the Ceylonese Chronicles as the last king of Bimbisāra's line.¹ The Dryāwadāna,¹ however, omits this name altogether from the list of the Bimbisāra's. There was thus no unanimity even among Buddhists about the lineage and position of the king.

Udāyin: Before his accession to the throne Udāvin or Udāyi-bhadda, the son of Ajātašartu, seems to have acted as his father's Viceroy at Champā. The Parsishtu-parvan informs us that he founded a new capital on the banks of the Ganges which came to be known as Pāṭali-putra.¹ This part of the Jaina tradition is confirmed by the testimony of the Gārgī Saṃhntā and the Vāyn Punāṇa according to which Udāyin built the city of Kusumaṇua (Pāṭaliputra) in the fourth year of his reign. The choice of the place was probably due to its position in the centre of the realm which now included North Bihār. Moreover, its situation at the confluence of two large rivers, the Ganges and the Son and close to other streams, was important from the commercial as well as the strategic point of view. In this connection it is interesting to note that the

<sup>1.</sup> Eg., Di. D. R. Bhandatka: In this connection motion we mode, in active editions of a passage in the 5-ya bi, (Berlis 1 Jam. II. P 10-13). To the south-west of the old banghātīma about 100 is is the Samphātīma 1-16-oslatkā; i. It was built by the last descendant of Bimbasha 15½. "The name of the second Samphātīma was sought to be connected with that of Darisha who was here represented as the last descendant of Bimbasha. But I now think that the connection of the means of Darisha. The think the connection of the means of Darisha.

² P. 369.

<sup>3</sup> Jacobs, Parisishtabaruan, p. 42.

<sup>4</sup> VI. 34; 175-180.

<sup>5</sup> Kern, Brihat Saihhita, 46.

Kauţılīya Arthasāstra recommends a site at the confluence of rivers for the capital of a kingdom.

The Parisishtaparvan' refers to the king of Avanti as the enemy of Udayin. This does not seem to be improbable in view of the fact that his father had to fortify his capital in expectation of an attack about to be made by Pradyota, ruler of that country. The fall of Anga and Vaisali and the discomfiture of Kosala had left Avanti the only important rival of Magadha. This last kingdom had absorbed all the monarchies and republics of Eastern India. On the other hand, if the Kathā-sarit-sāgara and the AvaSyaka kathanakas2 are to be believed, the kingdom of Kausambi was at this time annexed to the realm of Pālaka of Avanti, the son of Pradyota and was governed by a prince belonging to his family. The two kingdoms. Magadha and Avanti, were brought face to face with each other. The war of nerves between the two for ascendancy probably began, as we have seen, in the reign of Ajātaśatru. It must have continued during the reign of Udayin.' The issue was finally decided in the time of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pp. 45-16. Text VI, 191. Abhūdasahanomiyam Teantišo' by Udāyinah.
<sup>2</sup> See Supra Sec. III, p. 204.

For a traditional account of the conflict between Udayin and the king of Avants, see IHQ, 1929, 399.

In the opinion of Dr. Jayawal one of the Jamous "Patna Statues" which, at the time of the contoversy, stood in the Bhabut Callery of the Indian Muscum (Ind. Ant., 1919, pp. 29ff.), is a portrait of Udayin. According to him the sauce bears the following words.

Bhage ACHO chhonidhisc.

He identifies dGHO with long Aja mentioned in the Biologouta lix of shiminga kings, and with Vidayo of the Molys, Jayr and Brolingha loves Dr. Jaxwal's reading and interpretation of the ineciption base not, however, been accepted by several sheelass including Dr. Barnett, Nii. Chanda and Dr. R. C. Majumdar. Dr. Smith, however, while unwelling to deginative, was of opinion that the statue was pre Manus. In the third edition of his doubt investigation on the statue are so difficult to read that it is well-migh impossible to come to a final decision. For the present the problem must as that of a Foldsia. According to him the figure hore the words "Fakhe Actionegopie". Mr. Chanda's tending in Biology Bedenbah suited (the Actionegopie" in Mr. Chanda's tending in Biology Bedenbah suited (the March, 1916). Majorithe and the Carlett, Lee, Vastavapa). See Indian Antiquery, March, 1916. Disable and the Allertine and the Carlett and the Allertine and March, 1916.

Siśunāga, or of Nanda as Jaina tradition seems to suggest.1

Udāyin's successors in the Purāṇas are Nandivardhana and Mahānandin. According to the Jainas he left no heir.¹ The Ceylonese chroniclers place after Udāyi the kings named Anuruddha, Muṇḍa and Nāga-Dāsaka. This tradition is partially confirmed by the Aṅguttara Nikāya which alludes to Muṇḍa, 'King of Pāṭaliputra. The Divyāwadāṇa, too, meutions Muṇḍa but omits the names of Anuruddha and Nāga-Dāsaka. 'The Aṅguttara Nikāya by mentioning Pāṭaliputra as the capital of Muṇḍa indirectly confirms the tradition regarding the transfer of the Magadhan metropolis from Rājagriha to Kusumapura or Pāṭaliputra before his reign.

The great Ceylonese chronicle avers that all the kings from Ajātasatru to Nāga-Dāsaka were parricides. The citizens drove out the family in anger and raised an amātya (official) to the throne.

Susunāga or Sišunāga, the new king' seems to have employment of amātysa as provincial governors or district officers need not cause surprise. The custom continued as late as the time of Gautamīputra Sātakarni and Rudradāman I. The Purānas tell us that "placing his son at Benares he will repair to (the stronghold of) Girivraja". He had a second royal residence at Vaisālī which ultimately becamb is capital.5 "That monarch (Sišunāga), not unmindful of

Ind. Ant., II 362

<sup>2</sup> Parisishiaparran, VI. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ang. III. 57. "The venerable Narada dwelt neat Pățaliputta in the Cock's Park. Now at that time Bhaddā, the dear and beloved queen of king Mugda died." The king's grief was infrense. The queen's body was placed in an oil vessel made of tron. A treasurer, Psyaka, is also mentioned. (cinadual serijing, III. 48).

<sup>4</sup> The violent death of Künska (Ajātaśatru) is known to Jain tradition (Jacobi, Parišishtaparvan, 2nd ed. p. xiii).

b The question of the relative merits of Puranic and Ceylonese accounts of this king and his place in early Magadhan lists of kings have been discussed in Part I, pp. stepte. 115 ff.

<sup>4</sup> SBE, XI, p. xvi If the Duātrimiai-puttalihā is to be believed Vesāli (Vaisāli) continued to be a secondary capital till the time of the Nandas

his mother's origin,' re-established the city of Vesālī (Vaišālī) and fixed in it the royal residence. From that time Rājagaha (Rājagriha-Girivraja) lost her rank of royal city which she never afterwards recovered".

The most important achievement of Śiśunāga seems to have been the destruction of the 'glory' of the Pradyota dynasty of Avanti. Pradyota the first king of the line, had been succeeded, according to tradition, by his sons Gopāla and Pālaka after whom came Viśākha and Āryaka. The name of Gopāla is omitted in the Purānas with the possible exception of the k Vishnu manuscript, where it finds mention instead of Pālaka.2 The accession of the latter synchronised, according to Jaina accounts, with the passing away of Mahavira. He is reputed to have been a tvranı. Viśākha-bhūpa (1.e., king Viśākha called Viśākhavūpa in most Purānic texts) may have been a son of Pālaka ' The absence of any reference to this prince in non-Puranic accounts that have hitherto been available, may suggest that he ruled in some outlying district (Mahishmati), or was set aside in favour of Arvaka who occupied the throne, as a result of a popular outbreak, almost immediately after the fall of Pālaka. The Purāṇas place after Āryaka or Ajaka a king named Nandivardhana, or Vartivardhana, and add that Sisunaga will destroy the prestige of the Pradyotas and be king. Dr. Jayaswal identifies Ajaka and Nandivardhana of the Avanti list with Aja-Udayin and Nandivardhana of the Puranic list of Saisunaga kings.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sisunāga, according to the Mahāvashsethā (Turnour's Mahāvashsa, xivil), was the son of a Lachchhavi rājā of Vastāti He was conceived by a nagara-slobhnī and brought up by an officer of State.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Essay on Gunādbya, 115; Gopāla and Pilaka find mention in the firshic Kathā, Supah-Rāmudatiā, Piratijā Funganhārajana, Mirichhadaţia, et a prince named Kumārasena is known to the Henshe-cherita. According to the Nepalese Brahastahā (et Kathā-suri-sāgan, XIX 57) Gopāla succeed, Mahāsena (Pradyota) but abdicates in favour of ha brother Pilaka. Pilaka Pilaka reconnucts the crown in favour of Avanhivardhana, son of Gopāla. In the Avatyaka Kathānaskas (Partshipsparusu, and ed. xii) Avantisena is mentioned as a grandson of Pilaka.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DKA, 13. nag. The Kalki Purāna (1. 3. 32f.) mentions a king named Višākha-yūpa who ruled at Māhiśmatī near the southern frontier of ancient Avanti

Dr. D. R. Bhandarkar, on the other hand, says that Aryaka or Ajaka was the son of Gopāla, the elder brother of Pālaka.' "Nandivardhana" and "Vartivardhana" are apparently corruptions of Avantivardhana, the name of a son of Pālaka according to the Kathā-sarti-sāgara," of Gopāla according to the Kepalese Bṛthat-shafā," or possibly identical with Avantisena, a grandson of Pālaka according to the Āvatyaka Kathānakas.' The Pradyota dynasty must have been humbled by Sisunāga in the time of king Avantivardhana. The Magadhan victory was doubtless facilitated by the revolution that placed Āryaka, a ruler about whose origin there is hardly any unanimity, on the throne of Ujjain.

Siśunāga<sup>5</sup> was succeeded according to the Purāṇas by hison Kākayarna, and according to the Ceylonese chronicles by his son Kālāšoka. Jacobi, Geiger and Bhandarkar agree that Kālāšoka, 'the black Aśoka' and Kākayarna, 'the crow-coloured' are one and the same individual. The conclusion accords with the evidence of the Aśokāvadāna which places Kākayarnin after Muṇḍa, and does not

TRADITIONAL GENEALOGY OF THE PRADYOTAS



king of Ujjain King of Kausambi 

The Kāuya Mīmāninā (3rd ed., p. 50) contains an interesting notice of this king and says that he prohibited the use of cerebrals in his harem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carm Lec., 1918, 64f. But J. Sen rightly points out (IHQ, 1930, 699) that in the Myrichhakatika Ayaka is represented as a row boy who was raised to the throne after the overthrow of the tyrant Palaka.

<sup>2</sup> Tawney's translation, II. 485, Cf. Camb Hist. Ind., I 511.

Fissay on Gunādhya, 115.

<sup>·</sup> Paritichtaparvan and ed. p. xii.

mention Kālāśoka.¹ The new king already served his apprenticeship in the art of government possibly at Benares and in the district of Gayā. The two most important events of his reign are the meeting of the second Buddhist Council at Vaišālī, and the final transfer of the capital to Pātaliputta.

Bāṇa în his Harsha-tharita' gives a curious legend concerning his death. It is stated that Kākavarna Saišunāgi had a dagger thrust into his throat in the vicinity of his city. The story about the tragic fate of this king is, as we shall see later on, confirmed by Greek evidence.

The traditional successors of Kālāšoka were his ten sons who are supposed to have ruled simultaneously. Their names according to the Mahābodhruama were Bhadrasena, Korandavarna, Mangura, Sarvañjaha, Jālika, Ubhaka, Sañaya, Korayva, Nandivardhana and Pañchamaka.

Only one of these names, mz., that of Nandivardhana occurs in the Purāṇic lists. This prince attracted some attention in recent years. His name was read on a Patna statue and in the famous Hāthigumphā inscription of

Duryāvadāna, 169 , Geigei, Mahāvanna, p. Sli

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K P Parab, 1th ed , 1918, p 199.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Disspandina (p. 369) give a different list of the successor of Kakavanjin Sahalin, Fulakulin, Mahamandala and Prasenajit After Prasenajit the crown went to Nanda.

Bhandarkar, (arm. Lec., 1918, 83

<sup>&#</sup>x27;Dr. Javaswal opined that the headless 'Patna statue'' which stood, it the time when he wrote, in the Bharbur Gallery of the Indian Museum, was a portrait of this king. According to him the inscription on the statue runs as follows, ....

Sapa (or Sava) khate Voța Narhdi.

He regarded Yafe Andrid, as an abbrevation of Vartwardhana (the name of Anndivardhana in the Ydyu Ins) and Nandivardhana, Mr. R. D. Banerji in the June number of the Journal of the Bihar and Orrus Research Society, 1919, said that there cannot be two opinions about the reading Faja Narhidi. Mr. Chanda, however, regarded the vature in question as an image of a Yakiha and read the inscription which it bore as follows:—
Yakiha as (y regia mandi,

Dr. Majumdar said that the inscription might be read as follows: -- Yakhe sain vajinām 70.

He placed the instription in the second century A. D., and supported the Yakha theory propounded by Cumingham and upheld by Mr. Chanda. He did not agree with those scholars who concluded that the statue was a portrait of a Satsunāga swiercign simply because there were some letters in the instrip-

Khāravela. He was sought to be identified with Nandarāja of Khāravela's record on the strength of Kshemendra's reference to Purvananda (Nanda the Elder) who. we are told, should be distinguished from the Navanandah or New (Later) Nandas, and taken to answer to a ruler of the group represented by Nandivardhana and Mahānandin of the Purāṇas.' In the works of Kshemendra and Somadeva, however, Püravananda (singular) is distinguished, not from the Navanandah, but from Yogananda (Pseudo-Nanda), the re-animated corpse of king Nanda.' The Purane as well as the Ceylonese chroniclers know of the existence of only one Nanda line and agree with Jaina tradition in taking nava to mean nine (and not new). They represent Nandivardhana as a king of the Saisunaga line-a dynasty which is sharply distinguished from the Nandas. The Puranas contain nothing to show that

tion unter divension which might be construed as a name of a Sasainaga Mig. Referring to Dr. Jayawal's suggestion that the four Tata Named was composed of two variant proper names (Varthardhana and Namidwardhana)—he said that Chandragupha II was also knoom as Devagopia, and Vigiahapilla had a second name stirapilla, but who had even heard of compound names his Chandra-Deva, or Deva-Chandra, and Stira-Vigraha or Vigraha-Stira? (Ind. Ant., 1919).

Mr. Orchendia Coomar Gangoly, on the other hend, regarded the statue as a Yeshai minge, and dree our attention to the catalogue of Valshae in the Mahāmāyūrī and the passage "Nemdi the Ierdhums chanse nague; Nemdi voordhume" (Modern Renews, October, 1939) Dr. Barmett was abo not satisfied that the four syllables which might be read as Iegla Nemda mentioned the name of a salisminga king. Dr. Smith, however, in the third edition of his dauba admitted the possibility of Dr. Jayawarl's contention. We regard the problem as still unsolved. The data at our disposal are too santy to surrant the conclusion that the increption on the "Patna statue" mentions a Saifunsiga. King. The serips seems to be late.

1 Jayaswal (supported by R. D. Banerja); The Oxford History of India, Additions and Corrections; JBORS, 1918, 91.

<sup>2</sup> Cf. Kathā-sarst-sāgara, Durgāprasād and Parab's edition, p. 10.

1 Cf. Jacobi, Parisishtaparuan VIII. 3; App. p. 2, 'Namdavamie Navamo Namdarāyā.

Nandivardhana had anything to do with Kalinga. On the contrary, we are distinctly told that when the Saisunagas and their predecessors were reigning in Magadha 3a kings ruled in Kalinga synchronously. "It is not Nandivardhana but Mahāpadma Nanda who is said to have brought 'all under his sole sway' and 'uprooted all Kshatriyas.' So we should identify Namdarāja of the Hāthigumphā inscription who held possession of Kalinga either with the all-conquering Mahāpadma Nanda or one of his sons."

### SECTION VII. CHRONOLOGY OF THE HARYANKA-ŠAIŠUNĀGA KINGS

There is considerable disagreement between the Puranas and the Cevlonese chronicles regarding the chronology of the kings of the Bimbisarian (or Haryanka) and Saisunaga dynasties. Even Smith and Pargiter are not disposed to accept all the dates given in the Purāṇas.3 According to Cevlonese tradition Bimbisara ruled for fifty-two vears. Ajātaśatru for 92 years. Udāvī for 16 years. Anuruddha and Munda for 8 years. Naga-Dasaka for 24 years. śīśunāga for 18 years. Kālāśoka for 28 years and Kālāśoka's sons for 22 years. Gautama Buddha died in the eighth year of Ajātaśatru, i.e., in the (52 + 8 =) 60th year (i.e., a)little more than 50 years) after the accession of Bimbisara. The event happened in 544 B.C. according to a Ceylonese reckoning, and in 486 B.C. according to a Cantonese tradition of 489 A.D., based on a 'dotted record' brought to China by Samgha-bhadra. The date 544 B.C. can, however, hardly be reconciled with a gatha transmitted in the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chanda, Memours of the Archaeological Surrey of India, No. I, p. 11.
<sup>2</sup> Parquire (AlIIT. pp. 86°)- reads the Mattep Purifue as assigning the Stiandages 16g years, and further reduces the number to 14g allowing an average of about 14g years for each reign. He places the beginning of the fiftinging (among whom he includes the Bimbistrido) in B.C. 597 and rejects (487p) the traditional figures for the reigns of Bimbistra and his soo. (7) also Bhandarkar, Germ. Lec., 1918. p. 68. 'A period of 15g years for ten consecutive reigns' Lec. 45g years for each; if suite preposedorus.'

<sup>2</sup> Mahavamsa, Ch. 2 (p. 12 of translation).

Ceylonese chronicles which states that Privadarsana (Asoka Maurva) was consecrated 218 years after the Buddha had passed into nirvana.1 This fact and certain Chinese and Chola synchronisms led Geiger and a few other scholars to think that the era of 544 B.C. is a comparatively modern fabrication and that the true date of the death of the Buddha is 489 B.C.2-a result closely approaching that to which the Cantonese tradition leads us. The Chola synchronisms referred to by these scholars are, however, not free from difficulties, and it has been pointed out by Geiger himself that the account in Chinese annals of an embassy which Mahānāman, king of Ceylon, sent to the emperor of China in 428 A.D., does not speak in favour of his revised chronology. The traditional date of Menander which is c. 500 A.B., works out more satisfactorily with a Nirvāna era of 544 B.C., than with an era of 489 or 486 B.C. In regard to the Maurya period, however, calculations based on the traditional Cevlonese reckoning will place the accession of Chandragupta Maurya in 544-162 = 882 B.C., and the coronation of Asoka Maurva in 544-218=326 B.C. These results are at variance with the evidence of Greek writers and the testimony of the inscriptions of Asoka himself. Classical writers represent Chandragupta as a contemporary of Alexander (326 B.C.) and of Seleukos (312 B.C.). Asoka in his thirteenth Rock Edict speaks of certain Hellenistic kings as alive. As one at least of these rulers died not later than 258 B.C. (250 B.C. according to some authorities) and as rescripts on morality began to be written when Asoka was anointed twelve years, his consecration could not have taken place after 260 B.C. (261 B.C. according to some). The date cannot be pushed back beyond 277 B.C., because his grandfather Chandragupta must have ascended the throne after 326 B.C., as he met Alexander in that year as an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Due satāns cha vassāni aṭṭhārasa vassāni cha Sanbuddhe parintbbute abhsitito Piyadassano. 1bid., p. xxiii (Cl. Dīp. 6. 1). <sup>2</sup> Ibid., Geiger, trans. p. xxviii; [RAS, 1909, pp. 1-34

ordinary individual and died after a reign of 24 years, and the next king Bindusara, the father and immediate predecessor of Asoka, ruled for at least 25 years, 326 B.C .--49 = 277 B.C., Aśoka's coronation, therefore, took place between 277 and 261 B.C., and as the event happened, according to the old Gatha recorded by the Ceylonese Chroniclers, 218 years after the parinirvana of the Buddha, the date of the Great Decease should be placed between 495 and 479 B.C. The result accords not with the Ceylonese date 544 B.C., but with the Cantonese date 486 B.C., and Geiger's date 483 B.C., for the parinirvana. The Chinese account of embassies which King Meghavarna sent to Samudra Gupta, and King Kia-Che (Kassapa) sent to China in 527 A.D., also speaks in favour of the date 486 B.C., or 489 B.C., for the Great Decease. Geiger's date, however, is not recognised by reliable tradition. The same remark applies to the date (Tuesday, 1 April, 478 B.C.) preferred by L. D. Swami Kannu Pillai. The Cantonese date may, therefore, be accepted as a working hypothesis for the determination of the chronology of the early dynasties of Magadha. The date of Bimbisara's accession, according to this reckoning, would fall in or about 486 + 59 = 545 B.C., which is very near to the starting point of the traditional Ceyloucse Nirvana cra of 544 B.C. 'The current name of an era is no proof of origins.' It is not altogether improbable that the Buddhist reckoning of Ceylon originally started from the coronation of Bimbisara and was later on confounded with the era of the Great Decease

In the time of Bimbisāra Gandhāra was an independent kingdom ruled by a king named Paushkarasārin (Pukkusāti). By B.C. 519 at the latest it had lost its independence and had become subject to Persia, as we learn from the inscriptions of Darius. It is thus clear that Paushkarasārin and his contemporary Bimbisāra lived before B.C. 519. This accords with the chronology

<sup>1</sup> An Indian Lphemeris, I, Pt. 1, 1922, pp. 471 ff.

which places his accession and coronation in or about B.C. 545-44.

#### SUGGESTED CHRONOLOGICAL TABLE

## (APPROXIMATE DATES)

#### Event

Year B.C.

565 Birth of the Buddha.

- 560 Birth of Bimbisāra.
- c. 558 Accession of Cyrus the Achaemenid.
- 545-44 Accession of Bimbisara. Epoch of a Ceylonese Era.
  - 536 The Great Renunciation (of the Buddha).
  - 530 Enlightenment,
- 530-29 The Buddha's visit to Bimbisara,
  - 527 Traditional Epoch of the era of Mahāvīra's Nireāṇa 522 Accession of Darius I.
    - 522 Accession of Darius 1.
  - 493 Accession of Ajātaśatru. 486 Cantonese date of the Parinirvāņa of the Buddha. The death of Darius I. Council of Rājagriha.
  - 161 Accession of Udāyibhadraka
  - 457 Foundation of Pațaliputra (Kusumapura).
  - 145. Anituddha (Anuruddha) and Hunda 437. Nāga-Dāsaka (omitted in the *Drvyāvadāna* and Jaina texts).
  - 413 Šišunāga.
  - 395 Käläśoka (Käkavarna).
  - 386 Council of Vaisalī,
  - 367 Sons of Kālāšoka, and de facto rule of Mahāpadma Nanda,
    - 345 End of the Saisunaga dynasty.

# SECTION VIII. THE NANDAS

The Saisunaga dynasty was supplanted by the line of Nanda.' With the new family we reach a stage of East

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> According to Jaina tradition Nanda was proclaimed king after Udäyin's assistantion, and sixty years after the Nirnöga of Varidhamäna (Parilithta, p VI. 249). For Nanda's history see now Age of the Nandas and Meuryas, pp. 9:36. N. Sastri, Raychaudhuri and others.

Indian history when the indubitable evidence of inscriptions becomes available to supplement the information gleaned from traditional literary sources. The famous Hāthigumphā record of Khāravela, of the second or first century B.C., twice mentions Namda-rāja in connection with Kalinga.

Pamchame cedāni vase Namdarāja-ti-vasasata-oghāţitam Tanasuliya-vāṭā panādi (m) nagaram

Tanasuliya-vāļā panādī (m) nagaram pavesa (yatī).....

"And then, in the fifth year (Khāravela) caused the canal opened out by King Nanda three hundred years' back to be brought into the capital from the Tanasuliya road."

Again, in connection with the twelfth year of Khāravela's reign, we have a reference to Nadarāja-jita Kalingajana-sanh(n)i(ve)sam (or, according to another reading, Namāda-rājanītam Kaliniga-Jina-sanhinuvesanh), i.e., a station

1 This interpretation of 'trousasata' accords substantially with the Puranic tradition, regarding the interval between the Nandas and the dynasty to which śätakarni, the contemporary of Khāravela in his second regnal year, belonged (187 years for the Mauryas + 112 for the 'Sungas' + 45 for the Kanvas=294) If the expression is taken to mean log years (as is suggested by some scholars), Khāravela's accession must be placed 103-5-98 years after Nandarāja. His clevation to the position of Yuvaraja took place 9 years before that date, i.e., 98-9=89 years atter Nanda, 1 e., not later than \$24-89=295 B.C. kharavcia's senior paitner in the royal office was on the throne at that time and he may have had his predecessor or predecessors. But we learn from Aśoka's inscriptions that Kalinga was actually governed at that time by a Maurya Kumāra (and not by a Kalinga-adhibati or Chakraparti) under the suzerainty of Asoka himself. therefore, trousasata should be understood to mean 300 and not 103 years. 5. Konow (Acta Orientalia, I 22-26) takes the figure to express not the interval between Nanda and Khāravela, but a date during the reign of Nanda which was reckoned from some pre-existing era. But the use of any such era in the particular country and epoch is not proved Khāiavela himself, like Aśoka, uses regnal years. The agreement with Puranic tradition speaks in favour of the view adopted in these pages.

<sup>3</sup> Barra, Hähngunnshö Inscription of Khärunela (IHQ, XIV. 1958, pp. 300), Samurola is explained in the decionaries as an amenblage, sation, seat, open space near a town, etc. (Monier Williams). A commensator take it to mean 'a halung place of caravano or processoori. Kungdagrama was a ammurola in Videha (SaE, XXIII. Jeans Süfres, pt. I, Intro.). The reference in the inscription to the compacts of a place, or removal of a sacred object from Kalinga by Nandarāja disposes of the view that he was a local chief (Camb Hist., 488).

or encampment, or a Jaina shrine, in Kalinga acquired by king Nanda.

The epigraphs, though valuable as early notices of a line known mainly from literature, are not contemporaneous. For contemporary reports we must turn to Greek writers. There is an interesting reference, in the Cyrobaedia of Xenophon, who died some time after ann B.C., to "the Indian king, a very wealthy man". This cannot fail to remind one of the Nandas whom the unanimous testimony of Sanskrit, Tamil, Ceylonese and Chinese writers describe as the possessors of enormous wealth.3 Clearer information about the ruling family of Magadha (c. 326 B.C.) is supplied by the contemporaries of Alexander whose writings form the bases of the accounts of Curtius, Diodoros and Plutarch. Unfortunately, the classical writers do not mention the family name 'Nanda'. The reading 'Nandrum' in the place of 'Alexandrum' in the account of Justin is absolutely unjustifiable.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. Batta (op. etc.), p. #pfn) objects to a Nanda conquest (or domination) of any part of Kalinga on the ground that the province "had remained unconquered (not/pin) till the 7th year of Adola's reign". But the claim of the Maurya secretarist is on a par with jabhingi's boast that "not one of the Shaltans of lofty digneys has obtained the victory over it" (i.e., Kangar, Rogers, Iaush, II. 184). Kalingas appear in the Puripas among the contemporaries of the Saisanages who were overcopered by Nanda, the Sarre-Kahnefantake

<sup>2</sup> III. 11 25 (trans. by Walter Miller).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gf. the names Mahāpadmapati and Dhana Nanda The Mudrārākshasa is to the Nandas as 'naumavatisātadravyakofiīvarāḥ' (Act III, verse 27), and '4rtharuchi' (Act I)

A passage of the Kathā-sarst-sāgara says that King Nanda possessed 990 millions of gold pieces. Tawney's Translation. Vol. I, p. 21.

Dr. Atyangar points out that a Tamil poem contains an interesting statemer regarding the wealth of the Nandas "which having accumulated first in Patali bid itself in the floods of the Ganges." Beginnings of South Indian History, p. 89. For N. Sastri's views see ANM., pp. 25gft.

According to Ceylonece tradition "The youngest brother (among the sons of Ugrasens) was called Dhana Nanda, from his being addicted to hoarding trea sure... He collected riches to the amount of eighty hosts—in a rock in the bed of the river (Ganges) having caused a great exeavation to be made, he buried the treasure there...Levying taxes among other articles even on skins, gums, trees and stones he amassed further treasures which he disposed of similarly" (Turnour, Mahdawatas, p. xxxix).

<sup>(</sup>Turnour, Mahāvansa, p. xxxix).

Hiuen Tsang, the Chinese pilgrim, refers to "the five treasures of King Nanda's seven precious substances".

For a detailed account of the dynasty we have to rely on Indian tradition. Indian writers seem to be mainly interested in the Nanda age partly as marking an epoch in a social upsurge and the evolution of imperial unity, and partly as accessory to the life-sketch of Jaina patriarch and to the Chandragupha-kalhā of which we have fragments in the M.lindapañho, Mahāvainsa, the Purāṇic chronicles, the Bṛihal-Kalhā and its later versions together with the Mudrā-ākhāsa and the Arthaśāira compendiums.

The first Nanda was Mahāpadma or Mahāpadmapati' according to the Puranas and Ugrasena according to the Mahābodhivamsa. The Purāņas describe him as a son of the last Kshatrabandhu (so-called Kshatriya) king of the preceding line by a śūdrā mother (śūdrā-garbh-odbhava). The Jaina Parisishtaparvan, on the other hand, represents Nanda as the son of a courtesan by a barber. The Jaina tradition is strikingly confirmed by the classical account of the pedigree of Alexander's Magadhan contemporary who was the predecessor of Chandragupta Maurya.3 Referring to this prince (Agrammes) Curtius says, "His father was in fact a barber, scarcely staving off hunger by his daily earnings, but who from his being not uncomely in person, had gained the affections of the queen, and was by her influence advanced to too near a place in the confidence of the reigning monarch. Afterwards, however, he treacherously murdered his sovereign, and then, under the pretence of acting as guardian to the royal children, usurped the sunreme authority, and having put the young princes to death, begot the present king."

The barber ancestry of Agranames, recorded by the classical writers is quite in keeping with the Jaina story of the extraction of the Nanda line. That the Magadhan contemporary of Alexander and of young Chandragupta

<sup>1</sup> Soveteign of an infinite host of of immense wealth according to the commentator (Wilson, Fishus P., Vol. IX. 18gn.). A city on the Ganges, styled Mahāpadmapura, is mentioned in Abh., XII. 18gs. 1.

P. 46. Text VI. 231-32.

<sup>4</sup> Mr. Crindle, The Invasion of India by Alexander, p. 222.

was a Nanda king is not disputed. The real difficulty is about his identity. He could not possibly have been the first Nanda himself. The words used in reference to Agrammes, "the present king," i.e., Alexander's contemporary in Cuttius' narrative, make this point clear. He (Agrammes) was born in purple to one who had already "usurped supreme authority" having secured the affections of a queen. That description is scarcely applicable to the Jounder of the dynasty who was, according to Jaina testimony, the son of an ordinary courtesan (ganikā) by a barber apparently without any pretensions to supreme power in the state.

The murdered sovereign seems to have been Kālāśoka-Kāl avarna who had a tragic end as we learn from the Harsha-charita, Kākavarna Saisunāgi, savs Bāna, had a dagger thrust into his throat in the vicinity of his city, The young princes referred to by Curtius were evidently the sons of Kālāśoka-Kākavarna. The Greek account of the rise of the family of Agrammes fits in well with the Ceylonese account of the end of the śaiśunāga line and the rise of the Nandas, but not with the Puranic story which represents the first Nanda as a son of the last Śaiśunāga by a Sudra woman, and makes no mention of the young princes. The name Agrammes is probably a distorted form of the Sanskrit Augrasainva, "son of Ugrasena".1 Ugrasena is, as we have seen, the name of the first Nanda according to the Mahābodhivanisa. His son may aptly be termed Augrasainya which the Greeks corrupted into Agrammes and later on into Xandrames.1

<sup>1 &</sup>quot;Augrasainya" as a royal patronymic is met with in the Astareya Brāhmana, viji, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The identification of Xandrames (taken to arrover to Sanskrit Chandramas), the Magadhan contemporary of Alexander, with Chandraguaps, proposed by certain writers, is clearly untenable. Platarch (Laje of Alexander, Ch 6), clearly distinguishes between the two, and his acrount receives confirmation from that of Justin (Wasson's rc., p. 144). Xandrames or Agrammes was the son of a sururper born after his father had become king of the Prasit, while Chandraguaps was himself the founder of a new sovereignty, the first king of his line. The father of Xandrames was a barber who could claim no royal ancestry. On the other hand, Bathhausical and Buddhits writers are un.

The Purāṇas call Mahāpadma, the first Nanda king, the destroyer of all the Kshatriyas (arva Kshatrāntaka) and the sole monarch (ekanāf) of the earth which was under his undisputed sway, which terms imply that he finally overthrew all the dynasties which ruled contemporaneously with the Saišunāgas, 102., the Ikshvākus, Paāchālas, Kāšis, Haihayas, Kalingas, Asmakas, Kurus, Maithilas, Sūrasenas, Vitihotras, etc. The Jainas, too, allude to the wide dominion of Nanda. The Indian account of the unification of a considerable portion of India under Nanda's scentre is corroborated by several

animous in representing Chandragupia as a descendant of a race of rulers, though they differ in tegard to the identity of the family and us claim to be regarded as of pure Kshairiya stock. Jaina evidence clearly suggests that the barber usurper is identical with the Nāpāklineā on Nāpileaū (Parisiāha, VI. 1831 and 1844) who founded the Nanda line

Conquest of some of the territories occupied by the tribes and claim named here by former kings of Magadha does not necessarily mean the total extinction of the old ruling families, but merely a deprivation of their glory (valah) and an extension of the surerginty of the conqueror, Extirpation cannot be meant unless it is definitely asserted as in the case of Mahapadma Nanda's conquest, or that of Samudra Gupta in Aryavarta. It may also sometimes be implied by the appointment of a prince of the conquering family as viceros Allowance, however, must be made for a good deal of exaggeration. Even the Vajjians were not literally 'rooted out' by Ajataiatru, as the most important of the constituent clans, vsz., the Lichchhavis, survive till the Gupta Age A branch of the Ikshvākus may have been driven southwards as they are found in the third or fourth century A.D. in the lower valley of the Krishnä The Kasis overthrown by Nanda may have been the descendants or successors of the prince whom Sisunaga had placed in Benares. The Haihayas occupied a part of the Narmada valley. Conquest of a part of Kalinga by Nanda is suggested by the Hathigumpha record, that of Asmaka and part of the Godāvarī valley by the city called 'Nau Nand Dehra' (Nander, Macauliffe, Sikh Religion, V. p. 236). Vitihotra sovereignty had terminated before the rise of the Pradyotas of Avanti. But if the Puranic statement (DKA, 28, 69) "Contemporaneously with the aforesaid kings (Saisunagas, etc.) there will be ......Vītihotras" has any value, the \$aisunagas may have paved the way for a restoration of some scion of the old line in Avanti. According to the evidence of the Purāņas (Vāyu, 94. 51-52) the Vitihotras were one of the five ganas of the Haihayas, and the survival of the latter is well attested by epigraphic evidence. The Maithilas apparently occupied a small district to the north of the Vajjian dominions annexed by Ajätasatru. The Panchalas, Kurus, and the Surasenas occupied the Gangetic Doab and Mathura and the control of their territories by the king of Magadha, c. 326 B.C., accords with Greek evidence.

<sup>2</sup> Samudravavanešebhya ör mudramapiaštiyah upāva hastairākņivirus tatah 10° krita Nandasāti Parišishţa Parvan, VII. 81

classical writers who speak of the most powerful peoples who dwelt beyond the 'extensive deserts' (apparently of Raiputana and some adjoining tracts) in the time of Alexander. viz., the Prasii (Prāchyas) and the Gangaridae (people of the lower Ganges Valley) as being under one sovereign who had his capital at Palibothra (Pataliputra). Pliny informs us that the Prasii surpass in power and glory every other people in all India, their capital being Palibothra (Pātaliputra), after which some call the people itself Palibothri, nav. even the whole tract of the Ganges. The author is referring probably to conditions in the time of the Mauryas, and not in that of the Nandas. But the greatness that the Prasii (i.e. the Magadhans and some other eastern peoples) attained in the Maurya Age would hardly have been possible but for the achievements of their predecessors of which we have a record by the historians of Alexander. The inclusion of the Ikshvāku territory of Kosala within Nanda's dominions seems to be implied by a passage of the Kuthā-saritsagara3 which refers to the camp of king Nanda in Avodhva. Several Mysore inscriptions state that Kuntala. a province which included the southern part of the Bombay Presidency and the north of Mysore, was ruled by the Nandas. But these are of comparatively modern date, the twelfth century, and too much cannot be built upon their statements. More important is the evidence of the Hathigumpha inscription which mentions the constructive activity of Nandarāja in Kalinga and his conquest (or removal) of some place (or sacred object) in that country. In view of Nanda's control over parts of Kalinga, the conquest of Asmaka and other regions lying further south does not seem to be altogether improbable. The existence on the Godavari of a city called

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inv. Alex., 221, 281; Megasthenes and Arrian by McClindle (1926), pp. 671, 141, 161.

<sup>3</sup> Megasthenes and Arrian (1926), p. 141.

<sup>3</sup> Tawney's Translation, p. 21.

<sup>\*</sup>Rice, Mysore and Coorg from the Inscriptions, p. 5; Fleet, Dynastics of the Kanarese Districts, 28s. n. s.

"Nau Nand Dehra" (Nander) also suggests that the Nanda dominions may have embraced a considerable portion of the Deccan.

The Matsya Purāṇa assigns 88 years to the reign of the first Nanda, but 88 (Ashāārī) is probably a mistake for 28 (Ashāaimsātī), as the Vāyu assigns only 28 years. According to Tāranāth Nanda reigned 29 years. The Ceylonese accounts inform us that the Nandas ruled only for 22 years. The Purāṇic figure 28 is probably to be taken to include the period when Nanda was the de factoruler of Magadha before his final usurpation of the throne.

Mahāpadma-Ugrasena was succeeded by his eight sons who were possibly kings in succession. They ruled for twelve years according to the Purāṇas The Ceylonese Chronicles, as we have already seen, give the total length of the reign-period of all the nine Nandas as 22 years. The Purāṇas specify the name of one son of Mahāpadma, wiz., Sukalpa.' The Mahābodhwaniva gives the following names: Paṇḍuka, Paṇḍugati, Bhūtapāla, Rāshtrapāla, Govishāṇaka, Daśasiddhaka, Kaivarta and Dhana. The last king is possibly identical with the Agrammes or Xandrames of the classical writers Agrammes is, as we have seen, probably a distortion by the Greeks of the Sanskrit patronymic Augmannya.

The first Nanda left to his sons not only a big empire but also a large army and, if tradition is to be believed, a full exchequer and an efficient system of civil government. Curtius tells us that Agrammes, king of the Gangaridae and the Prasis, kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 200,000

<sup>1</sup> Macauliffe's Sikh Religion, V p 256

Ind Ant., 1875, p 362,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The name has variants. One of there is Sabalya Dr. Barua makes the plausible suggestion that the prince in question may be identical with Sabalin of the Drawnouthen (p. 96a, Pargier, D.KA 13p. 3; Bauddhe Dhamma Robin, 44). The evidence of that Buddhist work in regard to the relationship brevens Sabalin and Kikhavarna can, however, hardly be accepted. The work often errs in this respect. It makes Pushyamura a lineal decendant of Aioka (P. 435).

infantry, besides 2,000 four-horsed chariots, and what was the most formidable force of all, a troop of elephants which, he said, ran up to the number of 3,000. Diodoros and Plutarch give similar accounts. But they raise the number of elephants to 4,000 and 6,000 respectively. The name of one of the generals, Bhaddasāla is preserved by Buddhist tradition!

The immense riches of the Nandas have already been referred to. The family may also be credited with irrigation projects in Kalinga and the invention of a particular kind of measure (Nandopakramāṇi mānāni). The existence of a body of capable ministers is vouched for both by Brāhmaṇical and Jaina tradition. But in the end they proved no match for another traditional figure whose name is indissolubly linked up with the fall of the Nandas and the rise of a more illustrious race of rulers.

No detailed account of this great dynastic revolution has survived. The accumulation of an enormous amount of wealth by the Nanda kings probably implies a good deal of financial extortion. Moreover, we are told by the classical writers that Agrammes (the Nanda contemporary of Alexander) "was detested and held cheap by his subjects as he rather took after his father than conducted himself as the occupant of a throne."

The Purāṇic passage about the revolution stands as follows:

Uddharishyati tan sarvan Kautlyo vai dvijarshabhah

<sup>1</sup> Milinda Pañho, SBE. xxxvi. pp. 147-8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. C. Vasu's trans. of the Ashtādhyāyī of Pāṇini, rule illustrating sūtra II 4, 21.

McCrindle, The Invasion of India by Alexander, p. 222. Cf. Ref. to Nanda's avarice and parentage DKA., 125, Jaina Pariitishia paruan, vi. 244. tatafeha kechit almania mademändhem bhavitinpasuh

Nandasya na natsin chakrurasau nāpitasūriti.

'The dynastic change is also referred to by the Kautilya Arthaškstra,
the Kāmandaklya Nitisāra, the Mudrārākshasa, the Chanda Kautika, the
Ceylonese Chronicles. etc.

## Kauţilyas-Chandraguptam tu tato rājye bhishekshyati.1

The Milindo-Pañho' refers to an episode of the great struggle between the Nandas and the Mauryas: "There was Bhaddasāla, the soldier in the service of the royal family of Nanda, and he waged war against king Chandagutta. Now in that war, Nāgasena, there were eighty Corpse dances. For they say that when one great Head Holocaust has taken place (by which is meant the slaughter of ten thousand elephants, and a lac of horses and five thousand charioteers, and a hundred koṭis of soldiers on foot), then the headless corpses arise and dance in frenzy over the battle-field." The passage contains a good deal of mythical embellishment. But we have here a reminiscence of the bloody encounter between the contending forces of the Nandas and the Mauryas."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Some Ms. read distrashfathsh in place of dispershemhab. Dr. Jayawat (Ind. Ant., 1914, 124) proposed to emend ut to Franshfathshi, Frashfats he took to mean the Araţias and added that Kauţiya was helped by the Araţias "the band of robbers" of Justin. Cf. Cunningham, Binko Topes, pp. 88, 84, Pargier, however, suggests, (Dynasties of the Kail Age, pp. 48, 30) that driphrabshab (the best among the twice-born, i.e., Brithmanss) may be the correct reading intered of "drumshabshi".

<sup>\$</sup> IV. S. 26. Cf. SBE., xxxvi. pp. 147-48

<sup>2</sup> Cf. Ind. Ant . 1914. D. 124n.

## CHAPTER III. THE PERSIAN AND MACEDONIAN INVASIONS

SECTION I. THE ADVANCE OF PERSIA TO THE INDUS-

While the kingdoms and republics of the Indian interior were gradually being merged in the Magadhan Empire, those of North-West India (including modern Western Pākistān) were passing through vicissitudes of a different kind. In the first half of the sixth century B.C., the Uttarapatha (northern region) beyond the Madhyadesa (Mid-India, roughly the Ganges-Jumna Doab, Oudh and some adjoining tracts), like the rest of India, was parcelled out into a number of small states the most important of which were Kamboja, Gandhara and Madra. No sovereign arose in this part of India capable of welding together the warring communities, as Ugrasena-Mahāpadma had done in the East. The whole region was at once wealthy and disunited and formed the natural prey of the strong Achaemenian monarchy which grew up in Persia (Irān).

Kurush or Cyrus (558-530 B.C.1) the founder of the Persian Empire, is said to have led an expedition against India through Gedrosia, but had to abandon the enterprise, escaping with seven men only.\* But he was more successful in the Kābul valley. We learn from Pliny that he destroved the famous city of Kāpišī, at or near the confluence of the Ghorband and the Panishir. Arrian informs us' that "the district west of the river Indus as far as the river Cophen (Kābul) is inhabited by the Astacenians (Ashtakas) and the Assacenian (Asvakas), Indian tribes.

<sup>1 550-529</sup> B.C. according to A Survey of Persian Art, p. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. and F., Strabo, III. p. 74. <sup>3</sup> Chinnock, Arrian's Anabasis, p. 399. <sup>4</sup> Patañjail (IV. 2. 2) refers to "Āthlahath nāma dhanve;" (cf. Hashtnagar, and Athakanagara, Liiders, 190).

These were in ancient times subject to the Assyrians, afterwards to the Medes, and finally they submitted to the Persians, and paid tribute to Cyrus, the son of Cambyses, as ruler of their land." Strabo tells us that on one occasion the Persians summoned the Hydraces (the Kshudrakas) from India (i.e., the Pañjāb) to attend them as mercenaries.

In the Behistun or Bahistan Inscription of Darayavaush or Daring I (c. 522-486 B.C.) the third sovereign of the Achaemenian dynasty, the people of Gandhara (Gadara) appear among the subject peoples of the Persian Empire. But no mention is there made of the Hidus (Hindus, people of Sindhu or the Indus Valley) who are explicitly referred to in the Hamadan Inscription, and are included with the Gandharians in the lists of subject peoples given by the inscriptions on the terrace at Persepolis, and around the tomb of Darius at Nagsh-i-Rustum.1 From this it has been inferred that the "Indians" (Hidus) were conquered at some date between 519 B.C. (the probable date of the Behistun or Bahistan inscription), and 518 B.C. The preliminaries to this conquest are described by Herodotus: "He (Darius, being desirous to know in what part the Indus, which is the second river that produces crocodiles, discharges itself into the sea, sent in ships both others on whom he could rely to make a true report and also Scylax of Caryanda. They accordingly setting out

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ancient Person Lexicon and the Texts of the Achaemenidan Inscriptions by H. C. Tolman; Rapson, Ancient Indus; Herrfeld, MASI, 34, pp. 1 ff. For contact between the Medes and India, see India Antiqua, 1947, 180ff.

In the opinion of Jackson (Camb, Hist, India, I, 1936) the Babistan Rock Inverpron is presumably to be assigned to a period between 300 and 18 BC. with the exception of the fifth column, which was added later Rapson regarded 43t BC as the probable date of the famous epigraph while Hersield prefers the date styp S.C. (MAST, No. 45, p. 4).
\*Olimated, History of the Persian Empire, 145.
Hersield is, however, of the opinion Eath reference to the "Thatagush" in early Persian epigraphs show.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Olimetad, History of the Perissa Empire, 145. Herifeld is, however, of the opinion that reference to the "Thatagubi" in early Perissa negligraphs show that (part of) the Pafijis. Like Gandhira, was Persian from the days of Cyrus for Great. (Sarrapy of Hindus was formed before 93; B.C., Olimetad, History of the Persian Empire, p. 145. Some scholars believe that the conquest of the proceeds Sofria's vespirorism of the Indus-natia Antique, p. 181).

McCrindle, Ancient India as described in Classical Literature, pp. 4-5

from the city of Caspatyrus' and the country of Paktyike (Pakthas?) sailed down the river towards the east and sunrise to the sea; then sailing on the sea westwards, they arrived in the thirtieth month at that place where the king of Egypt despatched the Phoenicians, to sail round Libya. After these persons had sailed round, Darius subdued the Indians and frequented the Sea."

Herodotus tells us that "India" constituted the twentieth and the most populous satrapy of the Persian Empire, and that it paid a tribute proportionately larger than all the rest,-360 talents of gold dust, equivalent to £1,290,000 of the pre-war period. There is no reason to believe that all this gold came from Bactria or Siberia. Gold deposits are not unknown in several tracts of the North-West Frontier and quantities of gold are recovered from the alluvium of rivers. A small quantity of the precious metal used to be imported by Bhotiva traders from the Tibetan Hills. Gandhara was at first included in the seventh satrapy. The details regarding "India" left by Herodotus leave no room for doubt that it embraced the Indus Valley and was bounded on the east by the desert of Rajaputana. "That part of India towards the rising sun is all sand; for of the people with whom we are acquainted, the Indians live the furthest towards the east and the sunrise, of all the inhabitants of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Camb. Hist. Ind., I. 336. The city was probably situated in ancient Gandhāra; Herod. IV. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Camb. Ibid, 82, 339 Paktyike is apparently the ancient name of the modern Pathan country on the north-west borderland of the sub-continent of India.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Crooke, The North-Western Provinces of India, 1897, p. 10; Amrita Bazar Patrika, 19-7-59, p. 6; cf. Watters, Yuan Chwang, I. 225, 239.

<sup>4</sup> There is no reason to believe that the Indian satrapy of Daritu refers to Sind or to some small territory to the used of the Indus. The account of Herodotus III. 94-98 seems to suggest that it extended eastwards beyond the Bees as far as the river Sarasvatl which flowed past the Marndahemon in the days of the Matchhartus (see an a ente; qf., desert beyond the Bees, ANN, p. 16) and finally disappeared in the sands of Rhipputtan. "Eastward of India lies a tract which is entirely sand... the Indians dwell nearest to the east, and the rising of the Sun. Beyond these the whole country is desert on account of the and." The Starsgydians, the Gandarians, the Dadice and the Apartyase, constituted the seventh satrapy and the Indians the twentieth (Herod. III. 91-94).

Asia, for the Indians' country towards the east is a desert by reason of the sands." Curtius refers to extensive deserts beyond the Beas.

The organisation of the empire into Satrapies served as a model to several succeeding dynasties, and was given a wider extension in India by the Sakas and the Kushāns in the centuries immediately preceding and succeeding the Christian era. The Desa-goptri of the Gupta Age was the lineal successor of the Satrap (Kshatra-pāvan) of earlier epochs.

The Persian conquerors did much to promote geographical exploration and commercial activity. At the same time they took from the country not only an euormous amount of gold and other commodities such as ivory and wood, but denuded it of a great portion of its man-power. Military service was exacted from several tribes. Contact between the East and the West became more intinate with important results in the domain of culture. If the Achaemenians brought the Indian bowmen and lancers to Hellenic soil, they also showed the way of conquest and cultural penetration to the peoples of Greece and Macedon.

Khshayārshā or Xerxes (486-465 B.C.), the son and consideration of Darius I, maintained his hold on the Indian provinces. In the great army which he led against Hellas both Gandhāra and "Indias" were represented. The Gandhārians are described by Herodotus as bearing bows of reed and short spears, and the "Indians" as being clad in cotton garments and bearing cane bows with arrows tipped with iron. One of the newly discovered stone-tablets at Persepolis' records that Xerxes "by Ahuramazda's will" sapped the foundations of certain temples of the Daivas and ordained that "the Daivas shall not be worshipped". Where the Daivas had been worshipped, the king worshipped Ahuramazda together with Rtam (divine world order). "India' may have been among the lands which

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Illustrated London News, Feb. 22, 1936, p. 328 Sen, Old Persian Inscriptions, 152.

witnessed the outcome of the religious zeal of the Persian king.

The Persian Empire rapidly declined after the death of Arexes. But if Ktesias who resided at the Court of Artaxerxes II, Mnemon 405-358 B.C., is to be believed, the Great King used to receive costly presents from India even in the fourth century B. C.¹ The South Tomb Inscription at Persepolis, usually assigned to Artaxerxes II, continues to mention the Sattagydians, the Gandharians and the Hi(n)dus side by side with the Persians, the Medians, the Susians and others apparently as subjects of the Achaemenian King.

Among interesting relics of Persian dominion in India mention is sometimes made of a Taxila Inscription in Armaic characters of the fourth or fifth century B.C.\* But Herzfeld points out that the form Priyadarśana occurs in the record which should be referred to the reign of Aśoka, and not to the period of Persian rule. To the Persians is also attributed the introduction of the Kharoshthi alphabet, the "Persepolitan capital" and words like "dipt" (rescript) and "nipishta" ("written") occurring in the inscriptions of Aśoka. Persian influence has also been traced in the preamble of the Aśokan edicts.

### SECTION II. THE LAST OF THE ACHAEMENIDS AND ALEXANDER

Artaxerxes II died in or about 358 B.C. After a period of weak rule and confusion, the crown went to Darius III Codomannus (355-330 B.C.). This was the king against whom Alexander, the great king of Macedon, led forth his famous phalanx. After several engagements in which the Persian forces suffered repeated defeats, the Macedonian conqueror rode on the tracks of his vanquish-

<sup>1</sup> Ind. Ant., Vol. X (1881), pp. 304-310.

<sup>3</sup> S. Sen, Old Persian Inscriptions, 172f.

<sup>8</sup> JRAS, 1915, I. pp. 340-347.

<sup>4</sup> Ep. Ind., XIX. 253.

ed enemy and reached the plain watered by the river Bumodus.

Three distinct groups of Indians figured in the army which mustered under the hanner of the Persian monarch in that region. "The Indians who were conterminous with the Bactrians as also the Bactrians themselves and the Sogdianians had come to the aid of Darius, all being under the command of Bessus, the Vicerov of the land of Bactria. They were followed by the Sacians, a Scythian tribe belonging to the Scythians who dwell in Asia. These were not subject to Bessus but were in alliance with Darius . . . Barsaentes, the Vicerov of Arachotia, led the Arachotians and the men who were called Mountaineer Indians. There were a few elephants, about fifteen in number, belonging to the Indians who live this side of the Indus. With these forces Darius had encamped at Gaugamela, near the river Bumodus, about 600 stades distant from the city of Arbela." The hold of the Achaemenians on the Indians in the various provinces on the frontier had, however, grown very feeble about this time, and the whole of north-western India was parcelled out into innumerable kingdoms, hyparchies and republics. A list of the more important among these is given below:--

1. The Asnasian territory (Alishang-Kunar-Bajaur valley):

It lay in the difficult hill country north of the Kābul river watered by the Khoes, possibly the modern Alishang, and the Euaspla, apparently the Kunar. The name of the people is derived from the Iranian "Aspa," i.e., the Sanskrit "Asva" (horse) or Asvaka. The Aspasians were thus the western branch of the Aśvakas (Assakenians).2 The chieftain, hyparch, of the tribe dwelt in a city on or near the river Euaspla, supposed to be identical with the Kunar, a tributary of the Kabul. Other Aspasian cities were Andaka and Arigaeum.

l Chinnock, Arrian's Anabasis, pp. 142-143.

Gamb. Hist. Ind., 352. n. 3, Cf. assanam eyatanam, 1494 ante. Chinnock's Arrian, pp. 250-221.

### 2. The country of the Guraeans:

It was watered by the river Guraeus, Gauri, or Pañjkora, and lay between the land of the Aspasians and the country of the Assakenians.

3. The Kingdom of Assakenos (part of Swat and Buner):

It stretched eastwards as far as the Indus and had its capital at Massaga, a "formidable fortress probably situated not very far to the north of the Malakand Pass but not vet precisely identified." The name of the Assakenians probably represents the Sanskrit Asyaka 'land of horses,' not Asmaka, 'land of stone.' The territory occupied by the tribe was also known in different ages as Suvāstu, Udyāna and, according to some, Oddiyāna. The Aśvakas do not appear to be mentioned by Pānini unless we regard them as belonging to the same stock as the Asmakas' of the south for which there is no real ground. They are placed in the north-west by the authors of the Markandeva Purana and the Brihat Samhita. The Assakenian king had a powerful army of 20,000 cavalry, more than 30,000 infantry and 30 elephants. The reigning king at the time of Alexander's invasion is called by the Greeks Assakenos. His mother was Kleophis. Assakenos had a brother who is called Ervx by Curtius and Aphrikes by Diodoros.4 There is no reason to believe that these personages had any relationship with king Sarabha, whose tragic fate is described by Bana and who belonged apparently to the southern realm of the Asmakas in the valley of the Godăvarī.

## 4. Nysa:

This was a small hill-state which lay at the foot of Mt. Meros between the Kophen or Kābul river and the

<sup>1</sup> IV. I. 178.

<sup>2</sup> Invasion of Alexander, p. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> He led the flying defenders of the famous forcras of Aornos against the Greeks (Camb. Hut. Ind., I. 356). Aornos is identified by Sir Aurel Stein with the height of Una between the Swat and the Indus (Alexander's Campaign on the Frontier, Benaret Hindu University Maggaine, Jan., 1947). The southern ided of the stronghold was washed by the Indus, (Ind. Alex., 27).

Indus.' It had a republican constitution. The city was alleged to have been founded by Greek colonists long before the invasion of Alexander.' Arrian says,' "The Nysacans are not an Indian race, but descended from the men who came to India with Dionysus." Curiously enough, a Yona or Greek state is mentioned along with Kamboja in the Majjhima Nikāya' as flourishing in the time of Gautama Buddha and Assalāyana: "Yona Kambojesu dveva vaṇṇā Ayyo c'eva Dāsoca (there are only two social grades among the Yonas and the Kambojas, vaz., Aryan and Dāsa)."

According to Holdich the lower spurs and valleys of Kohi-Mor in the Swat country are where the ancient city of Nysa once stood.\* At the time of Alexander's invasion the Nysacns had Akouphis for their President. They had a Governing Body of 300 members.\*

5. Peukelaotis (in the Peshāwar District):

Ît lay on the road from Kābu 10 the Indus. Arrian tells us' that the Kābul falls into the Indus in the land called Peukelaotis, taking with itself the Malantus, Soastus and Guraeus. Peukelaotis represents the Sanskrit Pushkarāvati. It formed the western part of the old kingdom of Gandhāra. The people of the surrounding region are sometimes referred to as the "Astakenoi" by historians. The capital is represented by the modern Mīr Ziyārat and Chārsadda, about 17 miles N. E. of Peshāwar, on the Swat river, the Soastus of Arrian, and the Suvāstu of the Vedic texts.

The reigning hyparch at the time of Alexander's invasion was Astes' identified with Hastī or Ashţaka. He

Inv Alex, 79. 199.
 McCrindle, Insusion of Alexander, p. 79; Hamilton and Falconer. Strabo.
 Uol III, p. 76. Dr. K. P. Jayawal informed me that he referred to the Nyascan Indo-Greeks in a lecture delivered as early as 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Chinnock's Arrian, p. 399.

<sup>4</sup> II. 149.

<sup>5</sup> Smith, EHI, 4th ed., p. 57. Camb. Hist., I. p. 858.

<sup>6</sup> Invasion of Alexander, p. 81.

<sup>7</sup> Chinnock's Arrian's Anabasis of Alexander and Indica, p. 40s.

<sup>8</sup> Chinnock, Arrian, p. 228.

was defeated and killed by Hephaestion, a general of the Macedonian king.

6. Taxila or Takshaśilā (in the Rāwalpindi District): Strabo says' "between the Indus and the Hydasbes (Jhelum) was Taxila, a large city, and governed by good laws. The neighbouring country is crowded with inhabitants and very fertile." The kingdom of Taxila formed the eastern part of the old Kingdom of Gandhāra.

In B. C. 327 the Taxilian throne was occupied by a hyparch, or basileus, whom the Greeks called Taxiles. When Alexander of Macedon arrived in the Kabul valley he sent a herald to the king of Taxila to bid him come and meet him. Taxiles accordingly did come to meet the conqueror, bringing valuable gifts. When he died his son Mophis or Omphis (Sanskrit Ambhi) succeeded to the government. Curiously enough, the reputed author of the Kautıliya Arthasastra, himself a native of Taxila according to the Mahāvamsa Tikā, refers to a school of political philosophers called Ambhīyas, and Dr. F. W. Thomas connects them with Taxila.

## The kingdom of Arsakes:

The name of the principality represents the Sanskrit Urasa which formed part of the modern Hazara District. It adjoined the realm of Abisares, and was probably, like the latter, an offshoot of the old kingdom of Kamboia. Uraśā is mentioned in several Kharoshthī inscriptions, and, in the time of the geographer Ptolemy, absorbed the neighbouring realm of Taxila.

### 8. Abhisāra:

Strabo observes that the kingdom was situated among the mountains above the Taxila country. The position of this state was correctly defined by Stein who pointed out that Dārvāb hisāra' included the whole tract of the lower and middle hills lying between the Ihelum and the Chenab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. and F's. tr., III, p. 90. <sup>2</sup> Bārhaspatya Arthašāstra. Introduction, p. 15.

<sup>4</sup> H. & F.'s tr., III, p. 90.

Cf. Mbh., VII. 91, 43-

Roughly speaking, it corresponded to the Punch and some adjoining districts in Kaśmira with a part at least of the Hazāra District of the North-West Frontier Province. It was probably an offshoot of the old kingdom of Kamboja. Abisares, the contemporary of Alexander, was a shrewd politician of the type of Charles Emanuel III of Sardinia. When the Macedonian invader arrived in Taxila he informed him that he was ready to surrender himself and the land which he ruled. And yet before the battle which was fought between Alexander and the famous Poroa. Abisares intended to join his forces with those of the latter.

9 The kingdom of the Elder Poros:

This territory lay between the Jhelum and the Chenāb and roughly corresponded to parts of the modern districts of Guzzāṭ and Shāhpur.' Strabo tells us' that it was an extensive and fertile district containing nearly 300 cities. Diodoros informs us' that Poros had an army of more than 50,000 foot, about 3,000 horses, above 1,000 chariots, and 130 elephants. He was in alliance with Embisaros, i.e., the king of Abhisāra.

Poros probably represents the Sanskrit Pūru or Pautava. In the Rīg-Veda the Pūrus are expressly mentioned as on the Sarasvati. In the time of Alexander, however, we find them on the Hydaspes (Jhelum). The Brihat Samhitā, too, associates the Pauravas with 'Madraka' and 'Mālava.' The Madhahratad, also, refers to a "Puram Paurava-rakshitam", city protected by the Pauravas, which lay not far from Kaśmira. It is suggested in the Vedic Index' that either the Hydaspes was the earlier home of the Pūrus, where some remained after the others had wandered cast, or the later Pūrus represent a successful onslaught upon the west from the east.

```
1 Chinnock, Arrian, p. 276. Inv. Alex., 112.

11 apparently included the old territory of Kekaya.

511. & F's tr., III., p. 91.

5 Invasion of Alexander, p. 274.

2 XIV. 27.

511. 27, 15-17.
```

7 Vol. II, pp. 12-13.

10. The country of the people called Glauganikai (Glauganicians) by Aristobulus, and Glausians by Ptolemy:

This tract lay to the west of the Chenāb and was conterminous with the dominion of Poros. It included no less than seven and thirty cities, the smallest of which had not fewer than 5,000 inhabitants, while many contained upwards of 10,000.

11. Gandaris (in the Rechna Doab):

This little kingdom lay between the Chenāb and the Rāvi and (if Strabo has given the correct name of the territory) probably represented the easternmost part of the old Mahājanapada of Gandhāra. It was ruled by the Younger Poros, nephew of the monarch who ruled the country between the Jhelum and the Chenāb.

12. The Adraistai (in the Bari Doab):

They dwelt on the eastern side of the Hydraotes or the Rāvi, and their main stronghold was Pimprama.

13. **Kathaioi** or Cathaeans (probably also in the Bari Doāb):

Strabo points out that "some writers place Cathaia and the country of Sopeithes, one of the nomarchs, in the tract between the rivers (Hydaspes and Acesines, i.e., the Jhelum and the Chenāb): some on the other side of the Acesines and of the Hydarotis, i.e., of the Chenāb and the Rāvi, on the confines of the territory of the other Poros, the nephew of Poros who was taken prisoner by Alexander." The Kathaioi probably represent the Sanskrit Katha, Kāṭhaka, Kantha' or Krātha. They were the most emi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> With the second part of the name anika, troop or army, may be compared that of the Sanakknikas of the Gupta period Dr Jayaswal, who, doubtless following Weber in 1d., ii (1878), p. 147. prefets the restorator the name as Glauchukkyanaka, does not apparently take note of this fact.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chinnock, Arrian, p. 276. Inv. Alex., 112. The country was subsequently given to the elder Poros to rule.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> But see Camb. Hist. Ind., I, 370, n. 4; the actual name of the territory in olden times was, however. Madra.

<sup>4</sup> Adrijas? Mbh., VII. 259. 5.
Yaudheyān Adrijān rājan Madrakān Mālavān aps.

<sup>4</sup> H. & F. s tr., III, p. 92.

<sup>4</sup> Idlly SBE., VII. 15; Ep. Ind., III. 8.

Cf., Pānini, II. 4, 20. Mbh., VIII 85, 16.

nent among the independent tribes dwelling in the area of which the principal centre was Sangala (Sānkala). This town was probably situated in the **Gurudāspur** district, not far from Fathgarh. Anspach locates it at Jandiāla to the east of **Amritsar.** 

The Kathaians enjoyed the highest reputation for courage and skill in the art of war. Onesikritos tells us that in Kathaia the handsomest man was chosen as king.

14. The kingdom of Sophytes (Saubhūti), probably along the banks of the Jhelum:

In the opinion of Smith, the position of this kingdom is fixed by the remark of Strabo' that it included a mountain composed of fossil salt sufficient for the whole of India; Sophytes was, therefore, according to him, the "lord of the fastness of the Salt Range stretching from the Ihelum to the Indus." But we have already seen that the classical writers agree in placing Sophytes' territory east of the Ihelum. Curtius tells us that the nation ruled by Sopeithes (Sophytes), in the opinion of the "barbarians," excelled in wisdom, and lived under good laws and customs. They did not acknowledge and rear children according to the will of the parents, but as the officers entrusted with the medical inspection of infants might direct, for if they remarked anything deformed or defective in the limbs of a child they ordered it to be killed. In contracting marriages they did not seek an alliance with high birth but made their choice by the looks, for beauty in the children was highly appreciated. Strabo informs us that the dogs in the territory of Sopcithes (Sophytes) were said to possess remarkable courage. We have some coins of Sophytes bearing on the obverse the head of the king, and on the reverse the figure of a cock.' According to Smith

JRAS., 1903, p. 687.

<sup>2</sup> Camb. Hist Ind , I. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> McCrindle, Ancient India as described in Classical Laterature, p. 38. <sup>4</sup> H. & F 's tr., III. p. 03.

Invasion of India by Alexander, p 219.

<sup>6</sup> H. & F., III, p. 93

Whitehead (Num Chron., 1943, pp 60-72) rejects the identification of

the style is suggested probably by the "owls" of Athens. Strabo calls Sophytes a nomarch which probably indicates that he was not an independent sovereign, but only a viceroy of some other king.

15. The kingdom of Phegelas or Phegeus (in the Bari Doab):

It lay between the Hydraotes (Rāvi) and the Hyphasis (Bias). The name of the king, Phegelas, probably represents the Sanskrit Bhagala—the designation of a royal race of Kshatriyas mentioned in the Gaṇapāṭha.

16. The Siboi (in the lower part of the Rechna Doab):

They were the inhabitants of the Shorkot region in Jhang district below the junction of the Jhelum and the Chenāb.\* They were probably identical with the Siva people mentioned in a passage of the Rig-Veda' where they share with the Alinas, Pakthas, Bhalānases, and Višāpins the honour of being defeated by Sudās.\* The Jātakas mention a Sivi country and its cities Ariţthapura' and Jetuttara.\* It is probable that Siva, Sivi, Sibi, and Siboi were one and the same people. A place called Siva-pura is mentioned by the scholiast on Pāṇini as situated in the northern country.\* It is, doubtless, identical with Sibipura

Sophyres with Saubhütt. He thinks that "Saubhütt is a philologist's creation There is no historical evidence that Saubhütt existed" (p. 69), Subhütt (from which Saubhütt is apparently derived) is a fairly common name in Indian literature (The Questions of King Milinda, Part II, SBE, XXXVI, pp. 355, 393; Gelger, the Mahhawims, ur. 1, 1911, 275, bit is by no mean improbable that a Hindu Rajah should strake a plees bearing a Hellentzel form of his name, as the Hinduised Sythina rulers did in later ages.

1 Was it the Great King of W. Asia or some Indian potentate? Among other nomarchs mention may be made of Spitaces, a nephew and apparently a vaval of the elder Poros (Camb Hist. Ind., 36, 365, 367).

```
2 Inv. Alex., p. 281, 401.
```

Invasion of Alexander p. 401. Cf. Kramaditvara, 769

Inv. Alex., p. 132.

<sup>5</sup> VII. 18. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pedic Index, Vol. II, pp. 381-382. A 'Saibya' is mentioned in the Aitareya Brühmana (VIII. 23; Fedic Index, 1 31).

<sup>1</sup> Ummadantı fataka, No. 527; cf. Panini, VI. 2. 100.

<sup>\*</sup> Vessantara Jātaka, No. 547. See also ante, p. 198, n 6.

Patatijali, IV, 2, 2; Ved. Ind., II, p. 382. IHQ, 1926, 758.

mentioned in a Shorkot inscription edited by Vogel. In the opinion of that scholar the mound of Shorkot marks the site of this city of the Sibis.'

The Siboi dressed themselves with the skins of wild beasts, and had clubs for their weapons.

The Mahābhārata\* refers to a rāshṭra or realm of the Sivis ruled by king Uśnara, which lay not far from the Yamunā.¹ It is not altogether improbable that the Uśnara country\* was at one time the home of the Sivis. We find them also in Sind, in Madyamikā (Tambavatī nagarī?) near Chitor in Rājputāna,\* and in the Daša-kumāra-charita, on the hanks of the Kāverī\*.

### 17. The Agalassoi:

This people lived near the Siboi, and could muster an army of 40,000 foot and 3,000 horse.

## 18. The Sudracae or Oxydrakai:

The accounts of Curtius and Diodoros' leave the impression that they lived not far from the Siboi and the Agalassoi, and occupied part of the territory below the confluence of the Jhelum and the Chenāb. At the confluence Alexander garrisoned a citadel and thence came into the dominions of the Sudracea and 'the Malli (Mālavas). The former may have occupied parts of the Jhang and Lyallpur districts. The name of the Sudracea or the Oxydrakai represents the Sauskrit Kshudraka. They were one of the most numerous and warlike of all the Indian tribes in the Pañjāb. Atrian in one passage refers to the "leading men of their cities and their provincial governors" besides other eminent men. These words afford us

Ep Ind., 1921, p. 16.

<sup>2</sup> III. 130 131

<sup>3</sup> Cf. Siba (Cunn , AGI., sevsed ed., pp. 160-161).

<sup>4</sup> Vide pp. 65, 66 ante.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vaidya Med. Hind. Ind., 1, p. 16x; Carm. Lec., 1918, p. 175. Allan, Coms of Anc. Ind., exxiii.

<sup>4</sup> The southern Sivis are probably to be identified with the Chola ruling family (Kielhorn. List of Southern Interprisons, No 685).
1 Inv. Alex., 233-4, 186-7.

<sup>1</sup> Mbh., II. 52, 15; VII. 68.9.

a glimpse into the internal condition of this and similar tribes.

### 19. The Malloi :

They seem to have occupied the right bank of the lower Hydraotes (Rāvi) and are mentioned as escaping across that river to a city of the Brāhmaṇas. The Akesines (Chenāb) is said to have joined the Indus in their territory.¹ Their name represents the Sanskrit Mālava. According to Weber, Apiśali (according to Jayaswal, Kātyāyaṇa), speaks of the formation of the compound "Kshaudraha." Smith points out that the Mahāb hārata couples the tribes in question as forming part of the Kaurava host in the Kurtukshetra war.¹ Curtius tells us that the Sudracae and the Malli had an army consisting of 90,000 foot soldiers, 10,000 cavalry and 900 war chariots.

Sir R. G. Bhandarkar informs us that Pāṇini refers to the Mālavas as living by the profession of arms. In later times they are found in Rājputāna, Avanti and the Mahī valley.

## 20. The Abastanoi:

Diodoros calls them the Sambastai, Arrian Abastanoi, Curtius Sabracae, and Orosius Sabagrae. They were settled on the lower Akesines (Chenāb) apparently below the Mālava country, but above the confluence of the Chenāb and the Iudus. Their name represents the Sanskrit Ambashtha or Ambashtha.\* The Ambashthas are mentioned in several Sanskrit and Pāli works. An Ām

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Megasthenes and Arnan (and ed.), p. 196. The accuracy of this statement may be doubted. The Malloi territory seems to have included part of the Jhang district, besides a portion of South Lyallpur, West Montgomery, and perhaps North Multan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> EMI., 1914, p. 94n.; Mbh., VI. 59. 135.

Invasion of Alexander, 234.

<sup>4</sup> Ind. Ant., 1913, p. 200.

Invasion of Alexander, p. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> Dr. Surya Kānta draws a distinction between Ambashiha and Ambashiha canting the forner as a place-name, and the latter as the name of a particular class of people, 'an elephan-driver, a Kashariya, a mixed caste', (B.C. Lau, Vol. II, pp. 1278). To us the distinction seems to be based upon philo logical confectures.

bashtha king is mentioned in the Aitareya Brāhmaṇa' whose priest was Nārada. The Mahābhārata' mentions the Ambashthas along with the Sivis, Kshudrakas, Mālavas and other north-western tribes. The Purāṇas represent them as Ānava Kshatriyas and kinsmen of the Sivis. In the Bārhaspatya Arthakāstra, the Āmbashtha country is mentioned in conjunction with Sind:

Kāsmīra-Hūn-Āmbashtha-Sındhavah.

In the Ambattha Sutta, an Ambattha is called a Brāhmaṇa. In the Smrti literature, on the other hand, Ambasthha denotes a man of mixed Brāhmaṇa and Vaisya parentage. According to Jātaka IV. 363, the Ambatthas were farmers. It seems that the Ambasthhas were a tribe or clan who were at first mainly a fighting race, but some of whom took to other occupations, viz., those of priests, farmers and, according to Smrti writers, physicians (Ambasththānām chikitistianm.)

In the time of Alexander, the Ambashthas were a powerful tribe having a democratic government. Their army consisted of 60,000 foot, 6,000 cavalry and 500 chariots.<sup>1</sup>

In later times the Ambashthas are found in South-Eastern India near the Mekala range, and also in Bihar and possibly in Bengal.\*

- 1 VIII. 21.
- 8 II. 52. 14-15.
- <sup>3</sup> Pargiter, AIHT., pp. 108-109.
- 4 Ed. F. W. Thomas, p. 21.
- 6 Dialogues of the Buddha, Part 1, p. 109.

Manu, X. 42. Dr. Surpe Santa suggests the reading (Law Folume, II) 159, the Maltimen. In his discretation he speaks of the possibility of Ambathyla beling a Sanskritised form of a Celtic word meaning 'husbandman, tiller of the ground'. It is also pointed out that the word may be an exact parallel to 'mahamatra' unamuch as 'ambhas' means 'of large measure', an elephant', so that d'mabethyla would mean 'one sitting on the elephant', i.e., a driver, a keeper, a admanta, or a Khateriya. They lived on warfare, pre-vunably as gelfshoks, and banner-bearers.

A distinction is drawn between Ambathiha and Ambathiha. The last mentioned expression is considered to be a place-name, based on the plant name Amba. For other notes on the subject see Prabal, 1951 B. S; I, 206, 10PHS., July-Dec., 1945, pp. 148 ff. History of Bengal (D. U.), pp. 568 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Invasion of Alexander, p. 252.

<sup>8</sup> Cf. Ptolemy, Ind. Ant., XIII. 861: Brihat Samhitä: XIV. 7: Mekhalä

#### 21-22. The Xathroi and the Ossadioi

The Xathroi are according to McCrindle' the Kshatri of Sanskrit literature mentioned in the Laws of Manu as an impure tribe, being of mixed origin. V. de Saint-Martin suggests that in the Ossadioi we have the vasāti of the Mahābhārata,' a tribe associated with the ŝibis and Sindhu-Sauvīras of the Lower Indus Valley. Like the Abastanoi, the Xathroi and the Ossadioi seem to have occupied parts of the territory drained by the lower Akesines (Chenāb) and situated between the confluence of that river with the Rāvi and the Indus respectively.

## 23-24. The Sodrai (sogdoi) and the Massanoi:

They occupied Northern Sind with contiguous portions of the Panjab (Mithan-kot area) and the Bahawalpur state, below the confluence of the Panjab rivers. The territories of these two tribes lay on opposite banks of the Indus. The Sodrai are the Sadra tribe of Sanskrit literature, a people constantly associated with the Abhiras who were settled near the Sarasvatt. Their royal seat (basileion) stood on the Indus. Here another Alexandria was founded by the Macedonian conqueror.

mushig of Markendene P., LVIII. 14, is a corruption of Mekel-Ambathha. (\*) also the Ambashha Shaphasha of Bhift, the Gauda Ambashha Shaphasha of Bhift, the Gauda Ambashha Shaphasha of Bhift, the Gauda Ambashha Office of Bengal whom Bhasata Mallika classes as Ambashha. This is not the place to discuss the authenticity or otherwise of the tradution recorded by Bharata and some of the Puripas. The origin of the Paidyas, or of any other cates in Bengal, is a thorny problem which requires separate treatment. What the author aims at in these pages is to put some available evidence, early or late, about the Abastanoi. That some Ambashhas, and Brithmapas too, took to the medical profession is clear from the evidence of Manu and Atti (Sarbhita, 378) and Bopades. It is equally clear that the Vaidya problem cannot be solved in the way it has been sought to be done in some recent publications. Due attention should be given to historical evidence bearing on the point like that of Megashhens and of certain carly Challaya, Pindya, and other epigraphs, e.g. the Talamanchi plates, Ep. Ind. IX. 101; Bhandar-ker's List 1171, 1081. etc.

<sup>1</sup> Invasion of Alexander, p. 158 n.

<sup>9</sup> VII. 19. 11; 89. 37; VIII. 44. 99.

<sup>1 &</sup>quot;Amhishāhaḥ Sūrasenāḥ Sivayo'tha Vaiātayaḥ" (Mbh., VI 106 8)
"Valāti Sindhu-Sauvirā itiprāyo' tikutsitāḥ."

<sup>&</sup>quot;Gandhārāḥ Sındhu-Sauvīrāḥ Swayo'tha Vaiātayaḥ" (Mbh., VI. 51 14).
Patañiali, 1. 2. 2; Mbh., VII. 19, 6; IX. 27, 1.

# 25. The kingdom of Mousikanos:

This famous state included a large part of modern Sind. Its capital has been identified with Alor in the Sukkur district. The characteristics of the inhabitants of the realm of Mousikanos as noticed by Strabo are given below:

'The following are their peculiarities; to have a kind of Lacedæmonian common meal, where they eat in public. Their food consists of what is taken in the chase. They make no use of gold nor silver, although they have mines of these metals. Instead of slaves, they employed youths in the flower of their age, as the Cretans employ the Aphamiotæ, and the Lacedæmonians the Helots. They study no science with attention but that of medicine: for they consider the excessive pursuit of some arts, as that of war, and the like to be committing evil. There is no process at law but against murder and outrage, for it is not in a person's own power to escape either one or the other; but as contracts are in the power of each individual, he must endure the wrong, if good faith is violated by another: for a man should be cautious whom he trusts, and not disturb the city with constant disputes in courts of iustice."

From the account left by Arrian it appears that the "Brachmans," i.e., the Brahmanas exercised considerable influence in the country. They were the instigators of a revolt against the Macedonian invadore.

### 26. The principality of Oxykanos:

Curtius calls the subjects of Oxykanos the Praesti (Proshthas?). Oxykanos himself is styled both by Strabo and Diodoros Portikanos. Cunningham places his terri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bevan in Camb. Hist. Ind., p. 977, following Lassen (Inv. Alex., 157 n) recovers the name as Müshika. Dr. Jayawal in his Hindu Polity suggests Muchukarpa. Cf. Mushikära (Patañjah, IV. 1. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. & F., III, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> This trait they shared with the Ambashthas (cf. Manu, X. 47).

<sup>4</sup> Chinnock, Arrian, p. 319. Cf. Strabo, xv. i, 66,—"Nearchos says that the Brachmans engage in the affairs of the state and attend the king as councillors."

\*\*Mbh.\*\* VI. 0, 61.

tory to the west of the Indus in the level country around Larkhána.

27. The principality of Sambos:1

Sambos was the ruler of a mountainous country adjoining the kingdom of Mousikanos, with whom he was at feud. His capital, called Sindimana, has been identified, with little plausibility, with Sehwan, a city on the Indus.1 According to Diodoros 'a city of the Brāhmanas' (Brāhmanavata ?) had to be stormed whilst the operations against Sambos were going on.

28. Patalene:

It was the Indus delta, and took its name from the capital city. Patala probably near the site of Bahmanābād. Diodoros tells us that Tauala (Patala) had a political constitution drawn on the same lines as the Spartan; for in this community the command in war was vested in two hereditary kings of different houses, while a Council of Elders ruled the whole state with paramount authority. One of the kings in the time of Alexander was called Moeres 6

The states described above had little tendency to unity or combination. Curtius tells us' that Ambhi. ruler of Taxila, was at war with Abisares and Poros. Arrian informs us that Poros and Abisares were not only enemies of Taxila but also of the neighbouring autonomous tribes. On one occasion the two kings marched against the Kshudrakas and the Mālavas. Arrian further tells us that the relations between Poros and his nephew were far from friendly. Sambos and Mousikanos were also on hostile terms. Owing to these feuds and strifes amongst the petty states, a foreign invader had no united

<sup>1</sup> Invasion of Alexander, p. 158, AGI., Revised ed. 500. 3 Sambhu, according to Bevan (Camb. Hist. Ind., 377).Samba is a possible alternative.

McCrindle, Invasion of Alexander, p. 404; AGI., Revised ed., 502 f.
 Diod. XVII. 103. 1; cf. Alberuni (I. 316; II. 262).

<sup>5</sup> Inv. Alex., p. 296.

Inv. Alex., p. 256, cf. Maurya.

<sup>1</sup> Inv. Alex., p. 202.

<sup>5</sup> Chinnock, Arrian, p. 207.

resistance to fear; and he could be assured that many among the local chieftains would receive him with open arms out of hatred for their neighbours.

The Natidas of Magadha do not appear to have made any attempt to subjugate these states of the Uttarapatha (North-West India). The task of reducing them was reserved for a foreign conqueror, viz., Alexander of Macedon. The tale of Alexander's conquest has been told by many historians including Arrian, O. Curtius Rufus, Diodoros Siculus, Plutarch and Justin. We learn from Curtius that Scythians and Dahae served in the Macedonian army. The expedition led by Alexander was thus a combined Saka-Yavana enterprise. The invader met with no such general confederacy of the native powers like the one formed by the East Indian states against Kūnika-Aiātašatru. On the contrary he obtained assistance from many important chiefs like Ambhi of Taxila, Sangæus (Sañiaya ?) of Pushkarāyatī, Kophaios or Cophæus (of the Kabul region ?), Assagetes (Asvajit ?), and Sisikottos (Sasigupta) who got as his reward the satrapy of the Assakenians.\* The only princes or peoples who thought of combining against the invader were Poros and Abisares, and the Malavas (Malloi), Kshudrakas (Oxydrakai), and the neighbouring autonomous tribes. Even in the latter case personal jealousies prevented any effective results. Alexander met with stubborn resistance from individual chiefs and clans, notably from Astes (Hasti or Ashtaka ?), the Aspasians, the Assakenians, the elder Poros, the Kathaians. the Malloi, the Oxydrakai, and the Brahmanas of the kingdom of Mousikanos. Massaga, the stronghold of the Assakenians, was stormed with great difficulty. Poros was defeated on the banks of the Hydaspes (B.C. 326), the Malloi and the Oxydrakai were also no doubt crushed. But Alexander found that his Indian antagonists were different from the effete troops of Persia. Diodoros informs us that at Massaga, where Alexander treacherously massacred the

<sup>1</sup> Inv. Alex., p. 208. 1 Inv. Alex., p. 112.

mercenaries, "the women, taking the arms of the fallen, fought side by side with the men." Poros, when he saw most of his forces scattered, his elephants lying dead or straving riderless, did not flee-as Darius Codomannus had twice fled-but remained fighting, seated on an elephant of commanding height, and received nine wounds before he was taken prisoner.3 The Malloi almost succeeded in killing the Macedonian king. But all this was of no avail. A disunited people could not long resist the united forces of the Hellenic world led by the greatest captain of ancient Europe. Alexander succeeded in conquering the old Persian Provinces of Gandhara and "India," but was unable to try conclusions with Agrammes king of the Gangaridae and the Prasii, i.e., the last Nanda king of Magadha and the other Gangetic provinces in Eastern India. Plutarch informs us that the battle with Poros depressed the spirits of the Macedonians and made them very unwilling to advance further into India. Moreover. they were afraid of the "Gandaritai and the Praisiai" who were reported to be waiting for Alexander with an army of 80,000 horse, 200,000 foot, 8,000 war-chariots and 6,000 fighting elephants. As a matter of fact when Alexander was retreating through Karmania he received a report that his satrap Philippos, governor of the Upper Indus Province, had been murdered (924 B.C.). Shortly afterwards the Macedonian garrison was overpowered. The Macedonian governor of the Lower Indus satrapy had to be transferred to the north-west borderland beyond the Indus and no new satrap was appointed in his place. The successors of Alexander at the time of the Triparadeisos agreement in 321 B.C. confessed their inability to remove the Indian Rājās of the Pañjāb without royal troops under the command of some distinguished general. One of the Rājās, possibly Poros, was treacherously slain by Eudemos, an officer stationed in the Upper Indus satrapy. The withdrawal of the latter (cir. 917 B.C.) marks the

<sup>1</sup> Inv. Alex., p. 270.
2 Cf. Bury, History of Greece for Beginners, pp. 428-29.

ultimate collapse of the first serious attempt of the Yavanas to establish an empire in India.

The only permanent effect of Alexander's raid seems to have been the establishment of a number of Yavana settlements in the Uttarāpatha. The most important of these settlements were:

- The city of Alexandria (modern Charikar or Opian?)<sup>i</sup> in the land of the Paropanisadae, i.e., the Kābul region.
- 2. Boukephala, possibly on the east side of the Hydaspes (Jhelum).
  - 3. Nikaia1, where the battle with Poros took place.
- 4. Alexandria at or near the confluence of the Chenāb and the Indus\*, to the north-east of the countries of the Sodrai, or Sogdoi, and Massanoi, and
- Sogdian Alexandria, below the confluence of the Pañjāb rivers.

Asoka recognised the existence of Yona (Yavana) settlers on the north-western fringe of his empire, and appointed some of them, (e.g., the Yavana-rāja Tushāspha) to high offices of state. Boukephala Alexandria flourished as late as the time of the Periplus of the Erythraean Sea. One of the Alexandrias (Alasanda) is mentioned in the Mahāvanisa.

According to Tarn (The Greeks in Bactria and India, 1st. ed., 452)
Alexandria stood on the west bank of the united Panjshir-Ghorband sivers near the confluence facing Kāpiśa on the east bank. It is represented by the modern Begram.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nikaia and Boukephala stood one on each side of the Jhelum. Tarn thinks (Alexander the Great, Sources and Studies, p. 256) that Boukephala stood on the east bank of the Jhelum and Nikaia on the west bank (thid p. 250).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The completion of Nikaia is doubted by Tam (Alexander the Great, II. 138).

<sup>4</sup> The confluence of the Indus and the Akesines was fixed as the boundary.

of the Upper and Lower Indus satrapies.

Inv. Alex., pp. 293, 354; Bury, History of Greece for Beginners, p. 438;

Camb. Hist. Ind., I. 376f.

For the nationality of Tushaspha and significance of the term "Yavana" see Raychaudhuri. Early ffistory of the Vaishnaue Sect., and Ed., pp. 28f, 314 post.

Schoff's tr., p. 41.
Geiger's tr., p. 194.

Alexander's invasion produced one indirect result. It helped the cause of Indian unity by destroying the power of the petty states of north-west India, just as the Danish invasion contributed to the union of England under Wessex by destroying the independence of Northumbria and Mercia. If Ugrasena-Mahāpadma was the precursor of Chandragupta Maurya in the east, Alexander was the forerunner of that emperor in the north-west.

### CHAPTER IV. THE MAURYA EMPIRE : THE ERA OF DIGVIJAYA

SECTION I. THE REIGN OF CHANDRAGUPTA MAURYA

Mlechchhaurudvejyamānā bhujayugamadhunā samisritā rājamūrtieh Sa irīmadbandhubhṛtyaśchiramavatu mahīm pārthivaś-Chandraguptaḥ.

pārthivaś-Chandraguptah. —Mudrārākshasa.

In B.C. 326 the flood of Macedonian invasion had overwhelmed the Indian states of the Pañjāb, and was threatening to burst upon the Madhyadeśa. Agrammes was confronted with a crisis not unlike that which Arminius had to face when Varus carried the Roman Eagle to the Teutoburg Forest, or which Charles Martel had to face when the Saracens carried the Crescent towards the field of Tours. The question whether India was, or was not, to be Hellenized awaited decision.

Agrammes was fortunate enough to escape the bad the ability or perhaps the inclination to play the part of an Arminius or a Charles Martel, had the occasion aisen. But there was at this time another Indian who was made of different stuff. This was Chandragupta, the Sandrokoptos (Sandrokottos, etc.) of the classical writers. The rise of Chandragupta is thus described by Justin:

"India after the death of Alexander had shaken, as it were, the yoke of servitude from its neck and put his governors to death. The author of this liberation was

<sup>1</sup> Watson's tr., p. 142 with slight emendations,

Sandrocottus This man was of humble origin, but was stimulated to aspire to regal power by supernatural encouragement; for, having offended Alexander by his boldness of speech and orders being given to kill him, he saved himself by swiftness of foot; and while he was lying asleep, after his fatigue, a lion of great size having come up to him, licked off with his tongue the sweat that was running from him and after gently waking him, left him. Being first prompted by this prodigy to conceive hopes of royal dignity he drew together a band of robbers,3 and solicited the Indians to support his new sovereignty.' Sometime after, as he was going to war with the generals of Alexander, a wild elephant of great bulk presented itself before him of its own accord and, as if tamed down to gentleness, took him on its back and became his guide in the war and conspicuous in fields of battle. Sandrocottus thus acquired a throne when Seleucus was laying the foundations of his future greatness."

The above account, shorn of its marvellous element, amounts to this, that Chandragupta, a man of non-

<sup>1</sup> Some modern scholars propose to read 'Nandaum' (Nanda) in place of Alexandrum'. Such conjectural mendations by modern edition often milited students who have no access to original sources and make the confusion regarding the early caser of Chandragupta worse confounded (cf. Indian Culture, Vol. II. No. 5, p. 558, for 'boldness of speech', cf. Grote XII. 141, cace of Klitius, and pp. 147 ff. case of Kallius, and pp. 147 ff. case of Kallius, and have been considered to the state of a liberator, for the proposed with servitude the very people whom he had emancipated from the present of the proposed with the structure of the proposed with the structure of the proposed with the proposed with the proposed with the proposed proposed to the proposed with the proposed proposed proposed to the proposed proposed to the proposed proposed to the proposed proposed to the proposed proposed

<sup>5</sup> The original expression used by Justin has the sense of 'mercenary soldier' as well as that of 'robber'. And the former sense is in consonance with Indian tradition recorded by Hemachandra in the Paristishjaparvan (VIII, 255-54):

Dhatuvadopärjitena draviņena Chaniprasāh

chakrepattyādi sāmagrīm Nandamuchchhetlumudyatah i.e., Chāṇakya gathered for Chandragupta an army with wealth found underground, (lit. 'with the aid of mineralogy') for the purpose of uprooting Nanda

3 According to the interpretation accepted by Hultzsch—"instigated the Indians to overthrow the existing government". monarchical rank, placed himself at the head of the Indians who chafed under the Macedonian yoke, and after Alexander's departure defeated his generals and "shook the yoke of servitude from the neck" of India. The verdict of the Hydaspas was thus reversed.

The ancestry of Chandragupta is not known for certain Hindu literary tradition connects him with the Nanda dynasty of Magadha. Tradition recorded in Mediaeval inscriptions, however, represents the Maurya family (from which he sprang) as belonging to the solar race. From Māndhātri, a prince of that race, sprang the Maurya line." In the Rāipuiāna Gazetteer, the Moris (Mauryas) are described as a Rāiput clan. Jaina tradition recorded in the Parisishtaparvan' represents Chandragupta as the son of a daughter of the chief of a village of peacock-tamers (Mavjūrashshaha). The Mahāwathsa calls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The anti-Macedonian movement led by Chandragupta, and those who co-operated with him, probably began in Sind. The Macedonian Satrap J that province withdrew before 31 B.C. Amblia and the Plarava remained in possession of portions of the Western and Central Pańjsb and some adjoining iegons till sometime after the Triparadeisos agreement of 31 B.C.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Mudarātkhous calls hum not only Meursphute (Act II, vers 6) but also Nendelavoys (Act IV). Kehrenendra and Soundera refor to him as Pärunende-sile, von of the genume Nanda, as opposed to Yoga-Nanda. The commentator on the Vivhyu Purāna (IV 24—Wilson IX. 189) says that Chandragupta was the son of Nanda by a wife named Mura, whence he and hit descendants were called Mauryas. Dhundirāja, the commentator on the Mudārātkhous, informs us on the other hand that Chandragupta was the cldest non of Maurya who was the son of the Nanda king Sarvārthasiddhi by Murā, daughter of a Prinklad (Bödra?).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. Ind., II. 222. The Mahavamsafikā also connects the Mauryas with the skiyas who, as is well known, claimed to belong to the race of Aditya (the Sun). G1. also Avadānakalpalatā, No. 50.

<sup>4</sup> II A. the Mewar Residency, compiled by Major K. D. Erskine (p. 14).

<sup>3</sup> Page 46: VIII, saof.

Buddhist tradition also testifies to the supposed connection between the expression Moiry, (Maurya) and Mora's Of Mayira (peacock)—see Turnour, Mahāsowita (Mahāsuna), xxxix f. Aelian informs to that tame peacocks were kept in the parks of the Maurya Palace at Pāṣtājuṇtra. Sir John Marshall points out that figures of peacocks were employed to decorate some of the projecting ends of the architerave of the east gateway at Süfichi (G Guide to Safichi, pe.) 46, p. Foucher (Monuments of Saschi, 183) 460 and tregard these birds as a sort of canting badge for the dynastry of the Mauryas. He apparently prefers to Imagine in them a possible allusion to the Mora Jitoks.

<sup>1</sup> Geiger's Translation, p. 27. Moriyanam Khattiyanam vamte iata.

him a scion of the Khattıya clan styled Moriya (Maurya). In the Divyāvadāna1 Bindusāra, the son of Chandragupta, claims to be an anointed Kshatriya, Kshatriya Mürdhābhishikta. In the same work2 Aśoka, the son of Bindusara, calls himself a Kshatriya. In the Mahāparınibbāna Sutta' the Moriyas are represented as the ruling clan of Pipphalivana, and as belonging to the Kshatriya caste. As the Mahābarinibbāna Sutta is the most ancient of the works referred to above, and forms part of the early Buddhist canon, its evidence should be preferred to that of later compositions. It is, therefore, practically certain that Chandragupta belonged to a Kshatriya community, viz., the Moriya (Maurya) clan.

In the sixth century B.C. the Moriyas were the ruling clan of the little republic of Pipphalivana which probably lay between Rummindei in the Nepalesc Tarai and Kasia in the Gorakhpur district. They must have been absorbed into the Magadhan empire along with the other states of Eastern India. Tradition avers that they were reduced to great straits in the fourth century B.C., and young Chandragupta grew up among peacock-tamers, herdsmen and hunters in the Vindhyan forest. The classical notices of his encounter with a lion and an elephant accord well with his residence amidst the wild denizens of that sequestered region. During the inglorious reign of Agrammes, when there was general disaffection amongst his subjects, the Morivas evidently came into prominence, probably under the leadership of Chandra gunta. These clansmen were no longer rulers and were merely Magadhan subjects. It is, therefore, not at all surprising that Justin calls Chandragupta a man of humble origin. Plutarch, as well as Justin, informs us that Chandragupta paid a visit to Alexander. Plutarch says' "Androkottus himself, who was then a lad, saw Alexander

Cowell and Neil's Ed., p. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Page 409. <sup>2</sup> SBE., XI. pp. 184-135. Lite of Alexander, Ixii.

himself and afterwards used to declare that Alexander might easily have conquered the whole country, as the then king was hated by his subjects on account of his mean and wicked disposition." From this passage it is not upreasonable to infer that Chandragupta visited Alexander with the intention of inducing the conqueror to put an end to the rule of the tyrant of Magadha. His conduct may be compared to that of Rana Samerama Simha who invited Babur to put an end to the regime of Ibrāhim Lūdi.1 Apparently Chandragupta found Alexander as stern a ruler as Agrammes, for we learn from Justin that the Macedonian king did not scruple to give orders to kill the intrepid Indian lad for his boldness of speech.2 The young Maurya apparently thought of ridding his country of both the oppressors, Macedonian as well as Indian. With the help of Kautilya, also called Chānakya or Vishņugupta, son of a Brāhmana of Taxila. he is said to have overthrown the infamous Nanda. Traditional accounts of the conflict between Chandragupta and the last Nanda are preserved in the Milindapañho, the Puranas, the Mudrarakshasa, the Mahavamsa Tika and the Jaina Parisishtaparvan. The Milindapanho' tells us that the Nanda army was commanded by Bhaddasāla. The Nanda troops were evidently defeated with great slaughter, an exaggerated account of which is preserved in the Milindapanho.

"Sometime after" his acquisition of sovereignty, Chandragupta went to war with the prefects or generals of Alexander' and crushed their power.

The overthrow of the Nandas, and the liberation of the Pañiáb were not the only achievements of the great

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regarding the conduct of Saugrāma Simha, see Tod's Rējasthān, Vol. I, p. 240, n (2) Anne Susannah Beveridge, the Bābur-nāma in English, Vol. II. p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> As already stated the substitution of 'Nanda' for Alexander cannot be misufied.

<sup>1</sup> SBE., Vol. XXXVI p 147.

<sup>\*</sup> Cf. Smith, Aloka, third edition, p 1411 For the relative date of the assumption of sovereignty and the war with the prefects see Indian Culture, II No 3, pp 559ff, Age of the Nandas and Mauryas, p. 187.

Maurva. Plutarch tells us' that he overran and subdued the whole of India with an army of 600,000 men. Justin also informs us that he was "in possession of India". In . his Beginnings of South Indian History, Dr. S. Krishnaswami Aiyangar says that Māmulanār, an ancient Tamil author, makes frequent allusions to the Mauryas in the past having penetrated with a great army as far as the Podiyil Hill in the Tinnevelly district. The statements of this author are said to be supported by Paranar or Param Korranār and Kallil Āttiraiyanār. The advanced party of the invasion was composed of a warlike people called Kosar The invaders advanced from the Konkan. passing the hills Elilmalai, about sixteen miles north of Cannanore, and entered the Kongu (Coimbatore) district, ultimately going as far as the Podivil Hill (Malaya?) Unfortunately the name of the Maurya leader is not given. But the expression Vamba Moriyar, or Maurya upstarts, would seem to suggest that the first Maurya, i.e. Chandragupta, and his adherents were meant.5

Certain Mysore inscriptions refer to Chandragupta's rule in North Mysore. Thus one epigraph says that

Alex LXII

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chap. II. cf. JRAS., 1924, 666.

For the Kosar see Indian Culture, I, pp. 97 ff Cf. Kosakāra, ANM, 251 ff \*Beginnings of South Indian History, p 89. Cf. Maurye nave rāyani (Mudrārākshāsa, Act IV).

<sup>5</sup> Barnett suggests (Camb, Hist. Ind , I 396) that the 'Vamba Morsyar' or 'Bastard Mauryas' were possibly a branch of the Konkanı Mauryas. But there is hardly any genuine historical record of the penetration of the Mauryas of the Konkan deep into the southern part of the Tamil country. For other suggestions, see JRAS., 1923, pp. 98-96. Some Tamil scholars hold that "the Morivar were not allowed to enter Tamilakam, and the last point they reached was the Venkața hill" (IHQ, 1928, p 145). They also reject Dr. Aiyangar's statement about the Kośar. But the view that the aims of Chandragupta possibly reached the Pandya country in the Far South of India which abounded in pearly and gems receives some confirmation from the Mudrārākshasa, Act, III, verse 19, which suggests that the supremacy of the first Maurya eventually extended "from the lord of mountains (the Himālavas), cooled by showers of the spray of the divine stream (Ganges) playing about among its rocks, to the shores of the southern ocean. (Dakshinarnava) marked by the brilliance of gems flashing with various colours." The description, however, may be purely conventional. Prof. N. Sastri is critical of the account in the Tamil texts (ANM., p. 253f.).

Nāgarkhaṇḍa in the Shikārpur Tāluq was protected by the wise Chandragupta, "an abode of the usages of eminent Kshatriyas". This is of the fourteenth century and little reliance can be placed upon it. But when the statements of Plutarch, Justin, Māmulanār, and the Mysore inscriptions referred to by Rice, are read together, they seem to suggest that the first Maurya did conquer a considerable portion of trans-Vindhvan India.

Whatever we may think of Chandragupta's connection with Southern India, there can be no doubt that he pushed his conquests as far as Surāshtra in Western India. The Junāgadh Rock inscription of the Mahāksha-traḥa Rudradāman refers to his Rāshtriya or High Commissioner, Pushyagupta, the Vaisya, who constructed the famous Sudarsana Lake.

Reference has already been made to an Aramaic Inscription from Taxila which mentions the form Prayadarfana, a well-known epithet of Asóka Maurya. But it is well to remember that in the Mudrārākshasa Pradmisana is used as a designation of Chandasiri of Chandragupta himself. Further, in Rock Edict VIII of Asóka, his ancestors, equally with himself are styled Devāvanipiya. It is, therefore, not unreasonable to conclude that, like his famous grandson, Chandragupta, too, was known as 'Devānanipiya Piyadasi' (or 'Priyadaršana'), and it is not always safe to ascribe all epigraphs that make mention of Priyadarsana, irrespective of their contents, to Asóka the Great.

Price, Mysore and Coorg from the Inscriptions, p. 10. Fleet, however, is secretical about the Jama tradition (Ind. Ant., 1892, 156 ff.) Cf. also JRAS, 1911, \$14-15.

<sup>\*</sup>The subjugation of the whole of Northeria India (Idich) from the Himiliarys to the cas is probably suggested by the cas is probably suggested by the cas is probably suggested by the Company of the Conditionally sacribed to a minister of Chandragupta "Delsh" pithinit; sayahi imment Semundrateren Udichinen yojensas-haure perindanan airyak Chakraparti-Kahrtram". Cl. Mudritrikhahau, Act III. Verse 10.

Act VI

#### The Selenkidan War

We learn from Justin' that when Chandragupta acquired his throne in India Seleukos (Seleucus), a general of Alexander, was laving the foundations of his future greatness. Seleukos was the son of Antiochos, a distinguished general of Philip of Macedon, and his wife Laodike. After the division of the Macedonian Empire among the followers of Alexander he carried on several wars in the east. He first took Babylon,2 and then his strength being increased by this success, subdued the Bactrians. He next made an expedition into India. Appianus says' that he crossed the Indus and waged war on Chandragupta, king of the Indians, who dwelt about it, until he made friends and entered into relations of marriage4 with him. Justin also observes that after making a league with Chandragupta, and settling his affairs in the east. Seleukos proceeded to join in the war against Antigonos (301 B.C.). Plutarch supplies us with the information that Chandragupta presented 500 clephants to Seleukos. More important details are given by Strabo who says:5

"The Indians occupy (in part) some of the countries situated along the Indus, which formerly belonged to the Persians: Alexander deprived the Ariani of them, and established there settlements (or provinces) of his own. But Seleucus Nicator gave them to Sandrocottus in consequence of a marriage contract, and received in turn 500 elephants." "The Indians occupied a larger portion of Ariana, which they had received from the Macedonians."6

<sup>1</sup> Watson's tr., p. 148.

Seleukos obtained the satrapy of Babylon first after the agreement of Triparadeisos (421 B.C.) and afterwards in 412 B.C. from which year his era is dated. In 306 B.C., he assumed the title of king (Camb. Anc. His., VII, 161; Camb. Hist. Ind., 1, 433).
<sup>2</sup> Syr. 53; Ind. Ant., Vol. VI, p. 114, Hultzsch, xxxiv.

Appianus uses the clear term kedos (connection by marriage), and Strabo (XV) only an epigamia. The cession of territory in consequence of the marriage contract clearly suggests that the wedding did take place. 4 H. & F., III, p. 125.

Ibid., p. 78. Tarn., Greeks in Bactria and India. p. 100.

It will be seen that the classical writers do not give us any detailed record of the actual conflict between Seleukos and Chandragupta. They merely speak of the results. There can be no doubt that the invader could not make much headway, and concluded an alliance which was cemented by a marriage contract. In his Aśoka¹ Dr. Smith observes that the current notion that the Syrian king "gave his daughter in marriage" to Chandragupta is not warranted by the evidence, which testifies merely to a 'matrimonial alliance'. But the cession of territory "in consequence of the epigamia" may rightly be regarded as a dowry given to a bridegroom. The Indian Emperor obtained some of the provinces situated along the Indus which formerly belonged to the Persians. The ceded country comprised a large portion of Ariana itself, a fact ignored by Tarn. In exchange the Maurya monarch gave the "comparatively small recompense of 500 elephants". It is believed that the territory ceded by the Syrian king included the four satrapies: Aria. Arachosia, Gedrosia and the Paropanisadai, i.e., Herat, Kandahar, Makran and Kabul. Doubts have been entertained about this by several scholars including Tarn. The inclusion of the Kabul valley within the Maurya Empire is, however, proved by the inscriptions of Aśoka. the grandson of Chandragupta, which speak of the Yonas and Gandhāras as vassals of the Empire. And the evidence of Strabo probably points to the cession by Seleukos of a large part of the Iranian Tableland besides the riparian provinces on the Indus.

### Megasthenes

We learn from the classical writers that after the war the Syrian and Indian Emperors lived on friendly

<sup>1</sup> Third Ed., p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dr. G. C. Raychaudhuri draws my attention to an Aramaic inscription of Devinampiya found at Laginum (ancient Lampika, BSOAS, Vol. XIII, Pt. J. 1998, 869). This confirms the Greek evidence about the inclusion of Kabul and its neighbourhood within the dominions of the early Mauryra.

terms. Athenaios tells us that Chandragupta sent presents including certain powerful aphrodisiacs to the Syrian monarch.1 Seleukos sent an envoy to the Maurya court, whose name was Megasthenes. Arrian tells us' that Megasthenes originally lived with Sibyrtios, the satrap of Arachosia. He was sent from thence to Pataliputra where he often visited the Maurya Emperor. and wrote a history on Indian affairs. The work of Megasthenes has been lost. The fragments that survive in quotations by later authors like Strabo, Arrian, Diodoros and others, have been collected by Schwanbeck, and translated into English by McCrindle. As Professor Rhys Davids observes, Megasthenes possessed very little critical judgment, and was, therefore, often misled by wrong information received from others. But he is a truthful witness concerning matters which came under his personal observation. The most important piece of information supplied by him is, as Rhys Davids pointed out, the description of Pataliputra which Arrian quotes in Chapter X of his Indica:

"The largest city in India, named Palimbothra, is in the land of the Prasians, where is the confluence of the river Erannobaos' and the Ganges, which is the greatest of rivers. The Erannobaos would be third of the Indian rivers. ... Megasthenes says that on the side where it is longest this city extends 80 stades (9½ miles) in length, and that its breadth is fifteen (1½ miles); that the city has been surrounded with a ditch in breadth 6 plethra (606

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im. Alex., p. 405. Cf. Smith, EHI., 4th ed., p. 155. The treaty between Chandragupus and Seleukou subsered in a policy of phillelineism which bore fruit in the succeeding regms. In the days of Binduslin and Adola three was not only an exchange of entbussies with the Hellenistic powers of the West, but the services of Greek philosophers and administrators were eagerly cought by the imperial government.

<sup>3</sup> Chinnock's tr., p. 254.

Erannobaos=Hiranyavāha, i.e., the Sona (Harshacharita, Pārab's ed., 1918, p. 19). Cf. "Anulonam Pātaliputram" (Patalijali, II. 1. 2). For references to "Pātaliputra in a Tamil classic" see Aiyangar Com. Vol., 355 ff.

feet), and in depth 30 cubits; and that its wall has 570 towers and 64 gates."

There were many other cities in the empire besides Pāṭaliputra, Arrian says, "It would not be possible to record with accuracy the number of the cities on account of their multiplicity. Those which are situated near the rivers or the sea are built of wood: for if they were built of brick they could not long endure on account of the rain and because the rivers overflowing their banks fill the plains with water. But those which have been founded in commanding places, lofty and raised above the adjacent country, are built of brick and mortar." The most important cities of Chandragupta's empire besides the metropolis, were Taxila, Ujjain, Kaussmid and possibly Pundranagara.

Elian gives the following account of the palace of Chandragupta: "In the Indian royal palace' where the greatest of all the kings of the country resides, besides much else which is calculated to excite admiration, and with which neither Susa, nor Ekbatana can vie (for, methinks, only the well-known vanity of the Persians could prompt such a comparison'), there are other wonders besides. In the parks tame peacocks are kept, and pheasants which have been domesticated; there

<sup>1</sup> Cf. Patafijali, IV. 3.2; "Pāļaliputrakāh prāsādāh Pāļaliputrakāh rākārā iti."

District of Bengal. The Identified with Mahashhangarh in the Bogus District of Bengal. The Identification seems to be confirmed by an inscription, written and the Bengal. The Identification seems to be confirmed by an inscription, written the Manayan Bengale and discovered as Mahashhan. The record makes mention of "Which magale and discovered as the Indentification of the Indentification of the Indentification of Indentificatio

<sup>1</sup> The "Sugānga" palace was the favourite resort of Chandragupta (JRAS, 923, 587).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>The statement should be remembered by those modern writers who find traces of Persian influence in Maurya architecture.

are shady groves and pasture ground planted with trees. and branches of trees which the art of the woodsman has deftly interwoven; while some trees are native to the soil, others are brought from other parts, and with their beauty enhance the charms of the landscape. Parrots are natives of the country, and keep hovering about the king and wheeling round him and vast though their numbers be, no Indian ever eats a parrot. The Brachmans honour them highly above all other birds-because the parrot alone can imitate human speech. Within the palace grounds are artificial ponds in which they keep fish of enormous size but quite tame. No one has permission to fish from these except the king's sons while yet in their boyhood. These youngsters amuse themselves while fishing in the unruffled sheet of water and learning how to sail their boats."1

The imperial palace probably stood close to the modern village of Kumrahār. The unearthing of the ruins of the Maurya pillar-hall and palace near Kumrahār, said to have been built on the model of the throne-room and palace of Darius at Persepolis, led Dr. Spooner to propound the theory that the Mauryas were Zoroastrians. Dr. Smith observed that the resemblance of the Maurya buildings with the Persian palace at Persepolis was not definitely established. Besides, as Professor Chanda observes, "Ethnologists do not recognize high class architecture as test of race, and in the opinion of experts the buildings of Darius and Xerxes at Persepolis are not Persian in style, but are mainly dependent on Babylonian models and bear traces of the influence of Greece, Egypt and Asia Minor."

We learn from Strabo' that the king usually remained within the palace under the protection of female guards<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> McCrindle, Ancient India as described in Glassical Literature, pp. 141-48.
<sup>2</sup> Smith, The Oxford History of India, p. 77. Macphail, Atoka, pp. 23-25.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JRAS, 1915, pp. 63 ff. 405 ff.

<sup>1</sup> H. & F.'s Tr., Vol. III, p. 106; cf. Smith, EHI, 3rd ed., p. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> The same writer tells us that these women were bought from their parents. In view of this statement it is rather surprising that Megasthenes

(cf. strigonair dhanvibhih of the Artha\(\frac{5}{6}\)strop and appeared in public only on four occasions, viz., in time of war; to sit in his court as a judge; to offer sacrifice and to go on hunting expeditions.

## Chandragupta's Government

Chandragupta was not only a great soldier and conqueror, he was a great administrator. Megasthenes, the Greek ambassador at his court, has left detailed accounts of his system of government. The edict of his grandson Asoka, and the Arthasastra attributed to his minister, Kautilva, confirm in many respects the particulars of the organisation of the empire given by the distinguished envoy. The Arthasastra certainly existed before Bana (seventh century A.D.) and the Nandisūtra of the Jainas (not later than the fifth century A.D.). But it is doubtful if, in its present shape, it is as old as the time of the first Maurya1. Reference to Chinapatta, China silk, which, be it remembered, occurs frequently in classical Sanskrit literature, points to a later date, as China was clearly outside the horizon of the early Mauryas, and is unknown to Indian epigraphy before the Nagarjunikonda inscriptions. Equally noteworthy is the use of Sanskrit as the official language, a feature not characteristic of the Maurya epoch. A date as late as the Gupta period is, however, precluded by the absence of any reference to the Denarius in the sections dealing with weights and coins. Ouite in keeping with this view is the reference to the Arthasastra contained in Jaina canonical works that were reduced to writing in the Gupta age. We have already adduced grounds for believing that Arthasastra probably existed before the second century A.D.\* Though

is quoted as saying that none of the Indians employed slaves. Note also the story narrated by Athensios that Amitrochates, (i.e., Binduskra) beggled Anticohos Socter to bisy and send him a professor (Monahan, The Early History of Bengal, pp. 184, 176, 179).

<sup>1</sup> For the date of the Arthaistirs, see also Raychaudhuri, The History and Culture of the Indian People, Vol. II, ed. by R. C. Majumdar, pp. 285-87. 2P. 8 f. ante.

a comparatively late work, it may be used, like the Junāgaḍh Inscription of Rudradāman, to confirm and supplement the information gleaned from earlier sources.

The Supreme Government consisted of two main parts:

The Rājā and

 The "Councillors" and "Assessors" (Mahāmātras, and Amātyas or Sachivas).

The Rājā or sovereign was the head of the state. He was considered to be a mere mortal, though a favoured mortal, the beloved of the deities.1 The possession of the material resources of a great empire and control over a vast standing army gave him real power. But there was a body of ancient rules. Porānā pakitī, which even the most masterful despot viewed with respect. The people were an important element of the state. They were looked upon as children for whose welfare the head of the state was responsible, and to whom he owed a debt which could only be discharged by good government. There was a certain amount of decentralisation, notably in the sphere of local government, and there was usually at the imperial headquarters, and also at the chief centres of provincial government, a body of ministers who had a right to be consulted specially in times of emergency. Nevertheless the powers of the king were extensive. He had military, judicial, legislative, as well as executive functions. We have already seen that one of the occasions when he left his palace was war. He considered plans of military operations with his Senāpati' or Commanderin-Chief.

He also sat in his **court to administer justice.** "He remains there all day thus occupied, not suffering himself to be interrupted even though the time arrives for attend-

<sup>·</sup> Cf. ante 198 n. 10.

<sup>2</sup> Cf. Strabo, XV. i; and Kautilya, Bk. X.

<sup>\*</sup>Kaui, p. 38. In the last days of the Maurya empire we find the Senāpāti overshadowing the king and transferring to himself the allegiance of the troops.

ing to his person. This attention to his person consists of friction with pieces of wood, and he continues to listen to the cause, while the friction is performed by four attendants who surround him." The Kautiliya Arthaśāstra says,2 "when in the court, he (the king) shall never cause his petitioners to wait at the door, for when a king makes himself inaccessible to his people and entrusts his work to his immediate officers, he may be sure to engender confusion in business, and to cause thereby public disaffection, and himself a prey to his enemies. He shall, therefore, personally attend to the business of gods, of heretics, of Brahmanas learned in the Vedas, of cattle, of sacred places, of minors, the aged, the afflicted, the helpless and of women:-all this in order (of enumeration) or according to the urgency or pressure of those works. All urgent calls he shall hear at once."

As to the king's legislative function we should note that the Kautiliya Arthaśāstra' calls him "dharma-pravartaka", and includes Rājasāsana among the sources of law. As instances of royal "Śāsanas" or rescripts may be mentioned the Edicts of Aśoka, the famous grandson of Chandragupta.

Among executive functions of the king, our authorities mention the posting of watchmen, attending to the accounts of receipts and expenditure, appointment of ministers, priests and superintendents, correspondence with the Mantriparishad or Council of Ministers, collection of the secret information gathered by spies, reception of envoys, etc.

It was the king who laid down the broad lines of policy and issued rescripts for the guidance of his officers and the people. Control was maintained over the most

<sup>1</sup> H. & F., Strabo III, pp. 106-107.

Shamasastry's translation, p. 43.

Bk. III, Chap. I.

<sup>\*</sup> Kauţilya, Bk. I, Chs. xvi; xvii; Bk. VIII, Ch. i. Cf. Afoka's Rock Edicts III (regulation about elips vyeystā and elps bhāpdetā), V (appointment of high officials), VI (relations with the Parishad, and collection of information from the Paţivedakā), and XIII (diplomatic relations with foreign powers).

distant officials by an army of secret reporters and overseers and, in the days of Chandragupta's grandson, by itinerant judges. Communication with them was kept up by a network of roads, and garrisons were posted at strategic points.

Kautilya holds that Rājatva (sovereignty) is possible only with assistance. A single wheel can never move. Hence the king shall employ Sachivas and hear their opinion. The Sachivas or Amātyas of Kautilya correspond to the "seventh caste" of Megasthenes which assisted the king in deliberating on public affairs. This class was small in number, but in wisdom and justice excelled all the others.

The most important amongst the Sachivas or Amātyas were undoubtedly the Mantrins or High Ministers, probably corresponding to the Mahamatras of Aśoka's Rock Edict VI and the "advisers of the king" referred to by Diodoros.1 They were selected from those Amatyas whose character had been tested under all kinds of allurements.' They were given the highest salary, viz., 48,000 panas per annum. They assisted the king in examining the character of the Amatyas who were employed in ordinary department. All kinds of administrative measures were preceded by consultation with three or four of them.' In works of emergency (ātyayike kārye) they were summoned along with the Mantriparishad. They exercised a certain amount of control over the Imperial Princes.9 They accompanied the king to the battle-field, and gave encouragement to the troops.10

<sup>1</sup> Cf. Manu, VII. 55.

<sup>2</sup> Chinnock, Arrian, p. 413.

III. 41.

Sorvopadhā-iuddhān Mantrinah kuryāt.—Arthatāstra, 1919, p. 17. For upadhā see also the Junāgadh Rock Inscription of Skanda Gupta.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kautilya, p. 247. According to Smith (EHI, 4th ed., p. 149) the value of a silver pana may be taken as not far from a shilling.

<sup>6</sup> Ibid., p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., pp. 26, 28. <sup>3</sup> Ibid., p. 29, Cf. Asoka's Rock Edict VI.

<sup>9</sup> Ibid., p. 333-

<sup>10</sup> Ibid., p. 368. Cf. the Udayagiri Inscription of \$2ba.

Kauţilya was evidently one of those Mantrins. Another minister (or Pradeshţri?) was apparently Maniyatappo, a Jaţilian, who helped the king to "confer the blessings of peace on the country by extirpating marauders who were like unto thorns." That there were at times more than one Mantrin is proved by the use of the plural Mantrinals.

In addition to the Mantrins there was the Mantriparishad, i.e., Assembly of Counsellors or Council of Ministers. The existence of the Parishad as an important element of the Maurya constitution is proved by the third and sixth Rock Edicts of Asoka.1 The members of the Mantribarishad were not identical with the Mantrins. In several passages of Kautilya's Arthaśāstra the Mantrins are sharply distinguished from the Mantriparishad.3 The latter evidently occupied an inferior position. Their salary was only 12,000 panas, whereas the salary of a Mantrin was 48,000. They do not appear to have been consulted on ordinary occasions, but were summoned along with the Mantrins when Atyayika karya, i.e., works of emergency had to be transacted. The king was to be guided by the decision of the majority (Bhūyishthāh). They also attended the king at the time of the reception of envoys.5 From the passage "Mantriparishadam dvādaśāmātvān kurvîta"--"the Council of Ministers should consist of twelve Amātyas," it appears that the Parishad used to be recruited from all kinds of Amatvas (not necessarily from Mantrins alone). From Kautilya's denunciation of a king with a "Kshudraparishad," a small council, his rejection of the views of the Manavas, Bärhaspatyas and the Ausanasas, his preference for an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Turnour's Mahavamss, p. xlii. The evidence is late.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Note also Pliny's reference to noble and rich Indians who sit in council with the king (Monahan, The Early History of Bengal, 148); cf. Mbh. iii, 127. 8. Amālyopārishad; xii, 320, 130. Amālyopārishad; xii, 320. Amālyopā

<sup>\*</sup> Cf. pp. 20, 29, 247.

Arthaiastra, ag. Cf. Mbh, iv. 30. 8. Aśoka's R. E. VI.

Arthalastra, p. 45.

<sup>4</sup> P. 259.

"Akshudra-parishad", a council that is not small, and his reference to Indra's Parishad of a thousand Rishis, it may be presumed that he wanted to provide for the needs of a growing empire. Such an empire was undoubtedly that of Chandragupta who may have been prevailed upon by his advisers to constitute a fairly big assembly.1

Besides the Mantrins and the Mantriparishad, there was another class of Amatyas who filled the great administrative and judicial appointments. The Kautiliya Arthasāstra says that the "dharmopadhāsuddha" Amātyas. officers purified by religious test, should be employed in civil' and criminal' courts, the "arthopadhāśuddha" Amatyas, officers purified by money-test, should be employed as Samāhartri ("Chancellor of the Exchequer and Minister of the Interior") and Sannidhatri (High Treasurer and Keeper of Stores; the "kamopadhasuddha" Amātyas, officials purified by love-test, should be appointed to superintend the pleasure grounds, the "bhayopadhaśuddha" Amātyas, officers purified by fear-test, should be appointed to do work requiring immediate attention (āsanna-kārva), while those who are proved to be impure should be employed in mines, timber and elephant forests,1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Duyāvadāna (p. 372) refers to the five hundred councillors (Pañchāmātyaśatāni) of Bindusāra, son and successor of Chandragupta Maurya. Patañjali refers to Chandragupta Sabhā. But we have no indication as to its constitution.

<sup>2</sup> Cf. the Karma-Sachway of the Junagadh Rock Inscription of Rudradāman I.

<sup>9</sup> P. 17. Cf. McCrindle, Megasthenes and Arrian, 1926, 41, 42.

<sup>4</sup> Civil (Dharmasthīya) Courts were established "in the cities of Sangrahana (in the midst of a collection of ten villages), Dronamukha (in the centre of four hundred villages), Sthaniya (in the centre of eight hundred villages), and at places where districts met (Janapada-sandhi;? union of districts)", and consisted of three Dharmasthas (judges versed in the sacred law) and three Amātvas.

A Criminal (Kantakasodhana) Court consisted of 3 Amatyas, or 3 Pradeshtris. The functions of the latter will be described later on.

For the duties of these officers see Kautilya's Arthaiastra, Bk. II, 5-6, 35; Bk. IV, 4; Bk. V, 2. For the revenue system under the Mauryas, see Ghoshal, Hindu Revenue System, pp. 165 ff.
Cf. Nagawana of Pillar Ediet V.

and manufactories. Untried Amātyas were to be employed in ordinary or insignificant departments (sāmānya adhi-karaṇa). Persons endowed with the qualifications required in an Amātya (Amātyasamṭpadopeta) were appointed Nisrishṭārthāḥ or Ministers Plenipotentiary, Lekhakas or Ministers of Correspondence, and Adhyakshas or Superintendents.

The statements of the Kauţilīya Arthalāstra regarding the employment of Amātyas as the chief executive and judicial officers of the realm, are confirmed by the classical writers. Strabo, for example, observes, "the seventh caste consists of counsellors and assessors (Symbouloi and Synedroi) of the king. To these persons belong the offices of state, tribunals of justice, and the whole administration of affairs." Arrian also says, "from them are chosen their rulers, governors of provinces, deputies, treasurers, generals, admirals, controllers of expenditure and superintendents of agriculture."

The achyakshas who formed the pivot of the Kautiliyan administration, are evidently referred to by Strabo's translators as "Magistrates" in the following passage:

"Of the Magistrates, some have the charges of the market," others of the city, others of the soldiery.' Some have the care of the rivers, measure the land, as in Egypt, and inspect the closed reservoirs from which water is distributed by canals, so that all may have an equal use of it. These persons have charge also of the hunters, and have the power of rewarding or punishing those who merit either. They collect the taxes, and superintend the occupations connected with land, as wood-cutters, carpenters, workers in brass, and miners. They superintend the public roads, and place a pillar at every ten stadia to

<sup>1</sup> H. & F., Vol. III, p. 103. Cf. Diodoros, II. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> One class of Adhyakshas, those in charge of women, are referred to in the Asokan inscriptions as Mahāmātras.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "District" according to the Cambridge History of India, I. 417. <sup>6</sup>Cl. the Durga-Rishtra-danda-mukhyas of Kautilya, Bk. XIII, Chs. III and V.

<sup>1</sup> I.e., the district officials (Agronomol.)

indicate the byways and distances. Those who have charge of the city (astynomoi) are divided into six bodies of five each.1 Next to the Magistrates of the city is a third body of governors, who have the care of military affairs. This class also consists of six divisions each composed of five persons.2

The Magistrates in charge of the city and those in charge of military affairs are evidently the same as the Nagaradhvakshas and Baladhvakshas of the Arthasastra. Dr. Smith remarks, "the Boards described by Megasthenes as in charge of the business of the capital and the army are unknown to the author (Kautilya), who contemplated each such charge as the duty of a single officer. The creation of the Boards may have been an innovation effected by Chandragupta personally." But the historian overlooks the fact that Kautilya distinctly says: "Bahumukhyam anıtyam chādhikaranam sthāpayet," "each department shall be officered by several temporary heads:" "Adhyakshāh Sankhyāyaka - Lekhaka - Rūpadaršaka - Nīvi-

1 Each body was responsible for one of the following departments, viz., (1) the mechanical arts, (2) foreign residents, (3) registration of births and deaths, (4) trade, commerce, weights and measures, (5) supervision and sale of manufactured articles and (6) collection of tithes on sales. In their collective capacity they looked after public buildings, markets, harbours and temples. Prices were regulated by them.

Each division or Board was responsible for one of the following departments, viz., the navy, transport and commissariat (cf. Vishti-karmāni of Kautilya, Bk. X, Ch. iv), the infantry, the cavalry, the chariots and the elephants. In the Santiparva of the Mahabharata the divisions are stated to be six (CIII. 98) or eight (LIX. 41-42):

Rathā Nāgā Hayāšchaiva Pādātāšchaiva Pāndava Vishtir Nāvat Charātchaiva Detikā iti chāshtamam Angānyetāni Kauravya prakāšāni balasya tu

"Chariots, elephants, horses, infantry, burden-carriers, ships, sples with local guides as the eighth-these are the open "limbs" of a fighting force, O descendant of Kuru.

The Raghuvanisa (IV, 26) refers to Shadvidham balam, Cf. Mbh, V. 96. 16. Mysore Ed., 1919, p. 55. Nagara-Dhānya-Vyāvahārika-Kārmāntika-Balādhyakshāh. Ct. Balapradhānā and Nigamapradhānāh of Mbh, V. 2. 6. EHI, 1914, p. 141. Cf. Monahan, Early History of Bengal, pp. 157-64. Stein, Megasthenes und Kautilya, pp. 233 ff.

Arthasastra, 1919, p. 60. On page 57 we have the following passage-Hasty-asva-ratha-padatam-aneka-mukhyam-avasthapayet, i.e., elephants, cavalry, chariots, and infantry shall each be placed under many chiefs.

grāhak-Ottarādhyaksha-sakhāḥ karmāṇi kuryuḥ", "the Superintendents shall carry on their duties with the assistance of accountants, scribes, coin-examiners, stock-takers and additional secret overseers." Evidently Dr. Smith notices only the Adhyakshas but ignores the existence of the Uttarādhyakshas and others. As in regard to the Arthaāātra Smith notices only the Adhyakshas, so in regard to the classical accounts he takes note only of the Boards, but ignores the chiefs who are expressly mentioned in two passages, vit.—

"One division is associated with the Chief Naval Superintendent," "another (division) is associated with the berson who has the charge of the bullock-teams." The Chief Naval Superintendent and the Person-in-Charge of the Bullock-teams, doubtless, correspond to the Nāva-dhyakha and the Go'dhyaksha of the Arthalāstra. It is a mistake to think that the Nāvadhyaksha of the early Hindu period was a purely civil official, for he was responsible for the destruction of Hinsrikās (pirate ships?) and the Mahābhārata' clearly refers to the navy as one of the aṅgas or limbs of the Royal Forces. The civil duties of the Nāvadhyaksha have their counterpart in those of Megasthenes' Admiral relating to the "letting out of ships on hire for the transport both of passengers and merchandize."

Central popular assemblies like those that existed among the Lichchhavis, Mallas, Sākyas and other Sanghas had no place in the Maurya constitution. The custom of summoning a great assembly of Grāmikas or Village Headmen seems also to have fallen into disuse. The royal council gradually became an aristocratic body attended only by nobles and rich men.

#### Administration of Justice

At the head of the judiciary stood the king himself.

<sup>1</sup> H. & F., Strabo, III, p. 104.

<sup>3</sup> XII. lix, 41-42.

<sup>3</sup> Strabo, XV. 1. 46.

Pliny quoted in Monahan's Eerly History of Bengal, 148,

Besides the royal court there were special tribunals of iustice both in cities (nagara) and country parts (janapada) presided over by Vyavaharika Mahamatras and Rajūkas respectively. Greek writers refer to judges who listened to cases of foreigners. Petty cases in villages were doubtless decided by the headmen and the village elders. All our authorities testify to the severity of the penal code. But the rigours of judicial administration were sought to be mitigated by Asoka, grandson of Chandragupta, who meted out equal justice to all and instituted the system of itinerant Mahāmātras to check maladminis tration in the outlying provinces. Considerable discretion was, however, allowed to the Rājūkas. We are informed by Greek writers that "theft was a thing of very rare occurrence" among Indians. They express their surprise at this for they go on to observe that the people "have no written laws but are ignorant of writing, and conduct all matters by memory." The assertion about the Indians' ignorance of writing is hardly correct. Nearchus and Curtius record that Indians use pieces of closely woven linen and the tender bark of trees for writing on. Strabo tells us that a philosopher who has any useful suggestion to offer, commits it to writing. Attention may also be invited to the marks on Mauryan pillars intended to show the by-roads and distances.1

# Provincial Government

The Empire was divided into a number of provinces which were subdivided into āhāras or vishayas (districts), because "no single administration could support the Atlantean load." The exact number of provinces in Chandragupta's time is unknown. In the time of his grandson, Asoka, there were at least five, viz.:

1. Uttarāpatha ... ... capital, Taxila

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monahan, Early History of Bengal, pp. 143, 157, 167 f. <sup>2</sup> Divyāvadāna, p. 407.

#### POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA

2. Avantirattha¹ ... ... Capital Ujjayinī 3. Dakshiṇāpatha ... ... " Suvarṇagiri (?) 4. Kaliṅga ... .. " Tosali

s. Práchva. Práchīna (Prasii)<sup>2</sup> . " Pāṭaliputra

256

Of these only the first two and the last one can be said, with any amount of certainty, to have formed parts of Chandragupta's Empire. But it is not altogether improbable that Dakshināpatha, too, was one of Chandragupta's provinces. The outlying provinces were ruled by princes of the blood royal who were usually styled Kumāras. We learn from the Kauţiliya Arthasāstra' that the salary of a Kumāra was 12,000 paṇas per annum.

The Home Provinces, i.e., Prāchya and the Madhyadeśa (Eastern India and Mid-India), were directly ruled by the Emperor himself with the assistance of Mahāmātras or High Officers stationed in important cities like Pāṭaliputra, Kauśāmbī, etc.

Besides the Imperial Provinces, Maurya India included a number of territories which enjoyed a certain amount of autonomy. Arrian refers to peoples who were autonomous and cities which enjoyed a democratic Government. The Kaufillya Arthalastra' refers to a number of Sanghas, i.e., economic, military or political corporations or confederations evidently enjoying autonomy in certain matters, e.g., Kamboja, Surashtra, etc. The Kambojas find prominent mention as a unit in the Thirteenth Rock Edict of Asoka. R. E. V. alludes to various nations or peoples on the western border (Aparātā) in addition to those named specifically. It is not improbable that Surashtra was included among these nations which, judged by the title of its local rulers, enjoyed a considerable amount of autonomy. The commentary on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Questions of King Milinda, pt. II, p. 250 n. Mahāwinsa, Ch. XIII; Mahābodhivamsa, p. 98.

<sup>1</sup> Cf. the Questions of Milinda, II. 250 n.

<sup>1</sup> D 040

Monahan, The Early History of Bengal, 150; Chinnock, Airian, 415.

<sup>5</sup> P. 378.

<sup>6</sup> IHQ, 1931, 631.

the Petavatthu refers to one of the local Rājās named Pingala,1 the contemporary of Asoka. Another contemporary, the Yavana-rāja Tushāspha finds mention in Rudradāman's inscription at Junagadh. The Yavana-rāja was probably a Greek chief of the North-West who was appointed to look after the affairs of Surashtra by Aśoka, just as Rājā Mān Singh of Amber was appointed Subadār of Bengal by Akbar. His relations with Asoka may also be compared to that subsisting between the Rājā of the Sakva state and Pasenadi. In the time of the first Maurya Surāshtra had an officer named Pushvagupta, the Varsya who is described as a Rāshtriya of Chandragupta. In the Bombay Gazetteer,3 the word Rashtriya was taken to mean a brother-in-law. Kielhorn, however, in the Epigraphia Indica, took the term to mean a provincial Governor. This rendering does not seem to be quite adequate because we have already seen that Surāshtra had possibly its group of Rājās in the Maurya Age and could not be regarded as an Imperial Province under a bureaucratic governor of the ordinary type. The Rāshtriya of the inscription seems to have been a sort of Imperial High Commissioner, and the position of Pushyagupta in Surashtra was probably like that of Lord Cromer in Egypt. Neither the Arthasastra nor the edicts of Asoka mention clearly any class of officials called Rash-

<sup>1</sup> Law. Buddhist Conception of Spirits, 47 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Attempte in recent times to swap Tuchlapha to the post-Afckan period lack plausibility. In the Junagedy registrab the name of the suscrain invariably accompanies that of the local ruler or officer. There is no reason to think that the relationship between Afcka and Tuchlapha was different from that between Chandragupta and Pushyagupta or between Rudradisman and Sunvisibles.

<sup>7</sup> Vol. I, Part I, p. 13

<sup>4</sup> Vol. VIII, p. 46.

<sup>5</sup> Cf. the type met with in the Near East after the First World War. The High Commissioner acted for the de facts pasamount power. His office oftone not preclude the possibility of the existence of a local potentiate or poter-tates. Note also Wendel While's observation (low World, p 1s) on the British "ambassador" to Egypt, who is "for all practical purposes its actual ruler".

priya. It is, however, probable, that the Rāshṭriya was identical with the Rāshṭrapāla whose salary was equal to that of a Kumāra or Prince.

A hereditary bureaucracy does not seem to have come to existence in the early Maurya period at least in the territory of Suräshtra. The assumption of the title of  $R\bar{a}j\bar{a}$  by local rulers and the grant of autonomy to the  $R\bar{a}j\bar{a}kas$  in the days of Asoka ultimately let loose centrifugal forces which must have helped in the dismemberment of the empire.

### Overseers and Spies

The classical writers refer to a class of men called Overseers (Episkopo) who "overlook what is done throughout the country and in the cities, and make report to the king where the Indians are ruled by a king, or the magistrates where the people have a democratic Government." Strabo calls this class of men the Ephori or Inspectors. "They are," says, he, "intrusted with the superintendence of all that is going on, and it is their duty to report pri-

Chinnock, Arrian, p. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Aśokan inscriptions, however, mention the Rathikas and the Päli English Dictionary, edited by Rhys Davids and Stede compares Rathika with Räshtriya.

<sup>2</sup> Arthaiastra, p. 247. For Rashfriya see also Mbh, XII. 85. 12; 87. 9. According to Amara (V. 14) a Rāshtriya is a rājasyāla (brother-in-law of the king). But Kshīrasvāmin says in his commentary that except in a play a Rāshtriya is a Rāshtrādhskrita, i.e. an officer appointed to look after or supervise the affairs of a rashtra, state or province. Cf., the Macedonian episkopos. Note the position of Eudamos in relation to the Indian Raids of the Pañiab. and that of Pratihara Tantrapales of the tenth century A.D. Dr. Barua draws attention (in IC, X. 1944, pp. 88ff.) to several texts including Buddhaghosha's statement that during a royal state-drive the place assigned to the Rashtriyas was just between the Mahamatras and Brahmins shouting the joy of victory. They themselves were gorgeously dressed holding swords and the like in their hands. This may well be true. But the texts cited by him are not adequate enough to prove that in the days of Chandragupta Maurya the Rashtrika or Rāshṭriya was nothing more than the foremost among the bankers, business magnates, etc., who functioned as Mayors, Sheriffs and Justices of the Peace. The analogy of Tushaspha and Suvisakha mentioned in the same epigraph suggests that the Rashfriya here was a more exalted functionary, and that the evidence of Kshīrasvāmin cannot be lightly brushed aside,

vately to the king...The best and the most faithful persons are appointed to the office of Inspectors." The Overseer of Arrian and the Inspector of Strabo may correspond to the Rāshṭriya of the Junāgadh Inscription or to the Pradeshṭri or the Gāḍha-Purushas (secret emissaries) of the Arthaśāstra. Pradeshṭri may be derived from Pradis which means 'to point,' 'to communicate'."

Strabo speaks of different classes of Inspectors. He tells us that the City Inspectors employed as their coadjutors the city courtesans; and the Inspectors of the Camp, the women who followed it. The employment of women of easy virtue as spies is also alluded to by the Kautiliya Arthasāstra. According to that work there were two groups of spies, viz.:

- Sainsthāh, or stationary spies, consisting of secret agents styled Kāpaţika, Udāsthita, Grihapatika, Vaidehaka and Tāpasa, i.e., fraudulent disciples, recluses, householders, merchants and ascetics.
- 2. Sanchārāh or wandering spies, including emissaries termed Satri, Tikshņa and Rashada, i.e., class-mates, firebrands and poisoners and certain women described as Bhikshukis (mendicants), Parivrājikās (wandering nuns), Mundas (shavelings) and Vṛishalīs. It is to the last class, vuz., the Vṛishalīs that Strabo evidently refers. We have also explicit references to courtesan (pumšchalī, vešyā, rūbājīvā) spies in the Arthašāstra.

### Care of Foreigners

It is clear from the accounts of Diodoros' and Strabo' that the Maurya government took special care of foreigners,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. and F., Strabo, III, p. 103. <sup>2</sup> Cf. Thomas, JRAS, 1915, p. 97.

Cf. Lüders, Ins. No. 1200.

A Vrishali is taken to mean a genika or courtesan by the author of the Bhagavadajjukiyam (p. 94).

Pp. 224, 316 of the Arthalastra (1919).

II. 4s.

"Among the Indians officers are appointed even for foreigners, whose duty is to see that no foreigner is wronged. Should any one of them lose his health, they send physicians to attend him, and take care of him otherwise, and if he dies they bury him, and deliver over such property as he leaves to his relatives. The judges also decide cases in which foreigners are concerned with the greatest care and come down sharply on those who take unfair advantage of them."

### Village Administration

The administrative and judicial business of villages was, in Ancient India, carried on by the Grāmikas; Grāmabhojakas or Āyuktas who were, no doubt, assisted by the village elders. The omission of the Grāmika from the list of salaried officials given in the Arthasāstra' is significant. It probably indicates that in the days of the author of the treatise the Grāmika was not a salaried servant of the crown, but possibly an elected' official of the villagers. The king's servant in the village was the Grāmabhritaka' or Ērāma-bhojaka. Above the Grāmika the Arthasāstra places the Gopa, who looked after 5 or 10 villages, and the Sthānika who controlled one quarter of a janapada or district. The work of these officers was super-

<sup>1</sup> McCrindle, Megasthenes and Arrian, 1926, p. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fets, Soraal Organization, sis; Arthaliziere, pp. 153, 173. Cf Luders, Jns. No. 48, 56a. The Kalinga Educirs refer to Jayktes who helped the princely sicrosy and Makhandras in currying out Imperial Policy. In the carly Positive Maryan and Soythian Age they are distinctly referred to as village officials (Lüders' List, No. 1547). In the Gupta Age the designation is applied to various functionaries including district officers.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grāma-vṛiddhas, Artha, pp. 48, 161, 169, 178. Cf. Lūders, Ins., No. 1327. Rock Edicts, V and VIII refer to Mahālahas and Triddhas

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bik V. Ch. III.
<sup>3</sup> There is, however, evidence to show that in early times adhikutas were appointed for villages by the paramount ruler (Praina Upanishad, III 4).

Artha., pp. 175, 248.

The Grämabhoyaka of the Jätakas was an amätya of the king (Fick, Social Organization in N.E. Ind., p. 180).

The Gopas proper do not find mention in early epigraphs, but Liders' Ins., No. 1866, mentions "Send-gopar".

vised, according to that treatise by the Samāhartri with the help of the Pradeshtris. Rural administration must have been highly efficient. We are told by Greek observers that the tillers of the soil received adequate protection from all injury and would devote the whole of their time to cultivation.

### Revenue and Expenditure

The cost of civil and military administration even at the centre must have been enormous. The chief sources of revenue from villages were the Bhaga and the Bali. The Bhaga was the king's share of the produce of the soil which was normally fixed at one-sixth, though in special cases it was raised to one-fourth or reduced to oneeighth. Balı seems to have been an extra impost from the payment of which certain tracts were exempted. According to Greek writers husbandmen paid, in addition to a fourth part of the produce of the soil, a land tribute because, according to their belief, "all India is the property of the crown and no private person is permitted to own land." Taxes on land were collected by the Agronomoi who measured the land and superintended the irrigation works. Other state dues included tribute and prescribed services from those who worked at trades, and cattle from herdsmen. In urban areas the main sources of revenue included birth and death taxes, fines and tithes on sales. The Mahābhāshya of Patañjali has an interesting reference to the Mauryas' love of gold which led them to deal in images of deities. The distinction between taxes levied in rural and in fortified areas respectively is known to the Arthasastra which refers to certain high revenue functionaries styled the Samāhartri and the Sannidhātri. No such

<sup>1</sup> drifte, pp. 148, 127. We do not know how far the system described in the treatuse on polity applies to the early Maurya period. In the days of Afoka the work of supervision was done largely by special classes of Mahamitras (cf. R.E.V. and the Kalinga Educty), Pulist (agents) and Răpukus (Pillar Edict IV).

officials are, however, mentioned in Maurya inscriptions. Greek writers, on the other hand, refer to 'treasurers of the state' or 'superintendents of the treasury'.

A considerable part of the revenue was spent on the army. The artisans, too, received maintenance from the Imperial exchequer. Herdsmen and hunters received an allowance of grain in return for clearing the land of wild beasts and fowls. Another class which benefited from royal bounty were the philosophers among whom were included Brahmanas as well as Sramanas or ascetics. Vast sums were also spent for irrigation, construction of roads, erection of buildings and fortifications, and establishment of hospitals in the days of Chandragupta's grandson,

### The last Days of Chandragupta

Jaina tradition recorded in the Rajavalikathe' avers that Chandragupta was a Jaina and that, when a great famine occurred, he abdicated in favour of his son Simhasena and repaired to Mysore where he died. Two inscriptions on the north bank of the Kaveri near Seringapatam of about 900 A.D., describe the summit of the Kalbappu Hill, i.e., Chandragiri, as marked by the footprints of Bhadrabahu and Chandragupta Munipati.8 Dr. Smith observes: "The Jain tradition holds the field, and no alternative account exists." Chandragupta died about 300 B.C., after a reign of 24 years.

2 Rice, Mysore and Coorg from the Inscriptions, pp. 3-4.

<sup>1</sup> Ind. Ant., 1892, 157.

The Oxford History of India, p. 76. As already stated, Fleet is sceptical about the Jaina tradition (Ind. Ant., 1892, 156t). According to Greek evidence Chandragupta was a follower of the sacrificial religion (see p. 246 ante). The epithet Vrishala applied to him in the Mudrārākihasa suggests that in regard to certain matters he did deviate from strict orthodoxy (Indian Culture, II. No. 3, pp. 558 ff. See also C. J. Shah, Jaimsm in Northern India, 185n, 188).

For the date of Chandragupta Maurya see Indian Culture, Vol. II, No. 9. pp. 56off. Buddhist tradition of Ceylon puts the date 162 years after the parinirvana af the Buddha, i.e., in 382 B.C., if we take 544 B.C., to be the year of the Great Decease; and 324 B.C., if we prefer the Cantonese date 486 B.C., for the death of the Buddha. The earlier date is opposed to Greek evidence. The date 324 B.C. accords with the testimony of Greek writers.

If the Parisishtaparvan' of Hemachandra is to be believed Chandragupta had a queen mamed Durdharā who became the mother of Bindusāra, the son who succeeded him on the throne. In the absence of corroborative evidence, however, the name of the queen cannot be accepted as genuine.

#### SECTION II. THE REIGN OF BINDUSĀRA

Chandragupta Maurya was succeeded in or about the year goo B.C. by his son Bindusāra Amitraghāta. The name or title Amitraghāta (slayer of foes) is a restoration in Sanskrit' of the Amitrachates of Athenaios, and Allitrochades of Strabo, who is stated to have been the son of Sandrocottus. Fleet prefers the renderling Amitrakhāda or devourer of enemies, which is said to occur as an epithet of Indra.' In the Rājāvalīkāthe the name of Chandragupta's son and successor is given as Simhasena. From Aśoka's Rock Edict VIII (e.g. the Kālsī Text) it appears probable that Bindusāra, as well as other predecessors of Aśoka, used the style Devānampiya.

The Jalma date, 313 B.C., for Chandragupta's accession, if it is based on a correct tradition, may refer to his acquisition of Avanti in Malbay, as the chronological datum is found in a verse where the Maurya king finds mention in a list of successors of Plaksak, king of Avantiin C.f. JBQ, 1989, p. 40s. Filliotax (Manuel das thudes indamnes, I., s1s-19) and others who prefer the late jains evidence, ignore the much carlier Coptones testimony, see Ray-chaudhuri, HCIP, AIU, Vol. III, 948, AIM, 1968; the date 315 B.C. more ore does not accord well with what is known about the synchronism of Adoka with some of the Hellenistic kings mentioned in Edict XIII, notably Magas of Cyrene whom a contemporary poet, Callinachus seems to place long before the Syrian War of Ptolemy III (c. 447-6 B.C.). Tarn in Gary, Greek World, 393.

<sup>1</sup> VIII 459-445. For another tradition see Bigandet, II. 128.

<sup>\*</sup> G. Weber, Id., is (1973), p. 148, Lasers and Canningsham (Bhille Tobps., p. 9). The term Antirophile occurs in Patalijis' Medbibhiligh III. s. s. Cf., also Mbh, po. 19; 6s. 8; VII. ss. 16, where Amitrophilin occurs is an option of the petithest of princes and warriors. Per petithest of princes and warriors warry and any-june, 1955, p. 599). "that the Greek word Amitrophilin seems clear not only from the Mehibhilitys but also from the Amitrophila seems clear not only from the Mehibhilitys but also from the York 118 (H. 1872). "In IRAS, 1988, January, bowever, he prefers to restore Amitrophila seems and the Property of the Prop

<sup>\*</sup> JRAS, 1909, p. 84.

#### 264 POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA

If the author of the Arya-Manjuśri Mūla Kalpa, Hemachandra and Tāranātha are to be believed, Kautilya or Chanakya continued to serve as minister for some time after the accession of Bindusara.1 "Chanakya" savs Tāranātha, "one of his (Bindusāra's) great lords, procured the destruction of the nobles and kings of sixteen towns. and made the king master of all the territory between the eastern and western seas." The conquest of the territory between the eastern and western seas has been taken by some scholars to refer to the annexation of the Deccan.3 But we should not forget that already in the time of Chandragupta the Maurya Empire extended from Suräshtra to Bengal (Gangaridae), i.e., from the western to the eastern sea. Tāranātha's statement need mean nothing more than the suppression of a general revolt. No early tradition expressly connects the name of Bindusara with the conquest of the Deccan.' The story of the subjugation of sixteen towns may or may not be true, but we are told in the Dravavadāna that at least one town of note, viz. Taxila. revolted during the reign of Bindusara. The king is said to have despatched Asoka there. While the prince was nearing Taxila with his troops, the people came out to meet him, and said, "We are not opposed to the prince nor even to king Bindusara, but the wicked ministers (Dushtāmātyāh) insult us." The high-handedness of the Maurya officials in the outlying provinces is alluded to by Asoka himself in his Kalinga Edict. Addressing his Mahāmātras the Emperor says:

<sup>1</sup> Jasobs, Pamishipeparsen, p. 6s; YIII. 4687; Ind. Ant., 1873, etc. For the alleged connection of Biodulars and Chângulay with another minuter named subandhu, the author of the Fäunndariä Nijapdihid, see Proceedings of the Socand Oriental Conference, pp. 4884; and Paraishide, VIII. 451; The Disphodulata (p. 578) mentions Khallāţaka as Bindustra's agrāmātya or chief minuter.

<sup>\*</sup>Were these the capitals of the sixteen mahajanapadas?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Smith, EHI, 3rd ed., p. 149, JRAS, 1919, 598; Jayaswal, The Empire of Bindustra, IBORS, ii. 79 ff.

<sup>\*</sup>See, however, Subramaniam, IRAS, 1928, p. 95. "My Guru's Guru had written in his commentary on a Sangam work that the Tulu-nāda was estab lished by the son of Chandragupta," perhaps Tuliyan (Tuli=Bindu).

Cowell and Neil's Ed., p. 371.

Smith, Ašoka, third edition, pp. 194-95.

"All men are my children: and, just as I desire for my children that they may enjoy every kind of prosperity and happiness both in this world and in the next, so also I desire the same for all men. You, however, do not grasp this truth to its full extent.1 Some individual, perchance, pays heed, but to a part only, not the whole. See then to this, for the principle of government is well established. Again, it happens that some individual incurs imprisonment or torture, and when the result is his imprisonment without due cause, many other people are deebly grieved. In such a case you must desire to do justice.....and for this purpose, in accordance with the Law of Piety, I shall send forth in rotation every five years such persons (Mahāmātras) as are of mild and temperate disposition, and regardful of the sanctity of life, who knowing this my purpose will comply with my instructions.3 From Ujjain, however, the Prince for this purpose will send out a similar body of officials and will not over-pass three years. In the same way trom Taxila."

Taxila made its submission to Aśoka. The Maurya prince is further represented as entering the "Svaśa rājya" (Khaśa according to Burnouf).

## Foreign Relations

In his relations with the Hellenistic powers Bindusāra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> You do not learn how far this (my) object reaches." (Hultzsch, Inscriptions of Ašoka, p. 95).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> "It happens in the administration (of justice) that a single person suffers either imprisonment or harsh treatment. In this case (an order) cancelling the imprisonment is (obtained) by him accidentally, while (many) other people continue to suffer. In this case you must strive to deal (with all of them) impartially." (Hullusch, p. 96)

<sup>1 &</sup>quot;I shall send out every five years (a Mahāmātra) who will be neithen hards nor fierce, (but) of gentle actions (nz., in order to ascertain) whether (the judicial officers) paying attention to this object ..are acting thus, as my instruction (implies)". (Huitusch, p. 97).

instruction (implies)". (Hultasch, p. 97).

\*Divyduoddna, p. 372. The emendation Khasa is supported by the testimony of Taranatha (IHQ, 1930, 334). For the Khasas see JASB, (Extra No. 2. 1890).

pursued a pacific policy. We learn from the classical writers' that the king of Syria despatched to his court an ambassador named Deïmachos. Plinva tells us that (Ptolemy II) Philadelphos King of Egypt (B.C. 285-247), sent an envoy named Dionysios. Dr. Smith points out that it is uncertain whether Dionysios presented his credentials to Bindusāra or to his son and successor, Aśoka. It is, however, significant that while Greek and Latin writers refer to Chandragupta and Amitraghata they do not mention Asoka. This is rather inexplicable if an envoy whose writings were utilized by later authors, really visited the third of the great Mauryas. Patrokles, an officer who served under both Seleukos and his son, sailed in the Indian seas and collected much geographical information which Strabo and Pliny were glad to utilize. Athenaios tells an anecdote of private friendly correspondence between Antiochos (I, Soter), king of Syria, and Bindusara which indicates that the Indian monarch communicated with his Hellenistic contemporaries on terms of equality and friendliness. We are told on the authority of Hegesander that Amitrochates (Bindusara), the king of the Indians, wrote to Antiochos asking that king to buy and send him sweet wine, dried figs, and a sophist, and Antiochos replied: We shall send you the figs and the wine. but in Greece the laws forbid a sophist to be sold.' In connection with the demand for a Greek sophist it is interesting to recall the statement of Diodoros that one Iamboulos was carried to the king of Palibothra (Pāţaliputra) who had a great love for the Graecians. Dion Chrysostom asserts that the poetry of Homer is sung by the Indians who had translated it into their own language and modes of expression.' Garga and Varāhamihira in a

<sup>1</sup> E.g., Strabo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> McCrindle, Ancient India as described in Classical Literature, p. 108.

Smith. Aloka, third edition, p. 19.

<sup>\*</sup>McCrindle, Inv. Alex., p. 409. Huitzsch, Aloka, p. xxxv. Binduskra's interest in philosophy is also proved by his association with Ajiva-parivrājakas, Divydvaddna, 370ff. Cf., also the first lines of Pillar Edict VII.

McCrindle, Ancient India, p. 177. Cf. Grote, XII. p. 169, possible representation of a Greek drama on the Hydaspes.

later age testify to the honour that was paid to Greeks for their knowledge of astronomy.<sup>1</sup>

### Bindusāra's Family

Bindusāra had many children besides Aśoka, the son who succeeded him on the throne. We learn from a passage of the Fifth Rock Edict in which the duties of the Dharma-mahāmātras are described, that Asoka had many brothers and sisters. The Divvavadana mentions two of these brothers, namely, Susima and Vigataśoka. The Ceylonese Chronicles seem also to refer to these two princes though under different names, calling the former Sumana and the latter Tishya. Susīma-Sumana is said to have been the eldest son of Bindusara and a stepbrother of Aśoka, while Vigataśoka-Tishya is reputed to have been the youngest son of Bindusara and a co-uterine brother of Asoka, born of a Brahmana girl from Champa. Hiuen Tsang mentions a brother of Asoka named Mahendra. Cevlonese tradition, however, represents the latter as a son of Asoka. It is possible that the Chinese pilgrim has confounded the story of Vigatasoka with that of Mahendra.

Bindusāra died after a reign of 25 years according to the *Purāṇas* and 27 or 28 years according to Buddhist tradition. According to the chronology adopted in these pages his reign terminated about 273 B.C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brihat Sainhitä. II, 14. Aristoxenus and Eusebius refer to the presence in Athens, as early as the fourth century B.C., of Indians who discussed philosophy with Socrates. (A note by Rawlinson quoted in the Amrita Bazar Patrika, 22.11.96, p. 17).

<sup>2&</sup>quot;High Officers for the Establishment and Propagation of the Law of Duty."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pp. 369-73; Smith, Ašoka, 3rd ed., pp. 247 ff.

<sup>\*</sup>According to R. L. Mitra (Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 8) and Smith the name of Asoka's mother was Subhadrängt. Bigandet II. 128, mentions Dhammā as the mother of Asoka and Tissa.

<sup>5</sup> Cf. Smith, Ašoka, 3rd ed., p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hultrach points out (p. xxxii) that Burmese tradition assigns 27 years to Bindustra, while Buddhaghosha's Samante-Pastdikä agrees with the Mahdushus in allotting 88 years to that king.

<sup>7</sup> Cf. Smith, Aloka, p. 73.

#### SECTION III. THE EARLY YEARS OF ASOKA

Both the Divyāvadāna and the Ceylonese Chronicles agree that there was a fratricidal struggle after the death of Bindusāra. Aśoka is said to have overthrown his eldest step-brother with the help of Radhagupta whom he made his Agrāmātya (Chief Minister). Dr. Smith observes, "the fact that his formal consecration or coronation (abhisheka) was delayed for some four years until 260 B.C.. confirms the tradition that his succession was contested, and it may be true that his rival was an elder brother named Susīma." In his Aśokat published a few months later, he says, "it is possible that the long delay may have been due to a disputed succession involving much bloodshed, but there is no independent evidence of such a struggle." Dr. Jayaswal' gave the following explanation for the delay in Aśoka's coronation: "it seems that in those days for obtaining royal abhisheka the age of 25 was a condition precedent. This seems to explain why Asoka was not crowned for three or four years after accession". The contention can hardly be accepted. The Mahābhārata, for instance, informs us that the abhisheka of king Vichitravīrya took place when he was a mere child who had not vet reached the period of youth:

<sup>1</sup> The Oxford History of India, p. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahāvamsa, Geiger's translation, p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For the date of Aloka, see in the History and Culture of Indian People, Yol. II. grift, for the verse of Eggerment, Acta Ornestable (1990), 199f. For the views of Fillionat, nee Manuel des duudes nobinness, Vol. I, pp. 21-29. Fillious prefers the Jains date sty is B.C for the accession of Chandragopia, ignoring not only the evidence of the Crylonese Chronicles but also the fact that the Janus verses refer to the commencement of Maurys rule in Avantin, not in Magndha or the Indian Walley. For the date of Magas, ver also Cart, A Hustory of the Greek World, sognif.

Third edition

<sup>&#</sup>x27; JBORS, 1917, p. 438

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> There were other kinds of abhisheka also, e.g., those of Yuvarāja, Kumāra, and Senāpati, as we learn from the epics and the Kauţillya (trans., pp. 577, 991).

Vichitravīryañcha tadā bālam aprāptayauvanam Kururājye mahābāhur abhyashiñchadanantaram.

Dr. Smith characterises the Cevlonese tales which relate that Asoka slew many of his brothers as silly because Asoka certainly had brothers and sisters alive in the seventeenth and eighteenth years of his reign whose households were objects of his anxious care. But we should remember that the Fifth Rock Edict refers only to the family establishments of his brothers (aladhanes) bhātinam) as existing. This does not necessarily imply that the brothers themselves were alive. We should however, admit that there is nothing to show, on the contrary, that the brothers were dead. The Fifth Rock Edict, in our opinion, proves nothing regarding the authenticity or untrustworthiness of the Ceylonese tradition. In the Fourth Rock Edict Asoka himself testifies to the growth of unseemly behaviour to kinsfolk and slaughter of living creatures.

The first four years of Aśoka's reign is, to quote the words which Dr. Smith uses in another connection, "one of the dark spaces in the spectrum of Indian history; vague speculation, unchecked by the salutary limitations of verified fact, is at the best, unprofitable".

Like his predecessors' Asoka assumed the title of Devānampiya. He generally described himself as Devānampiya Piyadasi.' The name Asoka is found only in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mbh, I. 101. 12. As the Adsparoa refers to Dattämitra and Yeomea tule: in the lower Indius valley its date cannot be far temoved from that of Aöok is and Khäravela. Cf. also the cases of Sampraii Partishiph parson, IX. 52. who was anointed king though a baby in arms, and of Amma II, Eastern Chalakva

<sup>2</sup> EHI, 3rd ed , p. 155.

<sup>3</sup> Cf. Rock Edict VIII, Kālsī, Shāhbāzgarhi and Mānsahra Texts.

<sup>4</sup> We have already seen that the epithet "Piadaihsana" is sometimes applied to Chandragupta also (Bhandarkar, Aloka, p. 5, Hultrsch, C.II, Vol. 1, p. xxx).

literature, and in two ancient inscriptions, viz., the Māski Editt of Aśoka himself, and the Junāgadh inscription of the Mahākshatrapa Rudradāman I. The name Dharmāśoka is found in one Mediaeval epigraph, viz., the Sārnāth inscription of Kumāradevī.

During the first thirteen years of his reign Asoka seems to have carried on the traditional Maurya policy of expansion within India, and of friendly co-operation with the foreign powers, which was in vogue after the Seleukidan war. Like Chandragupta and Bindusāra he was aggressive at home but pacific abroad. The friendly attitude towards non-Indian powers is proved by the exchange of embassies and the employment of Yavana officials like Tushāspha.3 In India, however, he played the part of a conqueror. The Divyāvadāna credits him, while yet a prince with the suppression of a revolt in Taxila and the conquest of the Svasa (Khasa?) country. In the thirteenth year of his reign (eight years after consecration), he effected the conquest of Kalinga. We do not know the exact limits of this kingdom in the days of Asoka. But if the Sanskrit epics and Puranas are to be believed, it extended to the river Vaitarani in the north,3 the Amarakantaka Hills in the west and Mahendragiri in the south.3

An account of the Kalinga war and its effects is given in Rock Edict XIII. We have already seen that certain places in Kalinga formed parts of the Magadhan dominions in the time of the Nandas. Why was it necessary for Asoka to reconquer the country? The question admits of only one answer, viz., that it severed its connection with Magadha after the fall of the Nandas. If the story of a general revolt in the time of Bindusāra be correct then it is not unlikely that Kalinga, like Taxila, three "Dharmāloka-narādhipays samey str Dharmāchakra Jina yādriķ tannaya-

rakshitah punarayanchakre tatopyadbhutam.

Note also the part played by the Yona named Dhammarakkhita
(Mahdounkse, trans., p. 8a).

Mbh, III. 114. 4.
 Kürma Purāna, 11, 39, 9, Vāyu, 77, 4-13.
 Raghuvarhia, IV, 98-43; VI, 53-54.

off the allegiance of Magadha during the reign of that monarch. It appears, however, from Pliny, who probably based his account on the Indika of Megasthenes, that Kalinga was already an independent kingdom in the time of Chandragupta. In that case there can be no question of a revolt in the time of Bindusāra. Pliny says, "the tribes called Calingae are nearest the sea... the royal city of the Calingae is called Parthalis. Over their king 60,000 foot soldiers, 1,000 horsemen, 700 elephants keep watch and ward in 'procinct of war'."

The Kalinga kings probably increased their army considerably during the period which elapsed from the time of Megasthenes to that of Asoka, because during the war with Asoka the casualties exceeded 2,50,000. It is, however, possible that the huge total included not only combatants but also non-combatants. The existence of a powerful kingdom so near their borders, with a big army 'in procinct of war,' could not be a matter of indifference to the kings of Magadha. Magadha learnt to her cost what a powerful Kalinga meant, in the time of Khara vela.

We learn from the Thirteenth Rock Edict that Asoka made war on the Kalinga country and annexed it to his empire. "One hundred and fifty thousand persons were carried away captive, one hundred thousand were slain, and many times that number died." Violence, slaughter,

<sup>1</sup> Ind. Ant., 1877, p. 538.

<sup>3</sup> II. as is probable. Kalifagi included at the 'me the neighbouring country of Afmaka, then Parthals may be the same at "incidi". For an interesting account of Kalifagi and its early capitals Dantaktra and Totali, see Sylvain Levi, "Pro-Argon et Pro-Drawinder dans Under," J. A. juillet-Septembre. 1935; and Indoos Antiqueary, 1936 (May), pp. 94, 98. "The appellation of Stalifagi, applied to Indiana throughout the Malay world, attest the brilliant rolle of the men of Kalifagi, in the diffusion of Hindu civilitation." Not far from the earliest capital (Paloura-Dantapura-Dantapura-Dantafara) tay the epheerion, "where vensels bound for the Golden Peninsula ceased to hug the shore and sailed for the open sea." Note, in this connection, the name Ho-ling (Po-ling, Kalifagi) applied by the Chinese to Java (Takakusa, Izsing, p. xivil) and land which was known by its Sanakri name to Potlemy (190, A.D.) and even to the Rāmajuşua (Kūnhk, 40, 30). For the connection of early Kalifaga with Ceylon, zee LA, VIII. a, 22 EA, VIII. a, 22 E

and separation from their beloved ones befell not only to combatants, but also to the *Brāhmaṇas*, ascetics, and householders.

The conquered territory was constituted a viceroyalty under a prince of the royal family stationed at Tosalt, apparently situated in the Purf district. The Emperor issued two special edicts prescribing the principles on which both the settled inhabitants and the border tribes should be treated. These two edicts are preserved at two sites, now called Dhauli¹ and Jaugaḍa¹. They are addressed to the Mahāmātras or High Officers at Tosalī and Samāpā¹. In these documents the Emperor makes the famous declaration "all men are my children", and charges his officers to see that justice is done to the people.

The conquest of Kalinga was a great landmark in the history of Magadha, and of India. It marks the close of that career of conquest and aggrandisement which was ushered in by Bimbisāra's annexation of Anga. It opens a new era—an era of peace, of social progress, of religious propaganda and at the same time of political sagnation and, perhaps, of military inefficiency during which the martial spirit of imperial Magadha was dying out for want of exercise. The era of military conquest or Diguijaya' was over, the era of spiritual conquest or Dhamma-wijaya was about to begin.

We should pause here to give an account of the extent of Asoka's dominions and the manner in which they

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tossalf (variant Tossla) was the name of a country as well as a city. Levi points out that the Gondonrolla, refers to the country (Janapada) of Amita-Tossla in the Dakhridpatha, "where stands a city named Tossla". In Brihmanical Interature Tossla is constantly associated with (South) Kosla and is sometime distinguished from Kalifga. The form Tossla'c occurs in the Geography of Ptolemy. Some mediaceal inscriptions (Ep. Ind., IX, 886, XV. s) refer to Dakhring (South) Tossla and Ultrae (North) Tossla.

<sup>2</sup> In Puri

<sup>8</sup> In Gañiam.

For the identification of Samapa, see Ind. Ant., 1923, pp. 66 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. sara-sake vijeye (Bühler, cited in Hultrsch's Inscriptions of Aioha, p. 25)

were administered before the Emperor embarked on a new policy.

Aśoka mentions Magadha, Pāṭaliputra, Khalatikapavata (Barābar Hills), Kosambī, Lummini-gāma, Kalinga (including Tosalī, Samāpā and Khepimgalapavata or the Jaugada Rock), Aṭavī (the forest tract of Mid-India perhaps identical with Alavī of the Buddhist texts), Suvarnagiri, Isila, Ujjayinī and Takshaśilā expressly as being among those places which were under his rule.

Beyond Takshasila the empire stretched as far as the confines of the realm of "Amtivako Yonarājā", usually identified with Antiochos II Theos of Syria (261-246 B.C.), and included the wide territory round Shāhbāzgarhi1 and Mānsahra<sup>a</sup> inhabited by the Yonas, Kambojas and the Gandharas. The exact situation of this Yong territory has not yet been determined. The Mahāvamsa evidently refers to it and its chief city Alasanda which Cunningham and Geiger identify with the town of Alexandria (Begram, west of Kāpiśa) founded by the Macedonian conqueror near Kābul.' Kamhoia, as we have already seen, corresponds to Rajapura or Rajaur near Punch in Kasmīra and some neighbouring tracts including Käfiristän. The tribal territory of the Gandharas at this time probably lay to the west of the Indus, and did not apparently include Takshasilā which was ruled by a princely Viceroy, and was the capital of the province of Uttarapatha. The capital of Trans-Indian Gandhāra was Pushkarāvatī, identified by Coomaraswamy with the site known as Mir Zivarat or Bala Hisar at the junction of the Swat and Kābul rivers.5

The inclusion of Kasmira within Asoka's empire is

In the Peshawar District,

<sup>2</sup> In the Hazara District.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gunn. AGI 18 Geiger, Mahāvaniva, 194 The Yona territory probably torresponds to the whole or a part of the Province of the Parapamundae.

<sup>\*</sup> Cf. Kalunga Edict; Dirvāvadāna, p. 307, Rājāo šokasy-ottarāpathe Tak-shasilā nagaram, etc.

<sup>5</sup> Cf. Carm. Lec., 1918, p 54. Indian and Indonesian Art, 55.

O.P. 129-18

proved by the testimony of Hiuen Tsang's Records' and Kalhana's Rajatarangini. Kalhana says: "The faithful Asoka reigned over the earth. This king who had freed himself from sins and had embraced the doctrine of the ling covered Sushkaletra and Vitastatra with numerous Stūbas. At the town of Vitastātra there stood within the precincts of the Dharmaranya Vihara a Chaitya built by him, the height of which could not be reached by the eve. That illustrious king built the town of Srīnagarī. This sinless prince after removing the old stuccoed enclosure of the shrine of Vijayeśwara built in its stead a new one of stone. He . . . erected within the enclosure of Vijavesa. and near it, two temples which were called Asokeśvara." The description of Asoka as a follower of the Iina, i.e., Buddha, and the builder of numerous stupas leaves no room for doubt that the great Maurya monarch is meant. We are told by Kalhana himself that he is indebted for much of the above account to an earlier chronicler named Chhavillākara.

The inscriptions near kälsī and those on the Rummindeī and the Nigāli Sāgar pillars prove the inclusion of the Dehra-Dūn District and the Tarāi within the limits of Asoka's Empire, while the monuments at Lalitapātan and Rāmpurwā attest his possession of the valley of Nepāl and the district of Champāran. Further evidence of the inclusion of the Himalsyan region within Asoka's empire is possibly furnished by Rock Edict XIII which refers to the Nābhapamits of Nābhaka, probably identical with Na-pei-kea of Fa Hien,<sup>2</sup> the birthplace of Krakuchchhanda Buddha, about 10 miles south or southwest of Kapilavastu.<sup>4</sup>

Watters, Vol I, pp 267 71

<sup>1</sup> J 102 06

<sup>3</sup> Legge, 64.

<sup>\*</sup> The Brahma (narrosta's) Paränga sosigns. Nähhikapuna to the terratory of the Utrars-Kurn's (Ilulisah, C.II, Vol. I., p. xxxx n), M. M. Govinda Of the Utrars-Kurn's (Ilulisah, C.II, Vol. I., p. xxxx n), and M. M. Govinda Pai (drawager Com I of 36), however, matter attention to the Nabhakianasa, apparentiv) so subtern people, mentioned in the 48th, vi. 9, 59, In connection with the northern limits of the Mauria empire attention may also be mixted to the statepart in the Dersinodatine, 62 p23) about Ackels, whippagnetic and the proposed of the provisional of the provisional

According to Bühler, Rock Edict XIII also mentions two vassal tribes Visa (Besatae of the Periplus?) and Vairi (Vrijikas?). More recent writers do not accept Bühler's reading and substitute (Raja) Visayamhi, in the (king's) territory', in its place. There is, thus no indubitable reference either to the Vrijikas or the 'Besatae' in the inscriptions of Asoka.

We learn from the classical writers that the country of the Gangaridae, i.e., Bengal,1 formed a part of the dominions of the king of the Prasii, i.e., Magadha, as early as the time of Agrammes, i.e., the last Nanda king.2 A passage of Pliny clearly suggests that the "Palibothri," t.e., the rulers of Patalioutra, dominated the whole tract along the Ganges.1 That the Magadhan kings retained their hold on Bengal as late as the time of Asoka is suggested by the testimony of the Divyāvadāna' and of Hiuen Tsang who saw Stūpas of that monarch near Tamralipti and Karnasuvarna (in West Bengal), in Samatata (East Bengal) as well as in Pundravardhana (North Bengal). Kāmarūpa (Assam) seems to have lain outside the empire. The Chinese pilgrim saw no monument of Asoka in that country.

We have seen that in the south the Maurya power at one time, had probably penetrated as far as the Podiyil

tion of the Svasa (Khasa) country. According to a legend narrated by the Chinese pilgrims (Watters, Fuan Chwang, II, p. 295) exiles from Takshasila settled in the land to the east of Khoten in the days of Asoka.

For early references to Vanga, see Less "Pré-Aryen et Pré-Dravidien dans l'Inde" For its denotation, see Manasi-o-Marmanani, Stavana, 1336 several wholars find it mentioned in the Attaceya Aranyaka. But this is doubtful. Bodhāvana brands 11 as an impure country and even Patañjali excludes it from Aryavaria The country was, however, Aryamsed before the Manusamhita which extends the eastern boundary of Aryavaria to the sea. and the Jain Pranaghana which ranks Anga and Vanga in the first group of Arvan peoples. The earliest epigraphic reference to Vanga is probably that contained in the Nagariunikonda Inscriptions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> McCrindle, Inv. Alex , pp. 221, 281.

<sup>1</sup> Ind Ant., 1877, 339. Megasthenes and Arrian (1925), pp. 141-2.

P 427. Cf Smith's Aloka, and ed., p 255 The Mahasthana Inscription which is insually attributed to the Maurya period, contains no reference to A4oka

Hill in the Tinnevelly district.1 In the time of Aśoka the Maurya frontier had receded probably to the Pennar river near Nellore as the Tamil Kingdoms are referred to as "Prachamta" or border states and are clearly distinguished from the imperial dominions (Vijita or Rajavishaya), which stretched only as far south as the Chitaldrug District of Mysore. The major part of the Deccan was ruled by the viceregal princes of Suvarnaoiri2 and Tosali, the Mahāmātras of Isila and Samāpā and the officers in charge of the Atavi or Forest Country. But in the belt of land on either side of the Nerbudda, the Godavarī and the upper Mahanadī there were, in all probability, certain areas that were technically outside the limits of the empire proper. Asoka evidently draws a distinction between the forests and the inhabiting tribes which are in the dominions (vijita) and peoples on the border (antā avijitā) for whose benefit some of the special edicts were issued. Certain vassal tribes are specifically mentioned, e.g., the Andhras, Palidas (Pāladas, Pārimdas), Bhojas and Rathikas (Ristikas. Rāshtrikas?). They enjoyed a status midway between the Provincials proper and the unsubdued borderers. The word Petenika or Pitinika mentioned in Rock Edicts V and XIII should not, according to Dr. D. R. Bhandarkar and some other writers, be read as a separate name but as an adjective qualifying Rishtika (Edict V) and Bhoia (Edict XIII). They draw our attention to certain

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. S. S. Desikar thinks that the last point reached by the Mauryas was the Veñkaţa hili (IHQ. 1986, p. 154), Prof. N. Sastri lays stress (ANM, pp. 2548), on the legendary features of the account in Tamil texts.

<sup>\*</sup>A clue to the location of this city is probably given by the inscriptions of the later Mauryas of the Xoákan and Khāndesh, apparently the decemendants of the Southern Viceroy (2p. Ind., III. 198). As these later Maurya inscriptions have been found at Vida in the north of the Thânşa diatric (Bomb Gez., Vol. I. Part II. p. 14) and at Waßphi in Khāndesh (bidd., 186). It is not unlikely that Suwarnagarı was situated in that neighbourthood curiously enough, there is actually in Khāndesh a place called Songir. According to Hultrech, (Cfl. p. xxxvii) Suwarnagurı is perhapa identical with Kanakagirı in the Hyderabad Satez, south of Mawki, and north of the ruing of Vijayanagara. Islia may have been she ancient name of SiddSpura.

passages in the Anguttara Nikāya where the term Pettanika occurs in the sense of one who enjoys property given by his father.3 The view that Pitinika is merely an adjective of Rathika (Ristika) or Bhoja is not, however, accepted by Dr. Barua who remarks that "it is clear from the Pali passage, as well as from Buddhaghosha's explanations, that Ratthika and Pettanika were two different designations."

The Andhras are, as we have already seen, mentioned in a passage of the Aitareya Brāhmana. The Bhoias are also mentioned in that work as rulers of the south.3 Pliny, quoting probably from Megasthenes says that the Andarae (Andhras) possessed numerous villages, thirty towns defended by walls and towers. and supplied their king with an army of 100,000 infantry, 2,000 cavalry and 1,000 elephants. The earliest Andhra capital (Andhapura) was situated on the Telavaha river which, according to Dr. D. R. Bhandarkar, is either the modern Tel or Telingiri, both flowing near the confines of the Madras Presidency and the Central Provinces. But the identification is by no means certain.5 The Palidas

<sup>1</sup> III. 76, 78 and 800 (P.T.S.).

Ind. Ant., 1919, p. 80. Cf. Hultzsch, Aioka, 10; IHQ, 1925, 387. Other scholars, however, identify the Patanikas with the Pauthanakas or natives of Paithan, and some go so far as to suggest that they are the ancestors of the Satavahana rulers of Paithan. See Woolner, Asoka Text and Glossary, II,

<sup>113;</sup> also JRAS, 1923, 92. Cf. Barua, Old Brähmi Ins., p. 211.
For other meanings of Bhopa, see Mbh., Adi., 84, 22; IA, V. 177, VI. 25-28; VII. 86, 254.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ind. Ant., 1877, p. 339. <sup>6</sup> P. 92 ante. In historical times the Andhras are found in possession ot the Krishna and Gauntur districts as we learn from the Mayadavolu plates and other records. The earliest capital of the Andhra-country or "Andhrapatha" known from the inscriptions is apparently Dhamnakada at or near Amarāvati (or Bezvāḍa). Kubiraka of the Bhaṭṭiprolu inscription (c. 200 B.C.) is the earliest known ruler. One recension, in the Brāhmī stript, of the Rock Edicts of Asoka, has recently been discovered in the Kurnool District (IHQ, 1948, 791; 1951, 817ff.; 1953, 115ff.; IA, Feb., 1952, p. 59) which falls within the "Andhra" area of the Madras Presidency. Recent discoveries of the Asokan epigraphs include, besides the Yerragudi inscriptions (Kurnool District) two new Rock Edicts at Kopbal in the South-West corner of the Hyderabad State. The Kopbal inscriptions are found on the Gavimath and the Palkigundu Hills. They belong to the class of Minor Rock Educts.

were identified by Bühler with the **Pulindas**<sup>1</sup> who are invariably associated with the Nerbudda (Reva) and the Vindhyan region:—

Pulinda-rāja sundarī nābhimandala nipīta salilā (Revā).

Pulindā Vindhya Pushikā(?) Vaidarbhā Dandakaih saha\* Pulindā Vindhya Mülikā Vaidarbhā Dandakaih saha\*

Their capital Pulinda-nagara lay not far from Bhilsā and may have been identical with Rūpnāth, the find-spot of one recension of Minor Rock Edict I.

Hultzsch, however, doubts the identification of the "Palidas" of Shahbazgarhi with the Pulindas, for the Kālsī and Girnar texts have the variants Palada and Parimdanames that remind us of the Paradas of the Vavu Purana. the Harwamsa' and the Brihat Samhita.' In those texts the people in question are mentioned in a list of barbarous tribes along with the Śakas, Yavanas, Kambojas, Pahlavas, Khaśas, Māhishikas, Cholas, Keralas, etc. They are described as muktakeśā ("having dishevelled hait"). Some of the tribes mentioned in the list belong to the north. others to the south. The association with the Andhras in Aśokan inscriptions suggests that in the Maurya period they may have been in the Deccan. But the matter must be regarded as not definitely settled. It is interesting to note in this connection that a river Pāradā (identified with the Paradi or Par river in the Surat District) is mentioned in a Nāsik inscription."

<sup>1</sup> Hultrsch, Ašoka, 48 (n. 14)

Subandhu's Tāsavadattā,

<sup>8</sup> Mastsya, p. 114, 48.

<sup>4</sup> Veyu, 55, 126.

The Navagrama grant of the Mahāraja Hastin of the year 198 (A.D. 517) refers to a Pulmda-rāja-rashina which lay in the tentiory of the Paiivrājaka kings. t.e., in the Dabbālā region in the nonthern part of the present Madhya Pradesh (Eb. Ind., NM, 126).

<sup>6</sup> Ch. 88, 128. (f Paradene in Gedrolic (McCaindle, Ptolemy, 1927). 320.

<sup>8</sup> XIII

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapson, Andina Lono, Ivi Paigner places the Păradas in the northwest, AIHT, p. 268 Cf. Paradene, Gedrosia (Ptolemy, ed. 1997) 320 and Paraitaka, Ind. Alex., 44.

The Bhojas and the Rathikas (Ristikas) were evidently the ancestors of the Mahābhojas and the Mahārathis of the Satavahana period.1 The Bhojas apparently dwelt in Berar. and the Rathikas or Ristikas possibly in Maharashtra or certain adjoining tracts.3 The former were, in later ages, connected by matrimonial alliances with chieftains of the Kanarese country.

In the west Asoka's Empire extended to the Arabian Sea and embraced all the Aparantas4 including no doubt. the vassal state (or confederation of states) of Surashtra the affairs of which were looked after by the Yavana-rāja Tushāspha with Giri-nagara (Girnar) as his capital. Dr. Smith says that the form of the name shows that the Yavana-rāja must have been a Persian. But according to this interpretation the Yavana Dhammadeva, the Saka Ushayadata (Risahabha-datta), the Parthian Suvisakha and the Kushān Vāsudeva must have been all native Hindus of India. If Greeks and other foreigners adopted Hindu names there is no wonder that some of them assumed Iranic appellations. There is, then, no good ground for assuming that Tushaspha was not a Greek, but a Persian.5

Rapson' seems to think that the Gandharas, Kambojas, Yavanas, Rishtikas, Bhojas, Petenikas, Paladas and Andhras lay beyond Aśoka's dominions, and were not his subjects, though regarded as coming within his sphere of influence. But this surmise can hardly be accepted in view of the fact that Aśoka's Dharma-mahāmātras were employed amongst them "on the revision of (sentences of) imprisonment or execution, in the reduction of penalties, or (the grant of)

<sup>1</sup> Smith, Ašoka, third ed., pp. 169-70.

<sup>2</sup> Cf. Bhoia-kata, Bhat kuli in Amraoti.

<sup>3</sup> The Ramayana, IV. 41. 10, places the Rishtikas between the Vidarbhas of (Berar) and the Mähishakas of the Nerbudda valley or of Mysoic Rathika is also used as an official designation and it is in that sense that the expression seems to be used in the Yerragudi inscription (Ind. Culture, I, 310; Aryangar Com. Vol. 35, IHQ, 1933, 117).

<sup>4</sup> Sürpāraka, Nāsik, etc., according to the Mārhaṇdeya, p 57, 49, 52 <sup>5</sup> Cf. IA, 1919, 145; EHFS, 2nd ed., 28-29.

<sup>6</sup> CHI, pp. 514, 515.

release" (Rock Edict V).' In the Rock Edict XIII, they seem to be included within the Rāja-Vishaya or the Kings territory, and are distinguished from the real border peoples (Amta, Prachamita), viz., the Greeks of the realm of Antiochos and the Tamil peoples of the south (Nīcha). But while we are unable to accept the views of Rapson, we find it equally difficult to agree with Dr. D. R. Bhandarkar' who denies the existence of Yonas and others as feudatory chieftains in Asoka's dominions. The case of the Yavana-rāja Tushāspha clearly establishes the existence of such vassal chiefs whose peoples undoubtedly enjoyed partial autonomy though subject to the jurisdiction of special Insperial officers like the Dharma-mahā-mātras.

Having described the extent of Asoka's empire we not proceed to give a brief account of its administration. Asoka continued the Council government of his predecessors. There are references to the Emperor's dealings with the Parishā or Parishā in Rock Edicts III and VI. Senart took Parishaā to mean Sangha and Bühler understood by it the Committee of caste or sect. But Dr. K. P. Jayaswal pointed out that the Parishā of the Edicts is Mantriparishad of the Arthašāstra. The inscriptions prove that Asoka retained also the system of Provincial Government existing under his forefathers. Tosalī, Suvarņagiri, Ujiayinī and Takshašilā were each under a prince of the blood (Kumāla or Ayaputa).

i "They are occupied in supporting prisoners (with money), in causing (their) fetters to be taken off, and in setting (them) free" (Hultrich, Aloka, p. 53).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aśoka, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Compare the references to the "Saraphā Parishā" in the Mahāvestu, Senart, Vol. III. pp. 30z, 39z. For different kinds of Parishā, see Anguttara, 1. 70

<sup>&</sup>quot;That Josphula on Arpopluta meant a member of a tuling house of that appears probable from the evidence of the Balacharita, attributed to Bhiba, an which Vasudeva is addressed by a Bhaje as Arpoputra. Fands I. Ganapaii Skitch further points sout that in the Susphannifeka the term Araputra is employed as a word of respect by the chamberlain of Vasavdanti's father in addressing King Udayana (hiroduction to the Pratimik-nifeka, p. 39). An interesting feature of Afska's administration was the employment of a Yavana

The Empire and the Princes were helped by bodies (Nikāvā) of officials who fell under the following classes: -

- The Māhāmātras1 and other Mukhyas. 1.
- The Rājūkas and the Rathikas. 2-3. The Pradesikas or Pradesikas.
- 4.
- The Yutas. 5. Pulisā.
- Patīvedakā.
- Vachab hūmikā. 8.
- The Lipikaras. q.
- The Datas. 10.
- The Avuktas and Karanakas.

There was a body of Mahāmātras in each great city and district of the empire.3 The inscriptions mention the Mahāmātras of Pāṭaliputra, Kauśāmbī, Tosalī, Samāpā, Suvarnagiri and Isila In the Kalinga Edicts we have certain Mahāmātras distinguished by the terms Nagalaka and Nagala-Viyohālaka. The Nagalaka and Nagala-Viyohālaka of the Edicts correspond to the Nāgaraka and Paura-vyāvahārīka of the Arthaśāstras and no doubt

governor or episkopus in one territory to which reference has already been made.

<sup>1</sup> Cf. also Arthaidstra, pp. 16, 20, 58, 64, 215, 237-39; Rajašekhara, KM, XLV, 53.

The Yuktas of the Arthasastra, pp. 59. 65, 199 Ramayana, VI, 217, 34; Mahābhārala, II, 56, 18, Manu, VIII. 34; cf. the Rāja-yuktas of the Santiparva, 82. 9-15.

The empire, as already stated, was divided into a number of provinces (disā, desa, etc.). Each province seems to have been further subdivided into āhālas or districts under regular civil administration, and kotta-vishayas or territories surrounding forts (Hultrsch, p. xl). Each civil administrative division had a turn or nagara (city) and a rural part called tanapada which consisted of grāmas or villages. An important official in each janapada was the Rājūka. The designations Pradestka and Rathska possibly suggest the existence of territorial units styled pradesa and rattha or rashtra.

<sup>4</sup> Mahāmātras of Śrāvastī are according to certain scholars, mentioned in the Sohgaura copperplate inscription found in a village on the Rapti. not far from Gorakhpur. But the exact date of the record is not known (Hoernle, JASB, 1894; 84; Fleet, JRAS, 1907, 523ff.; Barua, Ann. Bhand. Or. Res. Inst., x1, 1 (1930), 32ff.; IHQ, 1934, 54ff.; Jayaswal, &p. Ind., xxii, 2).

P. 29, 143f. Cf. the royal epistates or city governor in the Antigonid realm (Tarn., GBI, 24).

administered justice in cities.1 In Pillar Edict I mention is made of the Amta Mahāmātras or the Wardens of the Marches, who correspond to the Antapālas of the Arthasastra and the Goptres of the age of Skanda Gupta. The Kautiliva tells us that the salary of an Antapala was equal to that of a Kumāra, a Paura-vyāvahārika. a member of the Mantriparishad or a Rāshtrapāla. In Edict XII mention is made of the Ithījhaka Mahāmātras who, doubtless, correspond to the Stry-adhyakshas (the Guards of the Ladies) of the epics.4

As to the Rājūkas, Dr. Smith takes the word to mean a governor next below a Kumāra. Bühler identifies the Rājuka of the Asokan inscriptions with the Rajjūka or the Rajingahaka Amachcha (Rope-holder, Field-measurer or Surveyor) of the latakas.6 Pillar Edict IV refers to the Rājūkas as officers 'set over many hundred thousands of people," and charged with the duty of promoting the welfare of the lanabadas to whom Asoka granted independence in the award of honours and penalties. The reference to the award of penalties (Danda) probably indicates that the Rājūkas had judicial duties. In the Rock Edict III as well as in Pillar Edict IV they are associated with the Yutas, and in the Yerragudi inscriptions with the Rathikas.1 Strabos refers to a class of Magistrates (Agronomos) who "have the care of the rivers, measure the land, as in Egypt, have charge also of hunters

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. also Nagara-dhānya Fyāvahārska, p. 55. The Nagalaka may have had executive functions as well, as is suggested by the evidence of the Arthašāstra (II. Ch. 36).

Pp. 20, 247. 2 P. 247

<sup>4</sup> Răm., II. 16. 3, l'jiddhan vetrapanin . stryadhyakshān; Mbh, IX. 29. 68, 90; XV 22, 20; 23, 12. Cf. the Antarvanishka of the Arthaisstra.

<sup>6</sup> Alloka, 3rd ed., p. 94 6 The Social Organisation in North-East India by Fick, translated by S. Maitra, pp 148-51.

<sup>7</sup> IHQ, 1933, 117; Barua takes the expressions Janapada and Rathika of the Yerragudi copy of the Manor Rock Edict to mean 'people of the district' and 'citizens of the hereditary tribal states' respectively. But Rathika of the record probably corresponds to Rashtriya of the Junagadh inscription of Rudradaman so that the expressions Janapadas and Rathikas mean 'people of the country parts,' and 'officials of the district' Cf. Rathika Mahamatra of Brithat Sam., XV. 11.

<sup>\*</sup> H. & F., Vol. III. p. 105.

and have the power of rewarding or punishing those who merit either." The measuring of the land connects those Magistrates with the Rajjugāhaka Amachcha of the Jālakas,' while the power of rewarding and punishing people connects them with the Rājūkas of Aśoka. It is probable, therefore, that the Agronomoi referred to by Strabo were identical with the Rājūkas and the Rajjugāhaka Amachchas. The Arthaśāstra refers to a class of officials called "Chora Rajjukas," but there is no reference to the Rajjukas proper although on p. 60 "Rajju" is mentioned in conjunction with "Chora Rajju."

As regards the Pradešikas or Pradešikas, Senart, Kern and Bühler understood the term to denote local governors or local chiefs. Smith took it to mean District Officers. Hultzsch compares it with Prādeśikeśvara of Kalhana's Rājatarangini. The word occurs only in the Third Rock Edict where the functionaries in question are included with the Rājūkas and the Yutas in the ordinance of the Anusamvana or circuit. Thomas derives the word from pradesa which means report and identifies the Prādešikas or Pradešikas of the Edict with the Pradeshtris of the Arthaśāstra.5 The most important functions of the Pradeshtris were Bali-pragraha (collection of taxes or suppression of recalcitrant chiefs), Kantakasodhana (administration of criminal justice), Choramargana, (tracking of thieves) and Adhyakshanam adhvaksha purushānām cha nivamanam (checking superintendents and their men). They acted as intermediaries between the Samahartri on the one hand and the Gobas.

<sup>1</sup> Cf. Mastra, Fick, pp. 148-49.

<sup>1</sup> P. 284-

<sup>3</sup> IV. 126.

<sup>4</sup> JRAS. 1915. P. 97. Artheästira, p. 111. In the Vishpu Purfaş, V. 26 3., Pradeia has apparently the sense of counsel, instruction. S. Mitra suggests (Indiam Culture, I. p. 310) that the Prädedikas were Mahāmātras of the Provincial governments, while the Rājūkas were Mahāmātras of the central government.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. The Irda grant where Pradeshtris find mention along with Sanghamukhyas and others.

## 284 POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA

Sthānikas and Adhyakshas on the other. It is, however, doubtful if the Prādešikas can really be equated with Reporters. The more probable view is that they correspond to the subordinate governors, the nomarchs, hyparchs and meridarchs of the Hellenistic kingdoms.

As to the Yutas or Yuktas, they are described by Manu<sup>2</sup> as the custodians of Pranashtadhigata drawa (lost property which was recovered). In the Arthasastra too they are mentioned in connection with Samudaya or state funds' which they are represented as misappropriating. Hultzsch suggests that they were 'secretaries' employed for codifying royal orders in the office of the Mahāmātras. The Pulisā or Agents are apparently identical with the Purushas or Raja Purushas of the Arthasastra. Hultzsch prefers to equate them with the Gudha-burushas and points out that they were graded into high ones, low ones, and those of middle rank,5 They were placed in charge of many people and controlled the Rājūkas. The Patwedakā or Reporters are doubtless the Charas mentioned in Chapter 16 of the Arthāśastra,' while the Vachabhūmikas or "Inspectors of cowpens" were evidently charged with the superintendence of "Vraja" referred to in Chapter 24.3 The Lipikaras are the royal scribes one of whom. Chapada. is mentioned by name in Minor Rock Edict II. Dūtas or envoys are referred to in Rock Edict XIII. If the Kautiliya is to be believed, they were divided into three classes, viz., Nisrishtärthäh or Plenipotentiaries, Parimitarthah or Charges d'Affaires and Sasanaharas or con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cf. Arthabatra, pp 142, 200, 217, 222, as stated above Pradeshfris also occur in the Itda grant, Ep. Ind., XXII, 150ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ct. also Mbh., 11. 5. 72. Kachchichchäya työye yuktah sarve ganaka lekhakāh.

<sup>4</sup> Pp 59- 75-

The three classes of Purushas are also known to the Great epic (Mbh.,

Pillar Edict VII.

<sup>7</sup> P. 38.

<sup>8</sup> Pp. 50-60.

veyers of royal writ.¹ The Ayuktas possibly find mention in the Kalinga Edicts. In the early Post-Mauryan and Scythian Age Ayuttas appear as village officials.¹ In the Gupta Age they figure as officers in charge of Vishayas or districts,¹ and also as functionaries employed in restoring the wealth of conquered kings. The full designation of the officers in question was Ayukta-Purusha.¹ They may have been included under the generic name of Pulisa referred to above. The Kāranakas who appear 'to bementioned in the Yerragudi copy of Aśoka's Minor Rock Edict, probably refer to judicial officers, teachers, or scribes.¹

<sup>1</sup> With the Samnaharas may be compared the Lekha-hārakas of the Harshacharita, Uchchhāu, II, p. 52.

Luders' List, No. 1347.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. Ind., XV, No. 7, 138.

<sup>\*</sup> Fleet, CII, pp. 8, 14.

<sup>6.</sup>Cf. Karanika, Officer in Change of Documents or Accounts (HO. 1985). In increptions of the seventh century A.D. the word Karane stood for Adultarana (Departmental or Dustrict Secretarist), Problem, 1939. B. S. Sribuspa, 194. In Mh., iii. 5, 34, Karanaka has, according to the commentary, the sense of a teacher. In the text swelf the officers in question instruct the Kumdrav and have to be charme serveditrichis knowledy, implying that their duttes included among other thungs, those relating to Dharme (Sur, Justicer).

#### CHAPTER V. THE MAURYA EMPIRE

#### THE ERA OF DHAMMAVIJAYA AND DECLINE

SECTION 1. ASOKA AFTER THE KALINGA WAR

We have already seen that the Kalinga war opened a new epoch in the history of Magadha and of India. During the first thirteen years of his reign Aśoka was a typical Magadhan sovereign—the inheritor of the policy of Bimbisāra, of Mahāpadma and of Chandragupta—conquering peoples, suppressing revolt, annexing territory. After the Kalinga war all this is changed. The older political philosophy which tradition associates with the names of Vassakāra and Kautilya gave way to a new statecraft inspired by the teaching of the sage of the śākyas. Before proceeding to give an account of the remarkable change we should say a few words about the religious denominations of India and the condition of society during the reign of the great innovator.

In the days of Asoka the people of India were divided into many sects of which the following were the most important:—

- 1. The orthodox Deva-worshippers.1
- The Ājīvikas or the followers of Gosāla Mańkhaliputta.\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Among the Deves worshipped in the Maurva period. Patañjali makes special mention of siva, Skanda and Visakha

I This teacher was born in Saravana, probably near Savanthi or śravasti. Jaina writers represent him as a person of low parentage and of contemptible.

- The Nirgranthas or Jainas, i.e., the followers of Nigantha Nātaputta who is commonly called Mahāvīra of Vardhamāna.
  - 4. The followers of Gautama Buddha Śākyamuni.
  - 5. Other sects alluded to in Pillar Edict VII.

In Edict IV we have the following account of the prevailing state of society: "for a long period past, even for many hundred years, have increased the sacrificial slaughter of living creatures, the killing of animate beings, unseemly behaviour to relatives, unseemly behaviour to Brāhmaṇas and ascetics (\$ramaṇas)." Kings used to go out on so-called Vihāra yātrās in which hunting and other similar amusements used to be practised." The people performed various ceremonies (manigala) on occasions of sickness, weddings of sons, the weddings of daughters, the birth of children, and departure on journeys. The womankind performed many, manifold, trivial and worthless ceremonies."

From the references in the Edicts to Brahmanas, Kaivartas (of Kevata bhoga) and Sramanas, Bhikshu and

thateter. The attende of Buddhst authors is also net freedly. In reality he was one of the leading ophysics of the wint century B.C., and, for a time, was a close associate of Mahkira. According to the Jipinak beltid as exponented in the Samshila phale state "the attainment of any given condition, of any character, does not depend on human effort (purva-kërr). There is no such thing as power or energy, or human strength or human vigour (purva-pirakkerno). All beings are bent this way and that by their fast (mirast)." (Dandguer, P. II., P. 7); IEBRIA, The Affirekts, 1980, p. 9). An Jipinakprinzijake appears as a court astrologer of Buddustra in the Displandam (pp. 39 fil.). A ixx on "Ajipinaks" is referred to in an interfolio of the twelfth century AD (Hultroch, SII. I. 188) showing that the set florifisher.

In S. India cert on that late age. See also A. I. Basham, The Ajipinak.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gf Ajātašatru's treatment of Bimbi-āra, Vidudabha's massacre of the Sākyas, Udayana's curelty towards Pundola, and Nanda's haughty demeanour towards Chānakya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tours of pleasure, cf. Kauţilya, p 332. Mahābhārata, XV. 1. 18: Vihārayātrāsu punah Kururājo Yudhishthirah

sarvān kāmān mahātejāh pradadāv-Ambikāsute.

R. Edict VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For "Maingala" see also Jātakas No. 87, and No. 183 (Hatthi-maingala), and Harsa-chanta, II (p. 27 of Parab's edition, 1918).

For Avaha and Frontha see also Mbh., V. 141. 14; Kautilya, VII, 15. R. Edict IX.

Bhikshuṇī-Saṃghas it may be concluded that Varṇa (social gradation) and Āsrama (stages of socio-religious discipline) were established institutions. The position of the slaves and labouring poor in general (dāsa, bhalaka) was, in some cases at any rate, not enviable. Women had to tolerate the purdah as well as polygamy. Ladies of the harem were under special guards (stry-adhyakha). As will be seen in the following pages, the policy of Aśoka in regard to social matters was, in the main, one of mitigation and not, except in respect of certain kinds of Samāja and sundry obnoxious practices, of radical reform.

## The Change of Asoka's Religion

Asoka had doubtless inherited the traditional devotion of Hindu kings to the gods (devas) and the Brahmanas and, if the Kāśmīra chronicle of Kalhana is to be believed. his favourite deity was Siva. He had no scruples about the slaughter of men and animals: "formerly, in the kitchen of His Sacred and Gracious Majesty the King each day many hundred thousands of living creatures were slaughtered to make curries." The hecatombs of thousands of men and women sent to their doom during the Kalinga war have already been mentioned. The sight of the misery and bloodshed in that sanguinary campaign made a deep impression on him and awakened in his breast feelings of anusochana, "remorse, profound sorrow, and regret". About this time he came under the influence of Buddhist teaching. We read in Rock Edict XIII "after that, now that the Kalingas had been annexed. began His Sacred Majesty's zealous practice of the Law of Piety (dhramasilana), his love of that Law (dhramakamata), and his inculcation of that Law (dhramanusastr)."1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The vers held by ome well-known writers that the conversion of Adoks, to not place before the Kalifags war rests on the evidence of the Mothensius (Ch. V) and on cettan assumptions, see, that Adoks's dhomokomete became frow (intense) immediated where the Kalifags war (there being no interval) and that Adoks was indifferent during the period of Upblosherts (when he was only a lay disciple) which, therefore, must have preceded the Kalifags war,

Although Asoka became a Buddhist' he was not an enemy either of the Dewas or of the Brāhmaṇas. Up to the last he took pride in calling himself Dewānampinya, beloved of the gods. He found fault with unseemly behaviour towards Brāhmaṇas' and inculcated liberality to the same class. He was perfectly tolerant. "The king does reverence to men of all sects." He reprobated ātmapāxamḍa-pūjā, honour to one's own sect, when coupled with para-pāsamḍa-garqhā, disparasgement of other sects. That he was sincere in his professions is proved

immediately after which his devotion became tiera. But the so-called indifference or want of activity is only relative. On the other hand, the supporters of the new theory have to explain why a recent convert to Buddhism should engage in a sanguinary conflict involving the death of countless framayas. Why again do the Minor Rock Edicts refer to contact with the Sanigha, and not the Kahinga war, as the prelude and cause of more intense activity? It is to be noted that activity in the period of Upasakatua is also described as parākrama, though it was surpassed by the greater energy of the period after contact with the Holy Order Note also the explicit reference to dhiamakamuta as the result of the annexation of Kalinga sometime after (tato pachhā adhunā) the war. The use of the expressions tato pachhā and adhunā suggests that an interval supervened between the war and the intensity of Aśoka's dhiumalilana and dhramakamata Moreover, we learn from the Minor Edicts and Pillar Edici VI that pious proclamations began to be usued a little more than 21 years after Asoka became an Upasaka and 12 years after his coronation. This would place his conversion a little less than of years after his Abhrsheka, i.e., a little less than 11 years after the Kalinga war.

1 Sākya (Rūpnāth), Buddha Sākya (Maski), Upāsaka (Sahasrām); see Hultrich, CII, p. xliv. Cf also Kalhana, Rajatarangini, 1. 102ff. That Asoka did become a Buddhist admits of no doubt. In the Bhahrti Edict he makes an open confession of his faith in the Buddha, the Dharma (Doctrine) and the Saingha (Order of Monks) He called the Buddha Bhagavat. He went on pilgrimage to the places of the Blessed One's nativity and enlightenment and worshipped at the former place. He declared that whatsoever had been spoken by the Buddha, all that was quite well spoken. He also believed in the cult of the "former" Buddhas He took much interest in the exposition of the Buddhist Doctrine so that it might endure long. As to the Samgha he kept in close touch with it since his memorable visit to the Fraternity a year or so after his conversion. He impressed on the clergy the need of a correct exposition of the true doctrine and appointed special officers to busy themselves with the affairs of the Brotherhood. He also laid emphasis on Vinaya-samutharsha and took steps to maintain the integrity of the Church and prevent schom within its fold.

<sup>1</sup>The title is reminiscent of the age of Hammurabi (Camb Anc. Hist. I. p. 511).

<sup>\*</sup> Edict IV.

Edict XII.

O.P. 128-19

by the Barābar Cave Dedications to the Ājīvīka monks. His hostility was chiefly directed not towards the Devas and the Brāhmaṇas, not even towards Varnāšrama, but the killing of men in war and Samājas (festive gatherings). ill-treatment of friends and acquaintances, comrades and relatives, slaves and servants, the slaughter of animals in sacrifice, and the performance of vulgar, useless and offensive ceremonies.

## The Change of Foreign Policy

The effect of the change of religion was at once felt in foreign policy. The Emperor declared that "of all the people who were slain, done to death, or carried away captive in Kalinga, if the hundredth part or the thousandth part were now to suffer the same fate, it would be a matter of regret to His Sacred Majesty. Moreover, should any one do him wrong, that too must be borne with by His Sacred Majesty, so far as it can possibly be borne with." In Kalinga Edict I, the Emperor expressed his desire that the unsubdued peoples in the frontiers of the imperial dominions (Aritā aviiitā) "should not be afraid of him, that they should trust him, and should receive from him happiness not sorrow." The chiefest conquest in the Emperor's opinion was the conquest by righteousness (Dhamma-vijaya). In Edict IV he exultingly says, "the reverberation of the kettle-drums (Bherighoso) has become the reverberation of the Law of Piety (Dhammaghoso)." Not content with what he himself did he called upon his sons and even his great grandsons to eschew new conquests-putra papotra me asu navam vijayam ma vijetaviyam. Here we have a complete renunciation of the old policy of military conquest or Digvijaya and the enunciation of a new policy, viz., that of Dhammavijaya.1 The full political effects of this change of policy became manifest only after the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Asokan conception of Dhammavipoya was similar to that described in the Chakhavatti Sihanāda Sutta, "conquest not by the scourge, not by the

death of Aśoka, perhaps even after the 27th year of his consecration. From the time of Bimbisāra to the Kalinga war the history of India was the story of the expansion of Magadha from a tiny state in South Bihār to a gigantic Empire extending from the foot of the Hindukush to the borders of the Tamil country. After the Kalinga war ensued a period of stagnation at the end of which the process is reversed. The empire gradually dwindled down in extent till it sank to the position from which Bimbisāra and his successors had raised it.

True to his principle Aśoka made no attempt to amex the frontier (Prachanila, amita, sāmīṇa), kingdoms, viz., Chola, Pāṇḍṣa, Saiyaputra, Ketalaputra, Tambapamini (Ceylon) and the realm of Amitiyako Yonarāja, who is usually identified with Antiochos II Theos, King of Syria and Western Asia. On the contrary, he maintained friendly relations with them.

The Chola country was drained by the river Kāverî and comprised the districts of Trichinopoly and Tanjore. We learn from a South Indian inscription' that Hara, i.e., the god Siva, asked Gunabhara (Mahendravarman I, Pallava), "How could I, standing in a temple on earth, view the great power of the Cholas or the river Kāverî?" When Pulakeśin II Chalukya strove to conquer the Cholas "the Kāverî had her current obstructed by the causeway formed by his elephants." The Chola capital was Urajyūr

sword, but, by reglicious-sess." (Dialogues of the Buddha, Part III, p. 56). If was different from the Hinds conception explained and illustanted by the Machdibarda (XII. 59, 58-58), the Harmonhia (I. 44, 21), the Kenzillya (p. 58-5), and the Regliusonia (IV. 48, Attention may be unvised in this connection to a Statement of Arrian that "a sense of justice prevented any Indian king toma attempting conquest beyond the limits of Indian' (Camb. Hist. Ind. 1. 521). Wichindel. Anneant India as described by Megastheness and Arrian, soon incidentally in may be pointed out that the discourse entitled the Chakhanotti Shinadda (Lion Roar of the Chakrasturi or emperor who 'conquers by regliciousness') possibly affords a cline to a proper appreciation of the famous sarnath Capital with its Chakra and crowning loss. Cf. also Rindsymus II. 1005 Plaudibartest chakram titlord me usuandhart, IC, XV, 1.4, p. 1795. For the Alsoha chakra, see IC XV (1948-49), pp. 1796.

1 Hultich, SI, Vol. 1, p. 3.

(Sanskrit Uragapura) or Old Trichinopoly. The principal port was at Kāviripaţţinam or Pugār on the northern bank of the Kāveri.

The Pandva country corresponded to the Madura, and Tinnevally districts with perhaps the southern portions of Ramnad and the Travancore Cochin State. It had its capitals at Kolkai and Madurā (Dakshina Mathurā). The rivers Tamraparnî and Kritamāla or Vaigai flowed through it. Kātyāyana derives Pāṇdya from Pāṇḍu. The Pāṇḍus are mentioned as the ruling race of Indraprastha in the Mahābhāratu as well as in several Jātakas,\* Ptolemy (cir. 150 A.D.) speaks of the country of the Pandoouoi in the Pañjāb. There can be no doubt that Pāndu was the name of a real tribe or clan in northern India. Kātyāyana's statement regarding the connection of the Pandyas with the Pandus receives some support from the fact that the name of the Pandya capital (Madura) was identical with the famous city of Mathura in the Surasena country which, according to Epic tradition, was the seat of a family intimately associated by ties of friendship and marriage with the Pandus of Indraprastha. The connection between the Pandus, the Surasenas and the Pandyas seems to be alluded to in the confused stories narrated by Megasthenes regarding Herakles and Pandaia.

Satiyaputra is identified by Mr. Venkatesvaraiyar' with Satya-vrata-kshetra or Kañchîpura. But Dr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actian, however, has the following reference to the realm of Sorsas (Chobar) and its chief city "There is a city which a man of royal extraction called Sorsa governed at the time when Eukratides governed the Bactrians and the name of that city is Permuda (city of Permula?). It is inhabited by a race of fish-eaters who go off with nets and eatch oy-ters." For Uragapura in Choliak Vahisay, see 2B, 1146, X, 104.

<sup>3</sup> For the early history of the Chola Kingdom and other Tamil states see CHI. Vol. 1, Ch. 24; Smith. HII. Ch. XVI; Kantasabhai Pillay, Tamil-Eighteen Hunderd Venrs Ago, Kirkansawam Ayanga, Beginnings of South Indian Hutory and Ancient India; K. A. Nilakanta Sastri, The Pfindyon Kingdom, The Colas, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I find it difficult to agree with Dr. Barua, Inscriptions of Aioka, Part II (1943). p. 232, that the "line of Yudhishthira" that ruled at Indraprastha in the Kuru country "has nothing to do with Papdu's eldest son".

<sup>4</sup> Ind. Ant., 1877, p. 249.

JRAS, 1918 pp. 541-42,

Aivangar points out that the term Satya-vrata-kshetra is applied to the town of Kanchi or a part of it, not to the country dependent upon it. There is besides the point whether vrata could become buta. Dr. Aivangar supports Bhandarkar's identification with Satpute. He takes Satiyaputra to be a collective name of the various matriarchal communities like the Tulus and the Navars of Malabar.1 According to Dr. Smith Sativaputra is represented by the Satvamangalam Taluk of Coimbatore. Mr. T. N. Subramaniam' prefers Kongunadu ruled by the Kosar people famous for their truthfulness. Mr. K. G. Sesha Aivar' takes Sativaputra to be the equivalent of Ativaman. chief of Kutiraimalai with his headquarters at Takadūr, now in Mysore. Mr. P. J. Thoma, however, gives reasons for identifying it with "Satvabhūmi" of the Kēralolpatti, a territory which corresponds roughly to "North Malabar including a portion of Kasergode Taluk, South Canara."5

Keralaputra (Ketalaputo or Chera) is "the country south of Kūpaka (or Satva), extending down to Kanneti in Central Travancore (Karunagapalli Tāluk). South of it lay the political division of Mūshika." It was watered by the river Periyar, perhaps identical with the Churnī of the Arthaśāstra' on the banks of which stood its capital Vañii (near Cochin) and at its mouth the seaport of Muziris (Kranganur).

<sup>1</sup> JRA5, 1919, pp. 581-84. Asoka, Third Ed , p. 161.

<sup>3</sup> IRAS. 1022, 86.

Cera kings of the Sangam period, 17-18, cf., now N. Sastri, ANM, 25

IRAS. 1923, p. 412. B. A. Salctote is, however, inclined to disparage the authority of the Keralolpatts (Indian Culture, I, 668). But Kirlel points out (Die Cosmographie Der Inder, 1920, p. 78) that Sallya (variants Sathatha, Sanfpa) hads mention in the list of southern Janapados, along with the Müshakas, in the Jambukhanda section of the Mahābhārata (Bk. VI). For other views see Ind. Cult., Vol. II 549ff.; Aiyangar, Com. Vol., 45-47 Mr M. G Pai suggests that 'Satsya' corresponds to Santska of the Markendera Purana, 58.37, and the Brihat Samhita, xiv. 27, and included South Kanara (.f Setae of Pliny, (Bomb. Gaz. Gujrat, 538).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> JRAS, 1923, p. 413 <sup>7</sup> P. 75. Cf. Suka samdesa (Aiyat, Cera kings, 94).

Ceylon was known in ancient times as Pārasamudra' as well as Tāmraparņī (Greek Taprobane).¹ Tambaparāni, i.e., Tāmraparņī is mentioned in Rock Edicts II and XIII of Aśoka. Dr. Smith lately¹ took the word to mean not Ceylon but the river Tāmraparnī in Tinnevally. He referred to the Girnar text "ā Tambaparāni" which according to him inoicated that the river was meant, not the island. Now, in Edict II the phrase "ā Tambaparāni" comes after Ketalaputo and not after Pāḍā. The expression "Ketalaputo as far as the (river) Tāmraparnī" is hardly appropriate because the Tāmraparnī is a Pāṇdyan river.¹ We, therefore, prefer to take Tāmraparnī to mean Ceylon. Aśoka's Ceylonese contemporary was Devānarāpiya Tīssa whose accession may be dated about 250 or 247 B.C.

Asoka maintained friendly relations not only with the Tamil powers of the south, but also with his Hellenistic frontager, Antiochos II Theos, king of Syria and Western Asia (B.C. 261-246); and even with the kings the neighbours of Antiochos, namely, Ptolemy II, Philadelphos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greek Palaesimundu, see Ray Chaudhuii, Ind. Ant., 1919, pp. 195-96, commentary on the Kauţiliya, Ch. XI; Rămāyana, VI, 5, 21 (Lankā described as thitā "pāre samudraya").

On reading Law's Ancient Hindu Polity (p 87 n.) I find that the identification was also suggested by Mr. N. L. Dey. The equation Plarasmudra = Palessimudu is not see plassible than the equations Stavathana = Salivahana, Katāha = Kadāram = Kidāram = Kantoli (pace Dr. Majumdar, Suserpadsēpa, 50 79, 168).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> For other names of Ceylon see "Megasthenes and Armsn" published by Chuckerverty and Chatterjee, 1986, p. 60. For 8 abort history of the island see Camb. Hist. Ind., Chap. XXV, and HHQ. II. 1. p. 18. According to tradition recorded in the Dipheamism and the Ankhourts the first Aryan immigrants were led by Frince Vijaya of Lils, woom the chronicles represent as a grandson of a Princes of Vidaya. The extentication of Lila is, however, open to controversy, some placing it in Gujarfa, others identifying it with Rdha or Wostern Bengal. Barnett may be right in his assumption that the tradition of two different streams of immigration was knit together in the story of Vijaya. See also 1840, 3985, 744ff.

A foka, 3rd Ed., p. 16s.

<sup>\*</sup>Even those who prefer to see in the passage a reference to a kingdom in the Valley of the Timraparan river, have to prove that such a kingdom did exist in the Maurya age apart from "PEds" and Taprobane, and to explain the particular way in which it is wentioned in Edic 1

king of Egypt (B.C. 285-247); Magas, king of Cyrene in North Africa (who probably died not later than B.C. 258); Antigonos Gonatas, king of Macedonia (B.C. 277 or 276-239); and Alexander who ruled over Epirus (B.C. 272-c. 255) according to Norris, Westergaard, Lassen, Senart, Smith and Marshall. Beloch and Hultzsch, however, suggest that Alikasudara of Edict XIII is the comparatively insignificant ruler, Alexander of Corinth, the son of Craterus (B.C. 252—cir. 244) and not Alexander of Epirus (272—cir. 255), the son of Pyrrhus.

Though Asoka did not covet the territories of his neighbours, there is evidence that he gave them advice on occasions, and established philanthropic institutions in their dominions. In other words, he regarded them as objects of spiritual conquest (Dhanma-viaya).

"My neighbours, too, should learn this lesson."

"Among his frontagers the Cholas, the Pāṇḍyas, the Satyaputra, the Ketalaputra as far as Tāmraparņī, Antiochos, the Greek king, and even the kings the neighbours of that Antiochos, everywhere have been made healing arrangements of His Sacred and Gracious Majesty the King."

In Edict XIII Aśoka declares that the "conquest of the Law of Piety,..... has been won by His Sacred Majesty..... among all his neighbours as far as six hundred leagues, where the king of the Greeks named Antiochos dwells, and beyond (the realm) of that Antiochos (where dwell) the four kings (rājāno) severally Ptolemy (Turamāyo), Antigonos (Antickina), Magas (Maga or Maka), and Alexander (Alikasudaro)—(likewise) in the south (micha), the Cholas and the Pandyas as far as Tambapamin..... Even where the envoys (dūtā) of His Sacred Majesty do not penetrate, those people, too,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tarn, Antigonos Gonalas, p. 449 f.

<sup>2</sup> Monuments of Sanchi, I, 28 n.

<sup>\*</sup> JRAS, 1914, pp. 943ff. Ins. of Aboka, xxxi.

<sup>4</sup> M. R. Edict I.

b Have we here a reference to countries like Suvannabhumi named in the list of territories to which missionaries were sent according to the Mahāvamsa?

hearing His Sacred Majesty's ordinance based upon the Law of Piety and his instruction in the Law, practise and will practise the Law." Buddhism doubtless made some progress in Western Asia and influenced later sects like the Manichaeans. But Greeks apparently were not much impressed by lessons on non-violence. When the strong arm of Aśoka, "who possessed the power to punish in spite of his repentance," was withdrawn, the Yavanas poured once more into the Kābul valley, the Pañiab and the Madhya-desa and threw all the province into confusion. The southern missions were more successful. Curiously enough, the Ceylonese chronicles do not seem to refer to the envoys sent to the independent Tamil and Hellenistic kingdoms' but name the missionaries sent to Ceylon and Suyannabhūmi (Lower Burma and Sumatra). The Ceylonese mission was headed by prince Mahendra who secured the conversion of Devanampiya Tissa and many of his people. No direct reference to Suvannabhūmi occurs in the Edicts hitherto discovered.

# The Change in Internal Policy

The effects of Asoka's change of religion after Kalinga war were felt not only in foreign policy but also in internal affaits. The principal objects of his complaint according to Rock Edict IV and the Kalinga Edicts were:

 The sacrificial slaughter (ārambho) of living creatures.

<sup>1</sup> From Buddhum in Western Asia, see Beal, S-yu-kt, II. 378; and Alberdni. p 21; IRAS, 1913, 76; M'Crindle, Anenern Indua as Described in Classical Literature, p. 185; Ellot. Hinduism and Buddhism, Vol. III. p. 5, 396; f Smith, EHI, 4th ed., 197; Burlungame, trans., Dhammaþada Commentary, Introduction.

<sup>3</sup> Mention is however made of the Yone country along with Kasmira, Gandhara and Himillaya (Geiger, 82). This Yona terribory is perhaps to be identified with the homosymous land in the Käboli valley associated with Kamboja and Gandhara in the Adokan Inscriptions. But reference in a vague way to the Levantane world is not completely ruled out. The Decent lands mentioned in connection with the traditional missionary activity of the Adokan age include Mahistanapdala, Yamvika (in the Kamaree area), Aparthaka (on the west coast), and Mahiratiha (Mahirtabira) in the upper valley of the Godfivari.

- 2. Violence (vihimsā) to animate beings.
- Unseemly behaviour to (asampratipati) to kinsmen (jñāti).
- 4. Unseemly behaviour to Brāhmaņas and Śramaņas.
- 5. Maladministration in the Provinces.

According to Rock Edict I. Asoka saw much offence not only in the sacrificial slaughter of animals, but also in certain Samājas or festive gatherings which, as we learn from the Kautiliya,1 were often witnessed by kings and emperors.2 The Samāja, says Smith, was of two kinds. The popular festival kind accompanied by animal fights, heavy drinking and feasting, including much consumption of meat, was necessarily condemned by Asoka, as being inconsistent with his principles. The other kind, the semi-religious theatrical performance, sometimes given in the temples of Sarasyati, the goddess of learning, was apparently not included among offensive Samajas. Dr. Thomas' describes the disapproved Samāja as "a celebration of games or contests taking place in an arena or amphitheatre surrounded by platforms (mañcha) for spectators (prekshā)." This kind of (Samāja) is apparently referred to in the following lines of the Virata parva of the Mahāh hārata · ---

Ye cha kechınnıyotsyanti Samājeshu nıyodhakāh.

"Those combatants who will take part in wrestling in the Samājas."

Tatra Mallāh samāpetur digbhyo rājan sahasrasah Samāje Brahmano rājan tathā Pasupater api

Mahākāyāh Mahāvīryāh Kālakanjā ivāsurāh.

"O king, there arrived, by thousands, boxers from all quarters, in that festive gathering in honour of Brahman as well as Paśupati (Siva). They possessed gigantic bodies and immense strength like the Titans styled Kālakañja."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For the holding of Samdjas in Magadha and in neighbouring countries see Vinaya, IV. 267: Mahawastu, III. 57 and 383.

<sup>3</sup> JRAS, 1914, pp. 39sff.

Virāja, 2, 7.

The harmless Samāja is well illustrated by the gathers in the temple of the goddess of learning referred to in Vātsyāyana's Kāmastira (Pakshasya māsasya vā prajiāte' hani Sarasvatyā bhavane niyuktānām nityam Samājab). According to Hultrsch the harmless Samāja refers to editiving shows.<sup>1</sup>

Asoka determined to put a stop to the practices, referred to above, which he did not approve. At the same time he sought to improve the moral and material condition of the people to such an extent as to effect the "association of gods with men." He did all this "in order that he might discharge the debt (which he owed) to living beings (that) he might make them happy in this (world) and (that) they might attain heaven in the other (world)." The means employed to achieve this object may be classed under four heads:

- 1. Administrative reforms.
- 2. Dissemination of instructions in the Dhamma (Law of Piety or Duty).
- 3. Benevolent activity; promotion of the welfare of man and beast.
- 4. Religious toleration and prevention of schism in the Buddhist church.

## Administrative Reforms

In the first place, Aśoka instituted the Quinquennial and Triennial Anusannyāna or Circuit of the Yutas, Rājūkas Prādeśskas, and Mahāmātras. Jayaswal and Smith' were

<sup>1</sup> See also IHQ, 1928, March, 112ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Minor Rock Edirt I. Cf. The description in the Hariounita of a prosperous realm where (räpye mahodaye) gods and men dwelt together (Raharukhyaparay Ch. 32.1) "Devolánām manushyānām sahasāno bhanetiadāt." Hultasch, however, compares (xhv) Devo with Drayām rābāni of Rock Edire."

<sup>\*</sup> Aloks, 3rd edition. p. 18; Mr. A. K. Bose (EEQ. 1935. 81) takes ansatohytas in the sense of 's court-house or a tisted.' But the epic reference to purpositrishamusahytanon (Mthh. i. s. 12), 1970 here host places of pligrimage, vaggests that the interpretation proposed by them and Biblish is the one least open to objection. See also Buruk, Afoka Edicas in New Light, 8gt.

of opinion that the whole administrative staff from the Rājukas and the Prādešikas down to the Yutas could not possibly have gone on circuit at once every five years. They interpreted the term as signifying a regular system of transfers from one station to another. But there is nothing in the text to show that all the officers were required to go on circuit at once. The anusamyāna of the Yutas, Rājūkas and Prādešhkas was quinquennial and was mainly intended for propaganda work. The anusamyāna of the Mahāmātras was specially instituted for the purpose of checking miscarriage of justice, arbitrary imprisonment and torture in the outlying provinces (Kalinga, and the Ujjavinf and Takshašilā regions).

Secondly, Asoka created a number of new posts, e.g., Dharma-mahāmātras and possibly Dharma-Yulas. The Dharma-mahāmātras were given a protective mission among people of all sects including the Brahmanas and the Nirgianthas or Jainas, and among the Yayanas, Kambojas, Gandhāras, Ristikas and all the Aparāntas. "Among servants and masters, Brahmanas and the wealthy (Ibhyas),2 among the helpless and the aged, they are employed in freeing from worldly cares their subordinates (in the department) of the Law of Piety. They are also employed on the revision (of sentences of) imprisonment or execution, in the reduction of penalties, or (the grant of) release, on the grounds of motive, having children, instigation, or advanced years. . . At Pataliputra and in all provincial (bahira) towns, in the family establishments of the king's brothers and sisters, as well as of other relatives. they are everywhere employed." The Dharma-mahāmātras were further engaged every where in the imperial dominions (vijita) or indeed in the whole world (Prithivi) as known to the Mauryas, among the Dharma-Yutas with

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dhammayuta may not be an official designation. It may mean simply one devoted to Dhamma' (morality, righteousness). Cf. Bhandarkar, Aloka, and ed., pp. 511, 545.

We have here a reference probably to the fourfold division of society into Brāhmaņas, Kshatriyas or nobles (Ibhyai), Vaišyas (Aryai), and šūdras (Bhata).

regard to "the concerns of the Law, the establishment of the Law, and the business of almsgiving." The border countries (defa) were placed under the special care of the Avutikas.

The emperor was naturally anxious to keep himself fully informed without delay about all public affairs, specially about the doings of the Mahāmātras on whom the success of his mission mainly depended. He, therefore, gave special directions to the Patrivedakas or Reporters that when a matter of urgency committed to the Mahāmātras and discussed in the Parishad or Council occasioned a division of opinion or nijhatī (adjournment?) he must be informed without delay.

It is apparent from the Kalinga Edicts and Rock Edict VI that Asoka kept a watchful eye on the Mahāmātrus especially on those who administered justice in cities. But he was more indulgent towards the Rājūkus for whose intelligence he apparently entertained great respect. To the Rājūkus "set over many hundred thousands of people" the emperor granted independence in the award of honours and penalties in order that those officials might perform their duties confidently and fearlessly. He wanted, however, to maintain some uniformity in penalties as well as in procedure. For this reason he issued the following rule:—

"To condemned men lying in prison under sentence of death a respite of three days is granted."

Lastly. Asoka issued certain regulations restricting slaughter and mutilation of animals, and up to the twenty-seventh year of his coronation effected twenty-five jail deliveries. This suggests, as has been pointed out by Hultzsch, that the emperor used to proclaim an amnesty to criminals at almost every anniversary of his coronation.

<sup>1</sup> Cf. Hultzsch, Ašoka, 100 n 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For procedute in cases of disputations in an Amenably see also Jaim Up. Br III 7.8 Can Nijhati imply reference to the Updarashtric hinted at in the Brithmen passage? The hole of Updarashtrip was invoked by the Kuru-Pańchilas to arrive at a satisfactory agreement or understanding in case of dispute. (C) also Barna, Aloke Edits in New Light, p. 78

# Measures adopted to disseminate Instructions in the Law of Piety

Though himself convinced of the truth of the Buddha's teaching of the efficacy of worship at Buddhist holy places. of the necessity of making a confession of faith in the Buddhist Trinity, of keeping in close touch with the Buddhist Order of monks and maintaining its discipline and solidarity. Asoka probably never sought to impose his purely sectarian belief on others. He attempted, however, to put an end to practices and institutions that he considered to be opposed to the fundamental principles of morality which, according to him, constituted the essence of all religions. The prospect that he held before the people at large is not that of sambodhi (or of nirvāna) but of svarga (heaven) and of mingling with the devas. Svarga could be attained and the gods could be approached by all people, high or low if only they showed barakrama, zeal, not in adherence to a sectarian dogma or the performance of barren ritual (mamgula) but in following the ancient rule (porānā pakitī), the common heritage of Indians of all denominations, viz., "obedience must be rendered to parents and elders; firmness (of compassion) must be shown towards living creatures; truth must be spoken; these same moral virtues must be practised. In the same way the teacher must be reverenced by the pupil, and fitting courtesy should be shown to the relatives." In Edict XIII we have the following: "hearkening to superiors, hearkening to father and mother, hearkening to teachers (or elders), and proper treatment of friends, acquaintances, comrades, relatives, slaves and servants, with steadfastness of devotion." Edict VII lays stress on "mastery over the senses, purity of mind, gratitude, and steady devotion". In the Second Pillar Edict it is declared that the Law of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the question of slavery in Maurya India, see Monahan, Early History of Bengal, pp. 164-65. It is to be noted that Aloka did not abolish slavery, just as he did not do away with caste or purdah. He simply wanted to mutigate the rigours of the existing social polity.

Piety consisted in Apāsinave, bahukayāne, dayā, dāne, sache sochaye, "little impiety, many good deeds, compassion, liberality, truthfulness, purity".

In the Pillar Edicts again prominence is given to selfexamination and spiritual insight. Towards the end of his career Asoka seems to have been convinced that reflection and meditation were of greater efficacy than moral regulations. But the need for such regulations was keenly felt by him in the early years of his reign.

We learn from Minor Rock Edict I that for more than two-anda-half years Asoka was a lay disciple (Upānaka). During the first year he did not exert himself strenuously. Later on he seems to have entered the Sangha and begun to exert himself strenuously. He issued the famous pro-

1"Approached," according to Hultruh, in whose opinion the two-and-abill years of Upianstarus include the period which followed hit "Vevi" (not "entry") to the Stughts. The view that Afoka actually joined the Holy Order is, however, supported by 1-thing who mentions an image of Afoka dressed in the garb of a Buddhist most (Etakaluss, 1-thing, 7g). That rulets and statemen could be monks as well, even in early times, appears probable from Idders Inv. No. 1144 which refers to a Sunnaga mathinative of Nask in the days of the early Stravikana kup Krivatou. Cf. Millinds, IV. 6. 4g (ref. to a Samana King), Geiger, trans. Mehivundus, 2ag (Kutikapana Tiva)

2 Rock Edict IV has been interpreted by scholars to mean that Asoka sought to promote the observance of the Buddhist doctrine by exhibiting speciacles of aerial chariots (Vimanadasana), of elephants (Hastidasana), masses of fire (Agikhamdhāni) and other representations of a divya, i.e., divine (not terrestrial) nature. Dr Bhandarkar (Ind. Ant., 1912, p. 26), refers to the Pali Pemanavatthu which describes the splendour of the various celestial abodes (Vimanus) in order to induce listeners and spectators to live good and unblemished lives, and thereby attain to these. Asoka is said to have made representations of these Vimanas and paraded them in various places Hasti. according to Dr. Bhandarkar, is Sveto hasts, i.e., Buddha himself who is also described as "Gajatama," i.e., Gajottama, the most excellent elephant, As regards Agikhamdha (Agnishandha) Dr. Bhandarkar draws our attention to Jataka No. 40 which refers to a blazing fire-pit created by Mara on the surface of which the Bodhisattva strode and gave a bowl to a hungry Pachcheka Buddha and extolled alms-giving. Hultzsch suggests that Hasts may refer to the vehicles of the four "Mahārājas" (lokapālas or guardians of quartets). He takes Agskarhdha to refer to 'radiant beings of another world' while Jail Charpentier (IHQ, 1933, 87) understands it to mean piles of (hell-) fire. The interpretation of Hultrsch accords better with the testimony of the commentary on the Rāmāyaņa (II. 68. 16) which explains dwyam as višishta devatādhishthitam. The celestial elephant figures prominently in the Tārāvaloka story of the Katha-sarit-sagara (Penzer, VIII. 151), and Mountain of fire, sbid. 50, 51: III. 6, 17; Cf. also aggi-khando in Jataka, VI 350, Coomaraswamy in clamation, "Let small and great exert themselves," and caused to be engraved the imperishable record of his purpose on the rocks and upon stone pillars wherever there were stone pillars in his dominions.

Asoka at first utilised the existing administrative machinery for religious propaganda. He commanded his Council (Parishad) to inculcate the Dharma on the subordinate officials styled Yutas and ordered the latter as well as the higher officials styled Rājūkas, and Prūdešikas to inculcate the same while they set out for tour (amusamyūna). The Dharma which they were to preach was explained thus: "An excellent thing is the hearkening to father and mother"; an excellent thing is liberality to friends, acquaintances, relatives, Brāhmaṇas and ascetics; excellent is abstention from the slaughter of living creatures; excellent is small expense with small accumulation.

When he had been consecrated thirteen years, Asoka created the new officials called Dharma-mahāmātras who

B. C. Law, vol. I. 469; Note the Sutta referred to in Geiger, Mahāvathsa, trans. pp. 85, 110.

The passage containing the words V-manadamni, Hastulasana, etc., has been explained differently in A Polame of Indian Sunkae proservate to Projesso. F. J. Roptom, pp. 5,6 f. According to the interpretation that finds favour with some writers, the spectacle in question were exclusived not by Adoka but by previous ruless to the acompaniment of the sound of drums. But thanks to Adoka "the sound of the blent had become the sound of dharma." that is to say instruction in dharma took the place of martial music that used to be heard on the occasion of postpous shows of editying subjects in bygone times. What former kings could not accomplish by gaudy spectacles, was achieved by Adoka by the simple unostentiatous teaching of the true Doctrine. The bhen was now used to announce the king's rescripts on morality, cf. the Verragudi copy of the Misor Rock Edics.—Rights inspitations behering finapadam āmāpayssati, raphikānath che (Ind. Culture, I, p. 310; 1HZ, 1935, 11HZ, 11HZ,

According to one view Adola sent special missionaries styled Fyutha to expound his teaching. The interpretation of Pyutha as missionary was suggested by Senart and accepted by Smith (Aloba, Third Ed., p. 159). Blandartar takes Pyutha or Fivurtha to mean roficusion to nour. "Hullroch thinks that Pyutha refers to Afoka himself while he was on tour (p. 160, note 8). The word has shot he sense of dawn, day-break, day, in other words, it has a chronological significance. Other interpretations are also suggested by scholars. The least plausible is the one offered by Dr. Barrau (D. R. Bhandarkar volume, 560) who finds in the expression reference to the copies of the particular proclemation sent forth from the capital.

¿Cf. Sigālovāda Suttanta (Dialogues of the Buddha, III, 173ff).

were specially entrusted with the work of "dhammādhithāna" and "dhammawadhi", i.e., the establishment and increase of Piety.

While his officers were busy preaching the new Gospel, the emperor himself did not remain idle. Already in his eleventh regnal year he had "started on the path" leading to Sambodhi (avava Sambodhim)1 and commenced the tours of Piety (Dhamma-vātā) in the place of the old tours of pleasure (Vihāra-vātā) In the tours of Piety this was the practice-visiting ascetics and Brahmanas, with liberality to them; visiting elders, with largess of gold; visiting the people of the country or perhaps rural areas (Janapada) with instruction in the Law of Piety, and discussion of that law. The memory of a pious tour in Asoka's twentyfirst regnal year (B.C. 249 according to Smith) is preserved by the Rummindel and Nigali Sagar epigraphs in the Nepalese Tarai. These records prove that Asoka visited the birthplace of Gautama and paid reverence to the stupa of Konākamana, one of the former Buddhas.'

In 242 B.C., according to Dr. Smith, Asoka issued the Seven Pillar Edicts which contain, among other things, a review of the measures taken during his reign for the "promotion of religion, the teaching of moral duty".

## Benevolent Activity, Promotion of the Welfare of Man and Beast

Aśoka abolished the sacrificial slaughter of animals, offensive Samājas and the massacre of living creatures to make curries in the imperial kitchen. Rock Edict VIII refers to the abolition of the vihāra-vātrās or tours of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Some wholars take Snithodda to mean 'supreme knowledge' But Dr. D. R Bhandarkar contents that Snithodda is equivalent to the Bodhi Tree or the Mal-Yoodhi Temple at Bodh Gayâ. According to the Druytšnoddam (p. 93) Akoka visited Bodhi in the company of the Sthrawns or Fider Upagupta (Hultrach, CH, 2thii).

<sup>1</sup> Were these tours decennial?

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> He had enlarged the stupa of Konākamana six years earlier, but the personal presence on that occasion is by no means clear,

pleasure in which hunting and other similar amusements used to be practised. Pillar Edict V contains a code of regulations' restricting the slaughter and mutilation of animals. Dr. Smith points out that the prohibitions against animal slaughter in this edict coincide to a considerable extent with those recorded in the Arthasastra.

The emperor established healing arrangements in two kinds, namely, healing arrangements for men and healing arrangements for beasts. Medicinal herbs also both for men and for beasts, wheresoever lacking, were imported and planted Roots also and fruits, wheresoever lacking, were imported and planted. On the roads wells were dug probably at intervals of 8 kos, flights of steps built for descending into the water, and banyan trees and mango groves planted for the enjoyment of man and heast.

Pillar Edict VII refers to the employment of superior officers (Mukhyas) in the distribution of alms, both the emperor's own and those of the queens and princes. One of the Minor Pillar Edicts refers to the donations of the second Queen Kāruvāki, mother of Tīvara: "whatever gift has been given here by the second Queen—be it a mango-garden, or pleasure-grove (ārāma) or alms-house (dāragrsha) or aught else—is reckoned as proceeding from that queen."

Mention may also be made of remission of taxes by emperor himself, e.g., in Lumminigama, and moneygrants (hrannapatividhāna) to old men. The people of janapadas (districts), doubtless including the grāmas (villages), were also sought to be benefited by the grant of autonomy and the establishment of uniformity of punish-

Dhamma-nivama, ci. Patafijali I. I. I.

Cf. reference to hgs. in Bindusāra's correspondence with Autochos.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dr Barua suggests the identification of this lady with Asandhimittä of the Mahdowins and the Sunsingalavilaini (Indian Culture, 1, 125). The suggestion, though ingenious, is hardly convincing.

<sup>\*</sup> References to gramas are found in the compounds I.ummini.gama and ama-kapota (Pillar Edict V).

ment and procedure (dandasamatā and vyāvahārasamatā) as well as diffusion of moral instruction (dhramanusasti).

## Religious Toleration and the Prevention of Schism in the Buddhist Church

In Rock Edict XII the emperor declares that he "does reverence (Pājā) to men of all sects (Pāsandāni) whether ascetics (Pāsajitāni) or householders (Gharastāni) by gifts and various forms of reverence". That he was sincere in his professions is proved by the Barābar cave dedications in favour of the Ajīvika ascetics, who were more closely connected with the Jainas than with the Buddhists.

The emperor only cared for the "growth of the essence (8āra-Vaḍhī) of the matter in sects". He says that "he who does reverence to his own sect while disparaging the sects of others wholly from attachment to his own, with intent to enhance the splendour of his own sect, in reality by such conduct inflicts the severest injury on his own sect." Concord (or concourse, Samavāyo) is praised by him as meritorious (Samavāyo cva sādhu).

Just as Aśoka tried to secure concord among the various sects, so he wanted to prevent schism within the Buddhist church. Tradition affirms that a Buddhist Council was convened at Pāṭaliputra in the seventeenth year of his reign for the purpose of suppressing heresy and making a compilation of the true Buddhist doctrine (Saddhammasamgaha). The Sārnāth Edict and its variants may perhaps be regarded as embodying the resolution of this Council!

### Asoka as a Builder

The gift of cave dwellings to the Ajīvika monks affords us a glimpse into another side of Aśoka's activity. As late

Smith, Aloka, 3rd. ed., p. 85.

as the fifth century A.D., sojourners in Pāṭaliputra were struck with wonder at the magnificence of the emperor's architectural achievements. Tradition credits him with the construction of a splendid palace besides numerous relic mounds, monasteries and temples. He is actually known to have enlarged the stūpa of Konākamana, a 'former Buddha' and a predecessor of šākyamuni. He also set up 'pillars of morality' Dharma-stambhas. Modern critics are eloquent in their praise of the polished surface of his columns and the fine workmanship of their crowning sculptures.\(^1\)

#### Character of Asoka-His Success and Failure

Asoka is one of the most interesting personalities in the history of India. He had the energy of a Chandragupta, the versatility of a Samudragupta and the catholicity of an Akbar. He was tireless in his exertion and unflagging in his zeal-all directed to the promotion of the spiritual and material welfare of his people whom he looked upon as his children. His illustrious grandfather was accustomed to dispose of cases even when indulging in the luxury of a massage of the limbs. Similarly, Asoka used to listen to reports about the affairs of his people even while 'he was eating, in the harem, in the inner apartment, at the cowpen, in the palanguin and in the parks'. The great soldier who had brought under subjection a huge territory unconquered even by his ever victorious grandfather, could, at the same time, argue points of doctrine and discipline with a fraternity of erudite monks. The statesman who could pilot an empire through the storm and stress of a war that involved the death and deportation of hundreds of thousands of men was, at the same time, capable of organizing religious missions the sphere of whose activities embraced three continents, and transforming a local sect in the Ganges Valley into one of the great reli-

For Asoka's achievements in the domain of art, see Smith, HFAIC, 15, 57ff; Aloka, pp. 107ff; CHI, 618ff; Havell, ARI, 104ff, etc.

gions of the world. The man who penetrated into the jungles of the Nepalese Tarai to pay homage to the birthplace of the Buddhas, bore no ill-will towards the descendants of their Brahmana and Jaina opponents, and granted cave-dwellings to the adherents of a rival sect. The king who undertook tours with the object of granting largesses of gold to Brāhmanas and Sramanas, admitted to office Yavanas in whose country there were neither Brahmanas nor Sramanas. He preached the virtues of concord and toleration in an age when religious feeling ran high and disruptive influences were at work within the fold of the Jaina and Buddhist churches. He preached non-violence when violence in war, religious ritual, royal pastime and festive gatherings was the order of the day. He eschewed military conquest not after defeat but after victory and pursued a policy of patience and gentleness while still possessed of the resources of a mighty empire. The forbearance of this strong man was only matched by his truthfulness, and he describes in burning words which no Kalinga patriot could have improved upon, the terrible misery that he had inflicted on a hapless province. The example of Dharmāśoka, the pious king, exercised an ennobling influence on posterity. In the second century A.D. Queen Gautami Balaśri takes pride in the fact that her son was "alien to hurting life even towards an offending enemy" (Kitāparādhe pi satujane apānahisāruchi). Even in the fifth century A.D., the rest-houses and free hospitals of Magadha excited the wonder and admiration of foreigners. The benefactions of Dharmāśoka were a source of inspiration to royal personages as late as the time of Govindachandra of the Gahadavala dynasty.

We have already seen that the political record of the great Maurya's early years was brilliant. His reign saw the final triumph of those centripetal forces that had been at work since the days of Bimbisāra. The conquest of Kalinga completed the unification of non-Tamil India under the hegemony of Magadha. The dream of a United Jambudvipa was nearly realised.

But the policy of Dhamma-vijaya which he formulated after the Kalinga War was not likely to promote the cause for which a long line of able sovereigns from Bimbisara to Bindusara had lived and struggled. The statesman who turned civil administrators into religious propagandists. abolished hunting and jousts of arms, entrusted the fierce tribesmen on the North-West Frontier and in the wilds of the Deccan to the tender care of "superintendents of piety" and did not rest till the sound of the kettle-drum was completely hushed and the only sound that was heard was that of moral teaching, certainly pursued a policy at which Chandragupta Maurya would have looked askance. Dark clouds were looming in the north-western horizon. India needed men of the calibre of Puru and Chandragupta to ensure her protection against the Yavana menace. She got a dreamer. Magadha after the Kalinga War frittered away her conquering energy in attempting a religious revolution, as Egypt did under the guidance of Ikhnaton. The result was politically disastrous as will be shown in the next section. Asoka's attempt to end war met with the same fate as the similar endeavour of President Wilson.

According to Dr. Smith's chronology Asoka died in 232 B.C., after a reign of about 40 years. A Tibetan tradition is said to affirm that the great Emperor breathed his last at Taxila.<sup>1</sup>

# SECTION II. THE LAIER MAURYAS AND THE DECLINE

The Magadha Empire under Aśoka extended from the foot of the Hindukush to the borders of the Tamil country. But the withdrawal of the strong arm of Piyadasi was perhaps the signal for the disintegration of this mighty monarchy. "His sceptre was the bow of Ulysses which could not be drawn by any weaker hand." The provinces fell off one by one. Foreign barbarians began to pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Oxford History of India, p. 116. I cannot vouch for the authenticity of this tradition.

across the north-western gates of the empire, and a time came when the proud monarchs of Pataliputra and Rājagriha (and Malwa) had to bend their knees before the despised provincials of 'Andhra' and Kalinga.

Unfortunately, no Megasthenes or Kautilya has left any account of the later Mauryas. It is impossible to reconstruct a detailed history of Aśoka's successors from the scanty data furnished by one or two inscriptions and a few Brāhmapical, Jaina and Buddhist works.

Asoka had many children. In Pillar Edict VII, he pays attention to the distribution of alms made by all his children, and in particular to those made by the "Princes, sons of the Queens". It is to this last category that belonged some of the Kumāras who represented the Imperial authority at Takshasilā, Ujigyinī and Tosalī. Tīvara¹ the son of queen Kāruvāki, the only prince actually named in the inscriptions, does not appear to have mounted the imperial throne. Three other sons, namely, Mahendra, Kunāla (Dharma-vivardhana, Suyasas?), and Jalauka are mentioned in literature. It is, however, uncertain whether Mahendra was a son of Asoka or his brother.

The Vāyu Purāṇa says that after Aśoka's death his son Kunāla teigned for eight years. Kunāla's son and successor was Bandhupālita, and Bandhupālita's dāyāda or heir was Indrapālita. After Indrapālita came Devavarman, Satadhanus and Brihadratha.

The Matsya Purāṇa gives the following list of Aśoka's successor:—Daśaratha, Samprati, Satadhanvan and Bṛi-hadratha.

The Vishņu Purāṇa furnishes the following names:— Suyaśas, Daśaratha, Saṅgata, Śāliśūka, Somaśarman Śatadhanvan and Brihadratha.

The Divyāvadāna has the following list: —Sampadî, Vrihaspati, Vrishasena, Pushyadharman and Pushyamitra,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For Tivara as a Magadhan name see *The Book of Kindred Sayings*, II, pp. 185-30.

\*P. 455.

Jaina writers refer to a Maurya king of Rājagriha, named Balabhadra.1

. The Rajatarangini mentions Jalanka as the successor of Asoka in Kasmîra, while Tāranātha mentions another successor Vîrasena who ruled in Gandhāra and was, as Dr. Thomas suggests, probably the predecessor of Snhhage. sana of Polybius."

It is not an easy task to reconcile the divergent versions of the different authorities. The reality of the existence of Kunāla is established by the combined testimony of the Puranic and Buddhist works (which represent him as the father of Sampadi) as well as the evidence of Hemchandra and Jinaprabhasuri, the well-known Jaina writers. The names Dharma-vivardhana occurring in the Divvāvadāna and the Records of Fa Hien and Suvasas found in the Vishnu and the Bhagavata Puranas were probably birudas or epithets of this prince. Tradition is not unanimous regarding the accession of Kunāla to the imperial throne. He is reputed to have been blind. His position was, therefore, probably like that of Dhritarashtra of the Great Epic and, though nominally regarded as the sovereign, he was physically unfit to carry on the work of government which was presumably entrusted to his favourite son Samprati, who is described by Jaina and Buddhist writers as the immediate successor of Asoka.

Kunāla's son was Bandhupālita according to the Vāyū Purāṇa, Sampadi (Samprati) according to the Divyāvadāna and the Pāţaliputrakalpa of Jinaprabhasuri, and Vigatasoka according to Tāranātha. Either these princes were identical or they were brothers. If the latter view be correct then Bandhupālita may have been identical with Deceration whose reality is established by the brief dedicatory inscriptions on the walls of cavedwellings at the Nagarjuni Hills which he bestowed upon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi, Introduction to the Kalpasüira of Bhadrabähu, 1879, p. 9.
<sup>2</sup> Ind. Ant., 1875, p. 362; Camb. Hist. Ind., I, p. 512.

<sup>3</sup> See also Parisishtaparvan, IX, 51-53. 4 Ind. Ant., 1875, p. 162.

the Ajtvikas. Daśaratha, who receives the epithet "devānampiya" in the inscriptions, was a grandson of Aśoka according to the Matsya and Vishnu Purāṇas, and the predecessor of Samprati (variant Saṅgata) according to the same authorities.

Indrapālita must be identified with Samprati or Sālišūka according as we identify Bandhupālita with Daśaratha or Samprati. "In the matter of the propagation of the Jaina faith, Jaina records speak as highly of Samprati as Buddhist records do of Aśoka." The Pāṭaliputrakalpa of Jinaprabhasuri says, "in Pāṭaliputra flourished the great king Samprati, son of Kunāla, lord of Bhārata with its three continents (trithaṇḍam Bharata-kthetram Jināyatanamaṇḍɪtam), the great Arhanta who established Vihāras for Śramaṇas even in non-Aryan contuties."

Dr. Smith shows good grounds for believing that the dominions of Samprati included Avanti and Western India. In his Aboka he admits that the hypothesis that Aboka left two grandsons, of whom one (Dafaratha) succeeded him in his eastern and the other (Samprati) in his western dominions, is little more than a guess. The Jaina writers represent Samprati as ruling over Pāṭaliputra as well as Ujjayinī. His name is mentioned in the Purāṇic lust of Aboka s Magadhan successors.

The existence of Sallsüka is proved not only by the testimony of the Vishnu Purāna but also by that of the Gārgi Sanhutā' and the e Vāyu manuscript referred to

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bomb., Gaz , I 1, 6-15. Parifishta, XI. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parutishţaparvan, xi 23, staicha Samprats nripo yaydu Ujjayinim burim.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Third ed., p 70

Amount of the Common of the Co

<sup>5</sup> Kern's Brihatsamhitä, p. 37. The Gärgi Samhitä says, "There will be Sălišaka, 2 wicked quarrelsome king. Unrighteous, although theorising

by Pargiter. He may have been identical with Vrihaspati, son of Samprati, according to the Divyavadana, unless Vrihaspati represented a different branch of the imperial family.

Devavarman and Somasarman are variant readings of the same name. The same is the case with Satadhanus' and Satadhanvan. It is not easy to identify Vrishasena and Pushvadharman: they may be merely birudas or secondary names of Devavarman and Satadhanvan. But the possibility that they represent a distinct branch of the Maurya line is not entirely excluded.

The last of the Imperial Mauryas of Magadha, Rrihadratha, is mentioned not only in the Puranas but also in Bana's Harsha-charita. He was crushed by his general Pushyamitra who is perhaps wrongly described by the Divyāvadāna as of Maurya descent. A Maurya minister is said to have been imprisoned by the regicide family.

Petty Maurya kings continued to rule in Western India as well as Magadha long after the extinction of the Imperial line. King Dhavala of the Maurya dynasty is referred to in the Kanaswa inscription of A.D. 788. Dr. D. R. Bhandarkai identifies him with Dhavalappadeva. the overlord of Dhanika, mentioned in the Dabok (Mewar) inscription of cir. A.D 725.3 Maurya chiefs of the Konkan and Khandesh are referred to in Early Chalukya and Yādava epigraphs.' A Maurya ruler of Magadha named Pürnavarman is mentioned by Hiuen Tsang.

on righteousness, dharmavādi adhārmikah (sic) he cruely oppresses his

<sup>1</sup> For an interesting account of a King named Satadhanu see Vishnii

Purāṇa, III. 18 51. Bhāg. 11 8 44. His identity is, however, uncertain.

2 Ind. Ant., XIII, 165; Bomb. Gaz., I. Part 2, p. 284. Kaṇaswa is in the Kotah State, Rajputana. It is not unlikely that Dhavala was a descendant of some princely Viceroy of Ujjain. See also reference to the Mauryas in the Navasīrikā grant, Fleet, DKD, 375.

<sup>&#</sup>x27;ap, Ind., XII, p. 11. But see Ep. XX. 122. The date A.D. 725 is not accepted by other scholars who prefer A.D. 813.

Bomb. Gaz., I. Part 2, pp. 283, 284. Buhler suggests (Ep. Ind., III. p 196) that these Maurya chieftains of the Konkan were probably descendants of the princely Viceroy of the Deccan. He also draws our attention to the family name 'More' which is met with in the Mahratta country, and is apparently a corruption of 'Maurya'.

There can be no doubt that during the sovereignty of the later Mauryas the Magadha Empire experienced a gradual decay. Asoka died in or about the year 23% B.C. Within a quarter of a century after his death a Greek army crossed the Hindukush which was the Maurya frontier in the days of Chandragupta and his grandson. The Yuga Purāṇa section of the Gārgī Samhitā bears testimony to the decline of the Maurya power in the Madhyadesa after the reign of Sālisūka:

Tatah Säketam äkramya Pañchālān Mathurāmstahā Yavanā dushtavikrāntāh prāpsyanti Kusumadhvajam tatah Pushpapure' prāpte kardame prathite hite ākulā vishayāh sarve bhavishyanti na sanhāyah'.

"Then the viciously valiant Greeks, after reducing Sāketa (in Oudh), the Pafichāla country and Mathurā, will reach (or take) Kusumadhvaja. Pushpapura (Pāṭaliputra) being reached...all provinces will undoubtedly be in disorder."

Where was now the power that had expelled the prefects of Alexander and hurled back the battalions of Seleukos?

According to Mahāmahopādhyāya Haraprasād Sāastrī a reaction promoted by the Brāhmanas had sapped the foundations of the Maurya authority and dismembered the empire.

Among the causes of the alienation of the Brāhmaņas the foremost place is given to Asoka's Edict against

<sup>\*</sup>Cf. Strabo, XV. I. 27—"We became acquainted with the eastern parts of India on this side of the Hypanis and whatever parts beside which have been described by those who after Alexander advanced beyond the Hypanis to the Gancer and Palibother."

Kern, Brihat Samhitā, p. 37.

animal sacrifices. The Edict, in Paŋdit Śstri's opinion, was certainly directed against the Brāhmaṇas as a class and was specially offensive because it was promulgated by a Sudra ruler. As to the first point we should remember that prohibition of animal sacrifices did not necessarily imply hostility towards Brāhmaṇas. Long before Aśoka Brāhmaṇa sages whose teachings have found a place in the Holy Śruti, the most sacred literature of the Brāhmaṇas, declared themselves in no uncertain terms against sacrifices, and in favour of Ahimsā (non-violence). In the Muṇḍaha Upanishad we have the following Śloka:—

Plavā hyete adridhā yajñarūpā ashtādasoktam avaram yeshu karma etachchhreyo ye'bhinandanti mūḍhā jarāmrityum te punarevāpi yantı.

"Frail, in truth are those boats, the sacrifices, the eighteen in which this lower ceremonial has been told. Fools, who praise this as the highest good, are subject again and again to old age and death." In the Chhāndogya Upanishad Ghora Āngirasa lays great stress on Ahimsā.

As to the second statement we should remember that tradition is not unanimous in representing the Mauryas as of Sūdra extraction. Certain Purāņuc texts assert no doubt, that after Mahāpadma there will be kings of Sūdra origin. But this statement cannot be taken to mean that all the post-Mahāpadman kings were Sūdras, as in that case the Suñgas and the Kāṇvas also will have to be classed as Sūdras. The Mudrārākshasa, the evidence

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 2, 7, 5BL. The Upanishads, pt. II, p. 31.
<sup>2</sup> III, 17. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Talah prabhfitirājāno bhavishyāh Sūdrayonayah. The reading in other texts is, however, Tato nripā bhavishyanti Sūdraprāyāstvadhārmikāh (DKA, 25).

Among real 50dm (or partially 50dm) kings may be included the Nandas, a full willes mentioned in the Graude Partigo (Ch. 145, 4) and the Si-yu-ki of liven Tang (Watters, I. 582, II. 585), and certain princes of Western India and the Indius Valley mentioned on pp. 54-55 of Pargiter's Dynasties of the Kala Acc.

of which is cited to prove that Chandragupta was a Sūdra, is a late work, and its evidence is contradicted by earlier authorities. As already pointed out above the Mahāparinibbāna sutta represents the Moriyas (Mauryas) as belonging to the Kshatriya caste. The Mahāvamsas refers to the Moriyas as a noble (kshatriya) clan and represents Chandragupta as a scion of this clan. In the Divyāvadāna Bindusāra, son of Chandragupta, said to a girl. "Tvam Napini aham Raja Kshatriyo Murdhabhishiktah katham maya sardham samagamo bhavishyati?" "Thou art a barber girl, I am a consecrated kshatriya (king). How can I unite myself with thee?" In the same work Aśoka says to one of his queens (Tishyarakshita), "Devi aham Kshatriyah katham palandum paribhakshayami?" 'Queen, I am a kshatriva, how can I take onion?' In a Mysore inscription Chandragupta is described as "an abode of the usages of eminent kshatrivas". The Kautiliva's preference of an "abhijāta" king seems also to suggest

1 In the play Chandragupta is styled 'Nandamaya' and Frishala As to the former appellation we should note that the play describes Nanda as abhijana. Further it calls Chandragupta Mauryaputra, and though commentators try to reconcile the epithets Nandanusya and Mauryaputra, we learn from early Buddhist writers that Maurya is not a metronymic of Chandragupta or of his father, but the designation of an old clan. The Greeks, too, refer to a tribe called Morieis (Weber, IA, 11 (1873), p. 148; Max Müller, Sans. Lit, 280; Cunn., JASB, XXIII, 680). As to the epithet Vrishala it should be remembered that a Puranic text applies it even to the founder of the so-called Andhra dynasty (Parguer, DKA, 36). But we learn from contemporary epigraph that the dynasty regarded itself as 'Bamhana'. According to Manu (X. 43) the epithet Vrishala could be applied to degraded Kshatriyas (Cf. IHQ, 1930, 271ff. Cf. also Mbh. XII. 90, 15ff., "The Blessed Dharma is Vrisha He who deals with it in such a way that it ceases to be of any use, i.e., transgresses it, is called a Vrishala, Vrishohi Bhagavan Dharmo yastasya kurute hyalam). The Mauryas by their Greek connection and Jaina and Buddhist leanings certainly deviated from the Dharma as understood by the great Brahmana law-givers. Attention may be invited in this connection to the epithet Vasalaka (Vrishala) applied by Brahmanas to the Buddha himself (Mookern, Hindu Curtization, 264).

<sup>1</sup> P. 267 subra.

Geiger's Translation, p. 27.

<sup>4</sup> P. 370.

<sup>5</sup> P. 409.

Rice, Mysore and Coorg from the Inscriptions, p. 10.

that the sovereign of the reputed author was born of a noble family.1

Having referred to the prohibition of animal sacrifices Pandit Sästri goes on to say: "this was followed by another edict in which Asoka boasted that those who were regarded as gods on earth have been reduced by him into false gods. If it means anything it means that the Brāhmanas who were regarded as Bhūdevas or gods on earth had been shown up by him."

The original passage referred to above runs thus: —
Y (i)-imāya kālāya Jambudipası amısā devā husu te
dānı m (i) s-katā.

Pandit Sästri followed the interpretation of Senart. But Sylvian Lévi' has shown that the word anusā cannot stand for Sanskrit amṛishā, for in the Bhābrū edict we find Musā and not Misā for Sanskrit mṛishā (falsely or false). The recently discovered Māski version reads mishbūtā for misamhatā, showing that the original form was misribhūtā for misamhatā, showing that the original form was misribhūtā from Sanskrit mṛishā. The word misra means mixed. And misribhūtā means "made to mix" or made to associate. The meaning of the entire passage is "during that time the men in India who had been unassociated with the gods became associated with them." There is thus no question of "showing up" anybody."

Pandit Sastrī adds that the appointment by Asoka of Dharma-mahāmātras, i.e., of superintendents of morals,

Cf. Arthaidstra, p. 326. See also supra, 266 f. (the reign of Chandragupta)
 Hultzsch, Ašoka, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Apastomba Dharmositra, II. 7. 16. 1. "Formerly men and gold wided together in this world. Then the gold in reward of their sacrifices went to heaven, but men were left behind. Those men who perform sacrifices in the same unanner as the gold slid, dwell with the golds and Brahms in heaven." My attention was first drawn to this passage by Dr. D. R. Bhandarkar. Cf. and Harimothe (III 3. 1). "Devolationis manuphath shandarkarization: "The men of ancient time. in consequence of their eminent religious merit, conversed with the gold size to face. Smyriz sloo declares that 'from the reading of the Feds there results intercourse with the favourite divinity."

The true import of the passage was pointed out by Dr. Bhandarkar in the Indian Antiquary, 1912, p. 170.

was a direct invasion of the rights and privileges of the Brāhmaṇas. It is hardly correct to represent the Dharma-mahāmātras as mere superintendents of morals when their duties consisted in the establishment of the Law of Piety (which included liberality to Brāhmaṇas), the promotion of the welfare of the Yavanas, Kambojas, Gandhāras, Ristikas, Brāhmaṇas and others, revision of sentences of imprisonment or execution, the supervision of the family establishments of the Emperor's brothers and other relatives, and the administration of alms-giving.\text{'These duties were not essentially those of a mere superintendent of morals, and were not a direct invasion of the rights and privileges of the Brāhmaṇas. Moreover, there is nothing to show that the Dharma-mahāmātras were wholly recruited from non-Frahmanas.

Our attention is next drawn to the passage where Asoka insists upon his officers strictly observing the principles of Danda-samatā and Vyavahāra-samatā. Pandit Sāstrī takes the expressions to mean 'equality of punishment' and 'equality in lawsuits' irrespective of caste, colour and creed, and adds that this order was very offensive to the Brāhmaṇas who claimed many privileges including immunity from capital punishment.

The passage containing the expressions Dand-asamatā and Vyavahāra-samatā should not be divorced from its context and interpreted as if it were an isolated uhase. We quote the passage with the context below:—

"To my Rājūkās set over many hundred thousands of people I have granted independence (or discretion) in the award of honours and penalties. But as it is desirable that there should be uniformity in judicial procedure (Vyavahāra-samatā) and uniformity in penalties (Danda-samatā), from this time forward my rule is this—"To condemned men lying in prison under sentence of death a respite of three days is granted by me."

It is clear from the extract quoted above that the

<sup>1</sup> Aźoka grd. ed., pp. 168-69.

order regarding Vyavahāra-samatā and Danda-samatā is to be understood in connection with the general policy of decentralisation which the Emperor introduced. Asoka allowed discretion to the Rājūkas in the award of penalties, but he did not like that the Danda and Vyavahāra prevalent within the jurisdiction of one Rājūka should be entirely different from those prevailing within the jurisdiction of others.\(^1\) He wanted to maintain some uniformity (samatā) both in Danda (penalties) as well as in Vyavahāra (legal procedure). As an instance he refers to the rule about the granting of a respite of three days to condemned men. The Samatā which he enforced involved a curtailment of the autonomy of the Rājūkas and did not necessarily infringe on the alleged immunity of the Brāhmanas from capital punishment.

But were the Brāhmaṇas really immune under all circumstances from capital punishment in ancient India? We learn from the Pañchawinsa Brāhmaṇa\* that a Purohita (priest) might be punished with death for treachery to his master. The Kauṭiitiya.\* tells us that a Brāhmaṇa guilty of treason was to be drowned. Readers of the Mahābhārata are familiar with the stories of the punishments inflicted on Mānḍavya and Likhita.\* The life of a Brāhmaṇa was not so sacrosanct in ancient as in mediaeval and modern India. We learn from the Aitareya Brāhmaṇa that king Hariśchandra of the Ikshvāku family did not scruple to offer a Brāhmaṇa of sa victim in a sacrifice.

Against the surmises regarding the anti-Brāhmaṇical policy of Aśoka we have the positive evidence of some of his inscriptions which proves the Emperor's solicitude for the well-being of the Brāhmaṇas. Thus in Rock Edict III he inculcates liberality to Brāhmaṇas. In Edict IV he speaks with disapproval of unseemly behaviour towards

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I am indebted for this suggestion to Mr. S. N. Majumdar.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedic Index, II, p. 84. The story of Kutsa and his chaplain, Caland, Panch. Br., XIV. 6.8; cf. Brihadëranyaka Up., III, g. 85.

P. 229. Adi, 107 and Santi, 29, 16.

the same class. In Edict V he refers to the employment of *Dharma-mahāmātras* to promote the welfare and happiness of the Brāhmaṇas.

Pandit Sastrī says further that as soon as the strong hand of Aśoka was removed the Brāhmaṇas seemed to have stood against his successors. We have no evidence of any such conflict between the children of Aśoka and the Brāhmaṇas. On the other hand, if the Brāhmaṇa historian of Kaśmira is to be believed, the relations between Jalauka, one of the sons and successors of Aśoka, and the Brāhmanical Hindus were entirely friendly:

In conclusion Pandii Sastrī refers to the assassination of the last Maurya Emperor of Magadha by Pushyamitra Sunga and says, "We clearly see the hands of the Brāhmanas in the great revolution." But the Buddhist remains at Bhārhut erected "during the sovereignty of the Sungas" do not bear out the theory which represents them as the leaders of a militant Brāhmanism Are inferences deduced from uncorroborated writings of late authors like the compiler of the Dividuadāna and perhaps Tāranātha, to be preferred to the clear testimony of contemporary monuments? Even admitting that Pushyamitra was a militant Brāhmanist we fail to see how the decay and dismemberment of the Maurya empire can be attributed primarily to him or to his Brāhmanist followers. The empire was a shrivelled and attenuated carcase long

<sup>1</sup> Note also the employment of Bribniaga officers, e.g., Pushyamira, by the Iser Maurya. Ralhaga has nothing but praise for Adola. Another Bribniana writer, Bāṇa, applies the epubler omisse (ignoble) not so the Maurya kings, but to the Bribniana general who overthrew the last of them. Vidikhadatta compares Chandragupta with the Boar Incarnation of Vidhyu. Certain epic and Purlajic writers, it is true, refer to the Maurya as anwar, and the Gargf-Sashhiti draws pointed attention to the oppressive rule of some of the later members of the falany. But there is title to suggest that the Bribnianas were special victims of Maurya tyranny. On the contrary, members of the Cabe were freely admitted to high office as evidenced by the case of Pushyamitra. The epithet anwar or sur-defah was applied not only to the Mauyasa but to all persons 'Engelied by the Buddha.' The testimony of the Purlays in this respect is contradicted by that of contemporary epigraphs' which refer to Adoka and the only one samong his imperial decendants who has lett any epigraphic record as derdenothypios, that is, the beloved (and not the enemy) of the gods.

before Pushyamitra's coup d'etat of c. 187 B.C. We learn from the Rājatarangini that immediately after the death of Aśoka one of his own sons, Jalauka, made himself independent in Kaśmira and conquered the plains including Kanauj. If Tāranātha is to be believed another prince, Virasena, apparently wrested Gandhāra from the hands of the feeble successor of the great Maurya at Pāṭaliputra. The virtual secession of Vidarbha or Berar is vouched for by the Mālavikāgnimitram of Kālidāsa. The loss of the northern provinces is confirmed by Greek evidence. We learn from Polybius that about 206 B.C., there ruled over them a king named Sophagasenus, Subhāgasena, probably a successor of Virasena. We quote the passage referring to the king below:—

"He (Antiochos the Great) crossed the Caucasus (Hindukush) and descended into India; renewed his friendship with Sophagasenus, the king of the Indians; received more elephants, until he had 150 altogether, and having once more provisioned his troops, set out again personally with his army, leaving Androsthenes ef Cyzicus, the duty of taking home the treasure which this king had agreed to hand over to him."

It will be seen that Subhagasena was a king and not a petty chief of the Kabul valley as Dr. Smith would have us believe. He is called "king of the Indians," a title which was applied by the classical writers to great kings like Chandragupta and Demetrios. There is nothing in the account of Polybius to show that he was vanquished by the Syrian king in war or was regarded by the latter as a subordinate ruler. On the contrary, the statement that Antiochos "renewed his friendship (or alliance) with Sophagasenus, king of the Indians" proves that the two monarchs met on equal terms and friendly relations were established between them. The renewal of friendship on the part of the Greek king, and the surrender of elephants on the part of his Indian brother, only remind us of the relations subsisting between Chandragupta and Seleukos. "The Antiochos-Sophagasenus alliance mav

also have been directed against the Imperial Mauryas of Pāṭaliputra." Greek intrigue may have played a part in the disintegration of the empire before the Greek raids. Further the expression "renewal of friendship" seems to suggest that Subhāgasena had had previous dealings with Antiochos. Consequently he must have come to the throne sometime before 206 B.C. The existence of an independent kingdom in the north-west before 206 B.C. shows that the Maurya Empire must have begun to break up nearly a quarter of a century before the usurpation of Pushvamitra.

We have seen that the theory which ascribes the decline and dismemberment of the Maurya Empire to a Brāhmapical revolution led by Pushyamitra does not beat scrutiny. Was the Maurya disruption due primarily to the Greek invasion? The earliest Greek invasion? The earliest Greek invasion after Asóka, that of Antiochos the Great, took place about 206 B.C., and we have seen that the combined testimony of Kalhana and Polybius leaves no room for doubt that the dissolution of the empire began long before the raid of the Hellenistic monarch.

What then were the primary causes of the disintegration of the mighty empire? There are good grounds for believing that the government of the outlying provinces by the imperial officials was oppressive. Already in the time of Bindusāra ministerial oppression had goaded the people of Taxila to open rebellion. The Divyāvadāna says!

"Atha Rājňo Vindusārasya Takshasilā nāma nagaram virudāham. Tatra Rājňā Vindusāren Āsoko visarjītah... yāvat Kumāraschaturangena balakāpan Takshasilām gatah, srutvā Takshasilā nivāsinah paurāh... pralyudgamya cha kathayanti 'na vayam Kumārasya virudāhāh nāpi Rājňo Vindusārasya api tu dushtāmātyā asmākam paribhavam kurvanti'."

"Now Taxila, a city of king Bindusāra's, revolted. The king Bindusāra despatched Asoka there...while the prince 1P. 371.

was nearing Taxila with the fourfold army, the resident Pauras (citizens of Taxila), on hearing of it...came out to meet him and said:—'We are not opposed to the prince nor even to king Bindusara. But these wicked ministers insult us'."

Taxila again revolted during the reign of Asoka and the cause was again the tyranny of the ministers. Rājīnokasy-ottarāpathe Takshasīlā nagaram viruddham..." Prince Kunāla was deputed to the government of the city. When the prince went there the people said "na vayam Kumārasya viruddhā na rājīno'-sokasy-āpi tu dushtātmāno' mātyā āgatyāsmākam apamānam kurvanti."

The Divvāvadāna is no doubt a late work, but the reality of ministerial oppression to which it refers, is affirmed by Asoka himself in the Kalinga Edicts. Addresing the High officers (Mahāmātras) in charge of Tosalī he says: "All men are my children: and just as I desire for my children that they may enjoy every kind of prosperity and happiness both in this world and in the next. so also I desire the same for all men. You, however, do not grasp this truth to its full extent. Some individual, perchance, pays heed, but to a part only, not the whole. See then to this, for the principle of government is well-established. Again, it happens that some individual incurs imprisonment or torture and when the result is his imprisonment without due cause, many other people are deeply grieved. . . Ill performance of duty can never gain my regard ... The restraint or torture of the townsmen may not take place without due cause. And for this purpose, in accordance with the Law of Piety, I shall send forth in rotation every five years such persons as are of mild and temperate disposition, and regardful of the sanctity of life ... From Ujjain, however, the Prince for this purpose will send out a similar body of officials, and will not over-pass three years. In the same way-from Taxila."

From the concluding words of the Edict it appears that official maladministration was not confined to the

<sup>1</sup> Divyāvadāna, 407f. 2 Smith, Ašoka, 3rd Ed., pp. 194-96.

province of Kalinga. The state of affairs at Ujjain and Taxila was similar. It is thus clear that the loyalty of the provincials was being slowly undermined by ministerial oppression long before Pushyamitra's coup d' etat of c. 187 B.C.¹ and the Greek invasion of c. 206 B.C. Aśoka no doubt did his best to check the evil, but he was ill served by his officers. It is significant that the provincials of the north-west—the very people who complained of the oppression of the dushţāmātyus as early as the reign of Bindusāra, were among the first to break away from the Maurya empire.

The Magadhan successors of Asoka had neither the strength nor perhaps the will to arrest the process of disruption. The martial ardour of imperial Magadha had vanished with the last cries of agony uttered in the battle-fields of Kalinga. Asoka had given up the aggressive militarism of his forefathers and had evolved a policy of Dhamma-vijaya which must have seriously impaired the military efficiency of his empire. He had called upon his

¹ The Jaira date 315-108=305 B.C. for Pushyamitra's accession may refer to the assumption of power by Pushyamitra in Avand, while the date c. 187 B.C. refers to the dynastic revolution in Magadha.

On the contrary, if the Garga Sanhital is to be believed, one of his successors, namely Salistôta, actually quickened the pace by his tyranny—Sarāshira mardata ghorash dharmasadā adshr—siladi (sic). Some of Asha's descendants (e.g., Jalauka) set up independe sovereignites, and were thus directly responsible for the dismemberment of the empire.

<sup>1</sup> Cf. the events narrated on page 185 f. ente, and "Gargats" attrack on the policy of so-called Datamarijan, "conquest conformable to Dharma' attributed to Shifficht, which, in the opinion of the present writer, is hard to dissociate from Dharmar-Frippe as promulgated by Atoka himself and recommended for adoption by his "sons and even great-grandsons." Attention to the passage in the Garga Sashhifa was able of Assam by Jayawal (JBORS, IV. 361)—AhBpa-yishysti mohitimed vijeyash nafma dhāmnkom, "the food will establish the so-called conquest of Dharmar." The expression mohitim reminds one of the later meaning of 'Devdanshpiye' (fool, idids tike a brute, beast, Apte, Sanshrithen English Dictionary, 500-). An eminent writer take Vijaya to be a proper name, the appellation of the elder brother of Shifikhta, whom the latter established on the throne. But it is not clear why the endrenoment of a righteous (dhārmiko) man should earn for the person responsible for the action the opporbrotions eighten mohitima. Besides, Vijaya does not occur as a royal name in any of the lists of later Mauryas known to tradition. (For reference to divergent views see Cal. Rev., Feb., 1949, p. 1987; Feb., 1949, p. 1987; Peb., 1949, p. 1987.

sons and even great-grandsons to eschew new conquests, avoid the shedding of blood and take pleasure in patience and forbearance as far as possible. These latter had heard more of Dhamma-ghosha than of Bheri-ghosha. It is, therefore, not at all surprising that the rois faineants who succeeded to the imperial throne of Pāṭaliputra proved unequal to the task of maintaining the integrity of the mighty fabric reared by the genius of Chandragupta and his Chancellor.

The disintegration which set in before 206 B.C. was accelerated by the invasions led by the Yavanas referred to in the Gārgī Saṅhitā and the Mahābhāshya of Patañjali. The final coup de grace was given by Pushyamitra the Baimbita

pointed out by Di. Sircar, conjectural emendations of the text of the Gargi Samhita in support of a particular theory do not carry conviction (Cal. Rev. 1943, April. 39ff).

The royal hunt and jouss of arms in Somajiar were abolished. The army seems to have been practically inactive during the last sp years of Aloka's, reagn as the emperor himself declares with a feeling of exultation that 'the sound of the bher in had become the sound of the there in had become the sound of the there in had become the sound of the there is had been the sound of the their in had been the sound of the true Law, Dharma. The Chinese Hou Hanshu (quoted by S. Konow, CII, Vol. II, p. Lwij) teetifies to the fact that people of India' practise the religion of the Buddha; it has become a habit with them not to kill and to fight." The case with which general Pushyamitra overthrews his king, in the very sight of the army, shows that unlike the earlier kings of the dynasty who took the field in person, the last of the Marrays lost touch with his fightling forces, and ceased to command their affection. The largesses of gold lavished on he religioux must also have crippled the financial resources of the empire. The system of autonomous Rajūkas instituted by Afoka must have let loose centrifugal forces that his successors were unable to chees?

#### GENEALOGY OF THE MAURYA DYNASTY

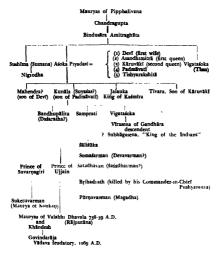

## CHAPTER VI. THE BAIMBIKA-SUNGA EMPIRE AND THE BACTRIAN GREEKS

SECTION I. THE REIGN OF PUSHYAMITRA

Satatam kampayamasa Yavananeka eva yah balapaurushasampannan kritastranamitaujasah vathāsurān Kālakevān devo vairadharastathā. -Mahāhhārata.1

Audbhijio bhavitā kaśchit senānīh Kāśvapo dvijah asvamedham Kaliyuge punah pratyaharishyati,

-Harivamsa

The Mauryas had done much for Indian unity by bringing the greater part of the country under "one umbrella", by defending it against the generals of Alexander and Seleukos, by establishing a uniform system of administration, by using Prākrit for official purposes throughout the length and breadth of the empire and attempting to knit together the different sections of its composite population by the strong tie of a common Dharma. With the fall of the dynasty. Indian history for the time being loses its unity. The command of one single political authority is no longer obeyed from the snowy heights of the Hindukush to the verdant plains of Bengal and the Upper Carnatic. Hordes of outlanders pour through the northwestern gates of the country and establish aggressive monarchies in Gandhāra, Western Mālwa and neighbouring regions. The Pañjāb is seized by foreigners and the Deccan by local dynasts. The political connection of the Madhyadesa with the valleys of the Indus and the Godavari is temporarily snapped, and the splendour of the Magadhan metropolis is dimmed by the rising glory of śākala, Vidiśā, Prathishthana and other cities. Brahmanism gains ground in the Ganges valley and the Deccan, while Jainism flour-

III. 4. 21. III. 1. 40.

ishes in Orissa. The sects of the Mähesvaras and the Bhägavalus become powers to reckon with. The study of Sanskrit receives an impetus at the hands of the grammarians of the Madhyadeśa, while Präkrit literature enjoys the patronage of the courts of Prathishthana and Kuntala in Southern India.

Brihadratha, the last Maurya Emperor of Magadha, was, according to the Purāpas and the Harsha-charita, assassinated by his general, Pushyamitra, who usurped the throne, and founded a new line of kings.

The origin of the usurping family is wrapped up in obscurity. According to the Divyāvadāra Pushyamitra was lineally descended from the Mauryas. The Mādavikāṇn-mitram, on the other hand, makes Agnimitra, son of Pushyamitra, a scion of the Baimbika family, while the Purāṇas, and apparently the Harsha-charita' represent these kings as Sangas. One writer suggests that the Sungas whose names ended in Mitra were Irāṇians, worshippers of Mithra (the Sun). Others, regard them as Indian Brāhmaṇas. Curiously enough, Pāṇini' connects the Sungas with the well-known Brāhmaṇa family of the Bhāradvājas. Saungīputra, "son of a female descendant of Sunga", is the name of a teacher in the Bṛihadāraṇyaka

In the Milienbägnumitem (Act IV. Verse 1g: Travney's translation, p. 69) Agminis claims to belong to the Bambla-hale. A king named Bimbaki is mentioned in The Ocean of Story, Penner I, 11s, 119. Mr. H. A. Shah suggests (Proceedings of the Trivind Corneation Conference, Madrae, p. 279) that the Baimblian were connected with the family of Bimblian. It is more probable that the epithet 'Bamblian' connected with beimblist, a kind of plant (IC. 1984) Jan., 95(3) and also perhaps with the tiver Bimblist mettioned in the Bharbatt Inscriptions (Barus and Sinha, p. 8). Cl. Pidens, Bhamikhapda 90, 42; Baimbaki Detalbay in V. 1, 27. In the Berlinshide Bidmikhapda op. 43; Baimbaki Detalbayi, V. 1, 49. The Berlinshide Bidmikhapda endel who is to restore the Assumedia in the Kali yang at represented as an Audobing, 'Plant-born', and a Kähyap, Jayanwal shintifics him with Pushyamitra. Curnoudy enough the Baudshyana Sonatu

It is, however, to be noted that the Hershacharita never applies the designation Sunga to Pushyamitra himself, but only to one of the latest kings in the Puranic list. The Purana may have combined the Baimbikas and Sungas under the common name of Sunga.

<sup>\$</sup> JASB, 1912, 287, Cf. 1910, 260.

In Sütra IV, 1, 117. Also Kramadifvara, 769.

Upanishad.¹ Śaungāyani, "descendant of Śaunga" is the name of a teacher in the Vańsā Brāhmaṇa. Macdonell and Keith point out that the Śungas are known as teachers in the Āsvalāyana Śrauta Śūtra.¹ In view of the conflicting statements in the Mālavikāgnimitram, the Purāṇas, etc., it is difficult to say whether Pushyamitra and his known descendants (down to Vasumitra) were Śungas of the Bhāradvāja Gotra or Baimbikas of Kaśyapa lineage. The historic "Śungas" of the time of Dhanabhūti are assigned by competent scholars to the period B.C. 100-75. This accords with the testimony of the Harsha-charita which, while denying this dynastic epithet to Pushyamitra, applies it to the latest kings of the Purāṇic list, the immediate predecessors of Vasudeva Kāṇva.

It is not known for certain when and why the family of Pushyamitra, like the Kadambas of a later date, exchanged the quill for the sword. There is no reason to think that Aśoka tyrannised over the Brāhmaṇas and that his oppression forced them to engage in non-priestly pursuits. Brāhmaṇa Senāpāts were by no means rare in ancient India.¹ The fact that officers of this class found employment under the Later Mauryas proves conclusively that the latter could not have pursued an anti-Brāhmapic policy.

The **Dominions of Pushyamitra** extended to the river Narmadā, and included the cities of Pāṭaliputra, Ayodhyā, Vidišā, and, if the author of the *Divyāvadāna* and Tāranātha are to be believed, Jālandhara and Śākala. 1t appears from the *Divyāvadāna*, that the Emperor himself

<sup>1</sup> VI. 4. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> XII. 13. 5, etc. Fine Vanha Brähmana seems to associate the Sungas with the Madra country. Ved. Index, II, p. 125. For Thranktha's reference to Pushyamitra, see JBORS, IV, pt. 3, 258. For Bhäradväjas as champions of autocracy and of ministerial unurpation, see Kaufillya, 51, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. the cases of Dropa, Kripa and Afvatthāman in the Mahābhārata in ancient times, of Ravideva in the Indian Antiquary, VIII. 20, of Kholedvara, the commander of Yidava kings, and of Somefvara, the Brāhmana general of the Pāla kings.

<sup>4</sup> Jaina writers, e.g., Merutunga, include Avanti within the dominions of Push-yamitra. This province was lost to the \$2avahanas, and \$2kala to the Greeks.
5 P. 434.

continued to reside in Pāṭaliputra. The Mālavikāgnimitram tells us that Vidišā (Besnagar in Eastern Mālwa)
was governed by Prince Agnimitra, probably as his
father's viceroy (Gopṭri).¹ Another viceroy, also a relation
of the emperor, may have governed Kosala.¹ Agnimitra's
queen had a brother of inferior caste, named Vīrasena.
He was placed in command of a frontier fortress on the
banks of the Narmadā (Atthi devie vaṇṇāvaro bhādā
Vīrasevo nāma, so bhaṭṭṇā antav (p) āladugge Nammadātīre't thāvida).

### Affairs in the Deccan

It appears from the Mālavikāgnimitram that the foundation of the dynasty of Pushyamitra almost synchronised with the establishment of a 'new kingdom in the Deccan, viz., Vidarbha or Berar. Agnimitra's Amālya (Minister) refers to the kingdom as "achirādhishthita"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mālavikāgnimitram, Act V, pp. 370, 391 of G. Vidyānidhi's ed. esp. veise 20. Sampadyate na khalu Goptari nā Agnimitre.

<sup>\*</sup>The possible existence of this viceovalty is disclosed by an inscription discovered at the door of a temple at Ayodnia, which records the erection of a "ketama" (abod) by a Komildhaps who was the such (brother or descendant) of Senipets Pushyamutra, the performer of two house-sacrifices (Ndgari Purkadrani Partial, Pasilahna, Sam. 198); IBORS, X (1994) 309; XIII (1997) Incing 247. Mod. Remew. 1984, October, p. 431; IBQ, 1994, 6ozt; Ep. Ind. XX, 54[B]. It is interesting to note that the title, Semiphri chang to the dees (lang) Pushyamutra even after the performance of the Aboundaba. Cf. the epithet Fähringsba applied to Kushan emperors besides other epithets. Cf. also the style Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and the title Machagia Methandapasi m Cfl. 10 s. p. 1952, and 1952.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Act I. Some manuscripts mention Mandakini as the name of the rive (f. HBQ, 1985, 214). A stream called Mandakini lies 5 miles outh of the Tapit (Ind. Ant., 1901, 194). Another Mandakini flowed near Chitrakija (RBm. 91: 10-11). Lidder Yinsanghoun, 800. 669-688, seem to suggest that Bhazhut (in Baghelthand) was governed by a Suiga Fendakory. If Push-mairta was a staing Baghelthand must have formed part of the empire of his family. In the Monuments of Sifekil, I. iv. 1911, the author does not agree with Bhilder in saigning the ints to the middle of the second century B.C. A Suigaraja (Agartiaja) is known from certain couns found at Kaustimik (INSI, IV, 1, 14). His identity is, however, uncertain the prefer B.C. 10-19. Paleographically the epigraphs are classed with the ins. of Indrignimitra, Brahmsmitra and Vishquanitra.

(established not long ago) and compares its king to a tree which is newly planted and, therefore, not firm (navasamropana-sithilastaruh). The king of Vidarbha is represented as a relation (sister's husband) of the Maurya minister (Sachiva) and a natural enemy (Prakrityamitra) of the family of Pushyamitra. It appears that during the reign of Brihadratha Maurva there were two parties or factions in the Magadha Empire, one headed by the king's Sachwa or minister, the other headed by his Senāpati or general. The minister's partisan Yajñasena got the rulership of Vidarbha, while the general's son Agnimitra obtained the viceroyalty of Vidisa. When the general organised his coup d'etat, killed the king, and imprisoned the minister. Yaiñasena apparently declared his independence and commenced hostilities against the usurping family. This is why he is called achiradhishthitarajya and prakrity-amitra by Agnimitra and his Amatya.

The Mālavikāgnimitram savs that when Kumāra Mādhavasena, a cousin of Yajñasena and a partisan of Agnimitra, was secretly on his way to Vidiśā, he was captured by an Antapāla (Warden of the Marches) of Yaiñasena and kept in custody. Agnimitra demanded his surrender. The Vidarbha king promised to give him up on condition that his brother-in-law, the Maurya minister, should be released. This enraged the ruler of Vidisa who ordered Vīrasena to march against Vidarbha. Yajñasena was defeated. Mādhavasena was released and the kingdom of Vidarbha was divided between the two cousins, the river Varadā (Wardha) forming the boundary between the two states. Both the rulers seem to have accepted the suzerainty of the House of Pushvamitra.

In the opinion of several scholars an enemy more formidable than Yajñasena threatened Pushyamitra's dominions from Kalinga (Orissa). In his Oxford History of India Dr. Smith accepts the view that Kharavela, king

Additions and corrections, and p. 58n. Cf. also S. Konow in Acta Orientalia, I. 20. S. Konow accepts Isvaswal's identification. Bahasatimita ... Pushyamitra.

of Kalinga, defeated Pushyamitra who is identified with Bahapatimita or Bahasatimita, a prince supposed to be mentioned in the Hāthigumphā Inscription of the Kalinga monarch. Prof. Dubreuil also seems to endorse the view that Khāravela was an antagonist of Pushyamitra, and that the Hāthigumphā Inscription is dated the 165th year of Rāja-Muriya-kāla (era of king Maurya) which corresponds to the 18th year of the reign of Khāravela.

Dr. R. C. Majumdar, however, points out1 that of the six letters of the Hathigumpha Inscription which have been read as Bahasati-mitam, the second letter seems to have a clear u sign attached to it, and the third and fourth letters look like pa and sa. Even if the reading Bahasati-mitam, or Bahapati-mitam, be accepted as correct, the identification of Bahasati (Brihaspati-mitra) with Pushyamitra merely on the ground that Brihaspati (Jīva) is the regent, nakshatrādhipa, of the nakshatra or zodiacal asterism Pushva, also named Tishva, in the constellation Cancer or the Crab, cannot be regarded as final in the absence of more convincing evidence.1 In this connection we should note that the Divyāvadāna' distinguishes between a king named "Vrihaspati" and king Pushyamitra, and represents Pataliputra as the residence of the latter whereas the Magadhan antagonist of Khāravela 1s possibly called "Rājagahanapa" and apparently resided in the city of Rajagriha.

The date "165th year of the Muriyakāla" was deduced from a passage of the Hāthīgumphā Inscription which was

<sup>1</sup> Ind. Ant., 1919, p. 189. Cf. Alian CICAI, p. xcviii.

<sup>1</sup> Cf. Chandra in IHQ, 1929, pp. 594ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pp. 483-34.
<sup>4</sup> It is not vuggested that Vrihaspata of the Dupdooddne is necessarily to be identified with any king named Brihaspatimitra mentioned in inscriptions, though the possibulty is not entitled yexiculed. What we mean to point out is that the name "Brihaspati" is not to be equated with Pushyamirra, simply that the name "Brihaspati" is not to be equated with Pushyamirra, simply because Brihaspati is the "regern" of the sasteriar pulsey, because in literature "Vrihaspati." Pushyadharman' and "Pushyamirra' occur as names of distinct individuals. Regarding the proposed identification of Pushyamirra with

Vinalpata, runyananrana ma runyamitra occur za name o susumo individuala. Regarding the proposed identification of Pushyamitra with Britangatamiura, see also IHQ, 1950, p. 13.

1 Cf. Luderi reading. Ep. Ind., X, App. No. 1345. With Jayawal, S. Konow (Acta Onestalia, I. 16) reado "Regagahem upoptidapoyat," though the admits that "Rigapahemape (n) jiridapoyati" is also possible.

read as follows: "-"Pānamtariya-sathi-vasa-sate Rāia-Muriva-kāle vochchhine...". There is another passage in the same inscription which runs thus: -Painchame cha (or che) dani vase Namda-raja ti-vasa-sata (m ?)-oghāţitam Tanasuliya-vātā-panādim nagaram pavesayati. If Pānamtariya-sathi-vasa-sate be taken to mean "in the 165th year", ti-vasa-sata should be taken to mean 108 years, and we shall have to conclude that Khāravela flourished some 165 years after a Maurya king, and only 103 years after Nandarāja, which is impossible as the Nandas preceded the Mauryas. If, on the other hand, ti-vasa-sata be taken to mean 300 years, pānamtariya-sathi-vasa-sata should be taken to mean not 165 but 6,500 years. In other words Khäravela will have to be placed 6,500 years after a Maurya which is also impossible. Javaswal himself subsequently gave up the reading "... Panamtariva-sathi-vasasate Raia-Muriva-kale vochchhine cha chhe-vathi Argasi ti kamtāriyam upādiyati" in line 16, and proposed to read "Paţāliko chatare cha veduriyagabhe thambhe patithāpayati panatariya sata-sahasehi. Muriya kalam vochhimnam cha choyathi agasatikamtariyam ubādāyati." He translated the passage thus: -- "on the lower-roofed terrace (i.e., in the verandah) he establishes columns inlaid with beryl at the cost of 75,00,000 (Panas), he (the king) completes the Muriva time (era), counted and being of an interval of 64 with a century." With regard to this new reading and translation Mr. R. P. Chanda observed "the rendering of vochhine as 'counted' is even more far-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Bhagwanlal Indraji, Actes du sixiéme congrés international des Orientalistes. Pt III, Section 2, pp. 199ff.; Jayaswal, JBORS, 1917, p. 459.

<sup>\*</sup>Ibid, p. 455. For the interpretation of the passage, see p. 229 subrus.

S. Konow translates it differently:—"And now in the fifth year he has the aqueduct which was shut (or opened) in the year 103 (during the reign of) the Nanda king, conducted into the town from Tanasuliya VRz."

<sup>\*</sup> IBORS, Vol. IV, Part iv, p. 394f. For Dr. Barua's suggestions, see IHQ, 1938, 269.

MASI, No. 1. p. 10. Cf. also S. Konow in Acts Orientales, I. 14-11. Like Fleet S. Konow find sho date in the passage but regards the reading Raja Nuriya kali as certain. According to him Khlarwela restored some texts missing in the time of the Maurya king Chandragupts. Dr. Baruş does not regard the reading Nuriya sa certain.

fetched than 'expired'. The particle cha after wochhine makes it difficult to read it as wochhinam qualifying the substantive Muriyakalam. Even if we overlook wochhine, the passage appears to be a very unusual way of stating a date. Still more unusual is the statement of a date as an independent achievement in a pradasti." According to Fleet the use of the term "wochchhuna" which is applied to sacred texts which have been 'cut off', 'interrupted'—quite prohibits the existence of a date. It may be added that there is no reliable evidence of the existence of a Rāja-Murya-kāla in the sense of an era founded by the first Murrya. The use of regnal years by Afoka points to the same conclusion.' Jayaswal himself admits in the Epigraphia Indica,' that "there is no date in a Maurya era in the 16th line," of the Hāthigumphā inscription.\!

Dr. Jayaswal at one time took ti-vasa-sata to mean 300 years and placed Khāravela and Pushyamitra three centuries after Nandarāja whom he identified with Nandavardhana. But we have already seen that Nandavardhana or Nandivardhana was a Saisunāga king and that the Saisunāgas do not appear to have had anything to do with Kalinga. "It

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An era of Sampraii, grandson of Aloka, is, however, mentioned in an ancent jain Mis (EHI, 4, p. 2001). If we refer the year 164 to this era, the date of Khāravela must be brought down to (cir. za<sub>2</sub>—164=) 60 B.C. in "A note on the Halbigumbh Interreption of Khāravela" Barnet suggests the following rendering of the passage which is supposed to contain the words harrys-kale: "And when the Maurysan (?) time-reckoning. ... which consisted of lustres (ontians) of five (years) each, had broken down, he found (a new time-reckoning) consusing of lustres of γ pears each (aptilization/pum) and amounting up to the 64th year (chenta) shashyogram)." To reform the calendar Khāravela introduced a new cycle of 64 years consisting of 9 Yugu entry of γ pears each. According to Dr. F. W Thomas (RAS, 192x, 84) enters—antargriba-cell. The passage means that cells which had been left unfinished until gith either of the Maurys kings were constructed by Khāravelas.

<sup>\*</sup> X.X. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> His latest reading of the inscriptional passage is as follows:— "Patalako chaturo cha veduriya-gabhe thambhe patishāpayati, pānātarīya satasahas(hi); Muriya-hāla-vochhinam cha choyath(i) Amga satika(mi) turiyam ubādayati,"

<sup>&</sup>quot;Paţalaka(?).... (he) sets up four columns inlaid with beryl at the cost of seventy-five hundred thousands.... (he) causes to be compiled expeditiously the (text) of the sevenfold Anigas of the sixty-four (letters)." Ep. Ind., XX, pp. 80, 89.

is not Nandivardhana but Mahāpadma Nanda who is said to have brought 'all under his sole sway' and 'uprooted all Kshatrivas' or the old reigning families. So we should identify 'Namdarāja' of the Hāthīgumphā inscription, who held possession of Kalinga either with the all-conquering Mahapadma Nanda or one of his sons." Professor Barua objects to the identification of "Namdarāja," the conqueror of Kalinga, with a king of the pre-Asokan Nanda line on the ground that in the Asokan inscriptions it is claimed that Kalinga was not conquered (avijita) before Aśoka. But such claims are on a par with the Gupta boast that Samudra Gupta was aiita-raiaieta, conqueror of unconquered kings. and that the Asvamedha sacrifice had been revived, after a long period of abeyance, by him. We know that as a matter of fact the claims, if taken too literally, had very little substance in them. The suggestion in the Cambridge History of Ancient India that Nandaraja may have been a local ruler of Kalinga is negatived by the internal evidence of the Hāthīgumphā Inscription.' A post-Asokan "neo-Nanda" line of Magadha is also unknown to sober history.

As Mahāpadma Nanda and his sons ruled in the fourth century B.C., Khāravela is to be assigned either to the third century B.C., (taking ti-vasa-sata to mean 103) or to the first century B.C. (taking ti-vasa-sata to mean

MASI, No. I, p. 12.

Allan, Gupta Cosns, p. ex. Cf. Jahängir's boast that "not one of the mighty emperors has conquered" Kangra (ASI, AR, 1905-6, p. 11). Avijita may simply refer to the fact that Kallinga was not included within the limits of Afoka's Vijita (empire) or Răja-ustyle (Royal Dominions).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. the passage—"Nathdaraya nilam cha Kalimga Jinasamnivesam" which proves clearly that Nanda was an outsider.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>A late Nanda or Nandodbhowa line is known to epigraphy. But it ruled in Orissa. See R. D. Banerji. Orissa, I. 2021 Kumar Bidyldhara Singh Deo, Nandaphyr. I. 46; Ep. Ind. xxi, App. Ins. No. 2045.

<sup>\*</sup> Knoow (deta Orientalia, Vol. I. pp. as-80) accepts the date tog, but refers it (along with another date; 11s, which he, with Fleet, finds in line 11s to a Jaina era. This era he is inclined to identify with that of Mahlwin's Nivelpa. Apparently he is not aware of the existence of another Jaina reckoning, viv., the era of Samprati. Dr. K. P. Jaysawal (Ep. Ind., XX. 7g) now assigns the date tog to a Nanda era and any that the date refers to the time when the Tanasuliya Canal, which Khiravela extended to the capital in the 4th year of his reign, was originally excavated.

300). In neither case could he be regarded as a contemporary of Pushyamitra who ruled from about 187 to 151 B.C.

#### The Yavana Invasion

The only undoubted historical events of Pushyamitra's time, besides the coup d' etat of c. 187 B.C., and the Vidarbha war, are the Greek invasion from the North-West referred to by Patañjali or a predecessor and Kālidāsa, and the celebration of two horse-sacrifices.

Patañjali is usually regarded as a contemporary of Pushvamitra. Sir R. G. Bhandarkar draws our attention to the passage in the Mahābhāshva-iha Pushvamitram yājayāmah: "here we perform the sacrifices for Pushvamitra"-which is cited as an illustration of the Varttika teaching the use of the present tense to denote an action which has been begun but not finished.1 The instances given by Patañjali of the use of the imperfect to indicate an action well-known to people, but not witnessed by the speaker, and still possible to have been seen by him, are, "arunad Yavanah Saketam: arunad Yavano Madhyamikām." This, says Sir R. G. Bhandarkar, shows that a certain Yavana or Greek chief had besieged Saketa or Ayodhyā and another place called Madhyamikā<sup>a</sup> when Patafijali wrote this. It is, however, possible that the instances cited by the great grammarian are stock illustrations (mūrdhābhishikta udāharana) which are simply quoted by him from earlier authorities. But a war with Greeks in the days of Pushvamitra is vouched for by Kālidāsa. In his Mālavikāgnimitram the poet refers to a conflict between prince Vasumitra, grandson and general of Pushyamitra, and a Yavana on the southern (or right) bank of the Sindhu." Unfortunately the name of the

<sup>1</sup> Ind. Ant., 1872, p. 300.

Nögari near Chitor; cf. Mbh., II. 32.8; Ind. Ant., VII. 267.
The Indus or possibly a stream of the same name in Central India
(Cf. IHQ, 1925, 215).

leader of the invaders is not given either in the Mahābhāshya or in the Mālavihāgnimitram. There is considerable divergence of opinion with regard to his identity. But all agree that he was a Bactrian Greek.

The Bactrian Greeks were originally subjects of the Seleukidan Empire of Syria (and Western Asia). We learn from Strabo, Trogus and Justin that "about the middle of the third century B.C. when the Seleukid rulers were pre-occupied in the west" Diodotos, "Governor of the thousand cities of Bactria" (Balkh region to the south of the Oxus), revolted and assumed the title of king. He was succeeded, according to Justin, by his son Diodotos II who entered into an alliance with Arsakes who about this time (c. 247 B.C.) tore Parthia in Northern Irān from the Seleukidan Empire.

The successor of Diodotos II was Euthydemos. We learn from Strabot that Euthydemos and his party occasioned the revolt of all the country near the province of Bactriana. We are told by Polybius that Antiochos III (223-187 B.C.) of Syria made an attempt to recover the lost provinces but afterwards made peace with Euthydemos. The historian says, "Antiochos the Great received the young prince (Demetrios, son of Euthydemos) and judging from his appearance, conversation and the dignity of his manners that he was worthy of royal honour he first promised to give him one of his daughters.3 and secondly conceded the royal title to his father. And having on the other points caused a written treaty to be drawn up and the terms of the treaty to be confirmed on oath, he marched away, after liberally provisioning his troops, and accepting the elephants belonging to Euthydemos. He crossed Caucasus (Hindukush) and descended into India; renewed his friendship with Sophagasenos, the king of the

<sup>1</sup> H. & F.'s Tr., Vol. II, p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tam's scepticism (Greeks in Bactria and India, 82, 201) about the marriage is not warranted by cogent evidence. His arguments are in part of a negative character. He seems to prefer his own interpretation of certain comes of Agathokies to the clear testimony of Polybius.

Indians; received more elephants, until he had 150 altogether, having once more provisioned his troops set out again personally with his army, leaving Androsthenes of Cyzicus, the duty of taking home the treasure which this king had agreed to hand over to him."

Not long after the expedition of Antiochos the Great, the Bactrian Greeks themselves formed the design of extending their kingdom by the conquest of the territories lying to the south of the Hindukush. Strabo says, "the Greeks who occasioned its (Bactria's) revolt became so powerful that they became masters of Ariana and India, according to Apollodoros of Artemita.1 Their chiefs, particularly Menander (if he really crossed the Hypanis' to the east and reached the Isamus') conquered more nations than Alexander. These conquests were achieved partly by Menander, partly by Demetrios, son of Euthydemos, king of the Bactrians. They got possession not only of Patalene (the Indus Delta), but of the kingdoms of Saraostos (Surāshtra or Kāthiāwār), and Sigerdis (probably Sagaradvîpa)4 which constitute the remainder of the coast. Apollodoros in short says that Bactriana is the ornament of all Ariana. They extended their empire even as far as the Seres and Phryni."5

Strabo gives the credit for spreading the Greek dominion furthest to the east into India partly to Menander and partly to Demetrios, son of Euthydemos and son-inlaw of Antiochos the Great.

Menander has been identified with the king Milinda who is mentioned in the Milinda-pañho as a contemporary of the Buddhist Thera (Elder) Nāgasena, and also in the

<sup>1</sup> Artemita lay to the east of the Tigris. The books of Apollodoros are assigned to a date between c. 130 B.C. and 87 B.C. (Tarn, Greeks, 44ff)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I.c., the Hyphasis or Vipāśā (the Beas).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Trisāmā? In the Bhāgareta Purāna (V. 19. 17) a river of this name is mentioned in conjunction with the Kaušiki, Mandākini, Yamunā, etc. Sircar prefers the Ikshumati.

<sup>4</sup> Mbh. Il. 31. 56, Cutch? Bom Gaz, I. i. 16t.; cf. Tarn, GBI, and ed. 527.
5 Strabo, Hamilton and Falconer, Vol. II, pp. 252-55. The Chinese and

Strabo, Hamilton and Falconer, Vol. II, pp. 252-58. The Chinese an peoples of the Tarim basin are apparently meant.

Avadāna-kalpalatā of Kshemendra.1 This monarch was born at Kalsigrāmat in the "Island" of Alasanda or Alexandria and had his capital at Sagala or Sakala, modern Siālkot, in the Pañjāb, and not at Kābul as Dr. Smith seemed to think.' The extent of his conquests is indicated by the great variety and wide diffusion of his coins which have been found over a very wide extent of country as far west as Begram near Kābul and as far east as Mathurā. The author of the Periplus states that small silver coins, inscribed with Greek characters and bearing the name of Menander were still current in his time (c. 60-80 A.D.) at the port of Barygaza (Broach). Plutarch tells us that Menander was noted for justice, and enjoyed such popularity with his subjects that upon his death, which took place in camp, diverse cities contended for the possession of his ashes. The statement of Plutarch is important as showing that Menander's dominions included many cities. The recently discovered Bajaur Relic Casket Inscription confirms the numismatic evidence regarding the westward extension of his empire.8

**Demetrios** has been identified by some with king Dattämitra mentioned in the *Mahābhārata*, the "great Emetreus, the king of Inde" of Chaucer's *Knightes Tale* and Timitra of a Besnagar seal.<sup>32</sup> The wide extent of his conquests is proved by the existence of several cities named after him or his father in Afghanistān as well as

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stäpa avodāna (No. 57); Smith, Catalogue of Cosns, Indian Museum, p. 3; SBE, 36, xvii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trenckner, Milindapäñho, p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., p. 82 (CHI, 550). The identity of this "Alexandria" is uncertain. Tarn (p. 141) seems to prefer Alexandria in the Kabul Valley. The Milinda, 17, seems to suggest location on the sea unless 2 different Alexandria is meant.

<sup>4</sup> Milinda, pp. 3, 14.

<sup>5</sup> EHI, 1914, p. 225.

SBE, Vol XXXV, p. xx. Tarn, 228.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> For Coins of Apollodotos and Menander in Gujrat, see Romb. Gaz., I 1 pp. 16-17; Num. Chr. JRNS (1950), 207.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ep. Ind. XXIV. 7ff. XXVI, 318f, XXVII, ii. 52f. The King's name is given as Mina-edra.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I. 130, 23. Krimisa, the Yaksha (AIU, p. 107) with whom he is identified by Dr. Bagchi belongs to the domain of folklore.

<sup>10</sup> EHI, 1914, p. 155n.

India. Thus in the work of Isidore of Charax¹ we have a reference to a city named Demetriaspolis in Arachosia. The Vyākaraya (grammar) of Kramadíśvara mentions a city in Sauvīra called Dāttāmitrī.¹ Ptolemy the Geographer mentions the city of Euthymedia (? Euthydemia¹) which was identical with Śākala,¹ and was, according to the Milinda-pañho, the capital of an Indo-Greek kingdom in the time of Menander.

It is permissible to conjecture that one of the two conquering kings, viz., Menander and Demetrios, was identical with the Yavana leader who penetrated to Sāketa in Oudh, Madhyamikā near Chitor, and the river Sindhu possibly in Central India, in the time of Pushyamitra. Goldstücker, Smith and many other scholars identified the invader with Menander who crossed the Hypanis (Beas) and penetrated as far as the Isamus (Trisānār'). On the other hand, Dr. Bhandarkar suggested, in his Foreign Elements in the Hindu Population, the identification of the invader with Demetrios. We learn from Polybius that Demetrios was a young man at the time of Antiochos III's invasion (between 2:1 and 206 B.C.) Justin says that Demetrios was

<sup>1</sup> JRAS, 1915, p. 830. Parthian Stations, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ind. Ant., 1911 Foreign Elements in the Hindu Population, Bomb. Cas., I. ii. 11, 176, Kramadiivara, p. 796. The reference is probably to a Demetras in the lower Indus Valley. Johnston differs from the view URAS, April. 1995; III. 1996. We should, however, not ignore the evidence of Moh. I. 199, versa 1-12, which clearly refer to a Fazonashing-a and Dattimuri in connection with Sauvira. If Dattamira is not Demetrino and Dattimuri not a city founded by him, it will be interesting to know with whom Dattimira and the Twonashing-of of the epic are proposed to be identified. A Mask (Deccan) Inscription (No. 1142 Lideot\* List) makes mention of a Yopaka from the north (Oterdha), a native of Dattamiri. Thus epic and epigraphic evidence together with that of Sanskrit grammarisma clearly extablishes the connection between the Yonas or Yavanss (Greeks), Dattamiri and Sauvira.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> We are hardly justified in rejecting the reading 'Euthyde' (Tam, p. 486) simply on the grounds urged by Tam (p. 247) which do not appear to be convincing, and accept a reading which is "meaningless and wrongly accentuated". See also Keith in D. R. Bhandarkar Volume, 221f.

Ind. Ant, 1884, pp. 349-50.

As already stated, Trisāmā is a river mentioned in the Bhāgavata Purāņa. Note the absence of any reference to the Ganges in Strabo's account of Menander's conquests.

"king of the Indians" when Eukratides was the king of the Bactrians and Mithradates was the king of the Parthians. "Almost at the same time that Mithradates ascended the throne among the Parthians, Eukratides began to reign among the Bactrians; both of them being great men... Eukratides carried on several wars with great spirit, and though much reduced by his losses in them, yet, when he was besieged by Demetrios, king of the Indians, with a garrison of only 300 soldiers, he repulsed, by continual sallies, a force of 60,000 enemies." Dr. Smith assigns Mithradates to the period from 171 to 136 B.C. (to 138/87 B.C. according to Debevoise). Eukratides and Demetrios must also be assigned to that period, that is the middle of the second century B.C.\(^1\)

We have seen that Demetrios was a young man and a prince in or about 206 B.C. We now find that he ruled as king of the Indians about the middle of the second century B.C. He was, therefore, the Indo-Greek contemporary of Pushyamitra who ruled from c. 187 to 151 B.C. Menander, on the other hand, must have ruled over the Indo-Greek kingdom much later, as will be apparent from the facts noted below. Justin tells us that Demetrios was deprived of his Indian possessions by Eukratides! Eukratides was killed by his son with whom he had shared his throne. The identity of the parricide is uncertain but no one says that he was Menander.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The activity of Mithradates I began after the death of Antiochon IV in 163 B.C. See Tarn, pp. 197ff. According to Deberoise, A Political History of Parthia, p. 20ff. Antiochon IV, Epiphanes, crossed the Euphrates in 165 B.C. Mithradates I died in 195/57 B.C., the first Parthian date fixed by numisimatic and cunellorm evidence. Eukraides assumed the tilt "Great" before 168 B.C. (date of Timarchus) (The Cambridge Shorter History of India, p. 6a). His coins are copied by Plato (168 B.C.) as well as Timarchus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Watson's tr., p. 277.

<sup>3</sup> Ibid., p. 277.

According to Conningham and Smith the particide was Apollodous. But Rappon above good reasons for believing that Appollodous old not belong to the family of Eukraides, but was, on the other hand, a ruler of Kāpléa who was outsed by Eukraided (FASS, 1905, p. 78-80). Rawlinson points out (Intercourse between India and the Wattern World, p. 73) that Appollodous uses the epither Philosopar, and the title would be somewhat Inconditional Control of the Property of the Property

Justin furnishes the important information that the prince who murdered Eukratides was a colleague of his father. We know that Greek rulers who reigned conjointly sometimes issued joint coins. Thus we have joint coins of Lysias and Antialkidas. Agathokleia and Strato, of Strato I and Strato II, and of Hermaios and Kalliope. The only Greeks whose names and portraits appear on a coin or medallion together with those of Eukratides are Heliokles and his wife Laodike. Cunningham and Gardner suggested that Heliokles and Laodike were the father and mother of Eukratides. But Von Sallet1 proposed an entirely different interpretation of the coins in question. He thought that they were issued by Eukratides, not in honour of his parents, but on the occasion of the marriage of his son Heliokles with a Laodike whom Von Sallet conjectured to have been daughter of Demetrios by the daughter of Antiochos III. If Von Sallet's conjecture be accepted then it is permissible to think that Heliokles was the colleague of Eukratides referred to by Justin, and the murderer of his father

It is clear from what has been stated above that Demetrios was succeeded by Eukratides, who, in his turn, was probably followed by Heliokles. Menander could not in that case have reigned earlier than Heliokles. It may, however, be argued that after Demetrios the Indo-Greek kingdom split up into two parts: one part which included the Trans-Jhelum territories was ruled by Euthymedia. (Euthydemia?) or Såkala was ruled by Menander who thus might have been a younger contemporary of Eukratides (c. 1871-165 B.C.) and consequently of Pushyamitra (c. 1871-151 B.C.).

Now, the disruption of the Indo-Greek kingdom after

1 Ind. Ant., 1880, p. 256.

grouns if he were a parricide. It may be argued that the parricide was Apolidoolous Soter and not Apolidoolous Philiopator, but we should remember that the titles Soter and Philiopator sometimes occur on the same coin (Whitehat). Catelogue of Corns, p. 48) and therefore it is impossible to justify the separation of Apolidodous Soter and Apolidotors Philiopator as two entities.

Demetrios may be accepted as an historical fact. The existence of two rival Greek kingdoms in India and their mutual dissensions are proved by literary and numismatic evidence. The Purāņus say:

Bhavishyantīha Yavanā dharmataḥ kāmato'rthataḥ naiva Mūrdhābhishiklās te bhavishyanti narādihpāḥ yuga-dosha-durāchārā bhavishyanti nrpās tu te strīnām bāla-vadhenaiva hatvā chaiva barasharam.

"There will be Yavanas here by reason of religious feeling or ambition or plunder; they will not be kings solemnly anointed but will follow evil customs by reason of the corruptions of the age. Massacring women and children' and killing one another, kings will enjoy the earth at the end of the Kali age."

The Gargi Samhita informs us:

Madhyadese na sthāsyanti Yanvanā yuddha durmadāh teshām anyonya sambhāvā (?) bhavishyanti na samsayaḥ ātma-chakrotthitam ghoram yuddham parama-dāruṇam.

"The fiercely fighting Greeks will not stay in the Madhyadesa (Mid-India); there will be a cruel, dreadful war in their own kingdom, caused between themselves."

Coins bear testimony to struggles between kings of the house of Euftratides and rulers of the family of Enthydemos. But the evidence which we possess clearly indicates that the contemporaries and rivals of Eukratides and Heliokles were Apollodotos, Agathokleia and Strato I, and not Menander. A square copper' coin of Eukratides has on the obverse a bust of the king and the legend "Basileus Megalou Eukratidou". On the reverse there is the figure of Zeus and the legend "Kavisiye nagaradevatā." They are often coins (?) of Apollodotos restruck. From

<sup>1</sup> Cf. Cunn. AGI, Revised Ed. 274: Camb. Hist. Ind., I. 376. "The Macedonians... gave away to a fury of blood-lust, sparing neither woman nor child."

Pargiter, Dynasties of the Kali Age, pp. 56, 74.

<sup>8</sup> Kern, Brihat Samhita, p. 38.

<sup>6</sup> CHI, 555, 690; Whitehead, Indo-Greek Coins, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapson, JRAS, 1905, p 785. According to some 'overstriking in itself is no evidence of conquest' but simply of commercial relationship (JAOS, 1950, p. 210).

this it is probable that Apollodotos was a rival of Eukratides, and was superseded in the rule of Kāpiśa, which lay in the district identified with Kāfiristān and the valleys of Ghorband and Panjshir, by the latter. Rapson further points out that Heliokles restruck the coins of Agathokleia and Strato I ruling conjointly and also of Strato I reigning alone. Further, the restriking is always by Heliokles, never by Agathokleia and Strato I. From this it is clear that Agathokleia and Strato I ruled over an Iudo-Greek principality either before, or in the time of Heliokles, but probably not after him.

We have seen that according to the evidence of Justin and the Kapiśa coins Eukratides probably fought against two rivals, namely. Demetrios and Apollodotos; his son Heliokles also fought against two rivals, namely, Agathokleia and Strato I. Seltman (Greek Coins 235) refers to a large gold coin which Eukratides struck to mark his triumph over Demetrios. Some distinguish between a Bactrian and an Indo-Bactrian Heliokles (IRNS, 1950, 211-12). The duplication of the Indian Heliokles requires cogent proof As Demetrios and Apollodotos were both antagonists of Eukratides and used similar coin-types, the inevitable inference is that they were very near in time as well as in relationship to one another, in fact that one immediately followed the other. Now Demetrios was beyond doubt the son and successor of Euthydemos, consequently Apollodotos must have been his successor,

As Heliokles was in all probability a son of Eukratides, the rival of Apollodotos, he must have been a younger contemporary of Apollodotos. Consequently, Heliokles' antagonists, Agathokleia and Strato I, whose coins he restruck, were very near in time to Apollodotos. Strato I later on ruled conjointly with his grandson Strato II. There is no room for the long and prosperous reign of Menander in the period which elapsed from Demetrios to Strato II. According to the Buddhist tradition recorded in the

<sup>1</sup> JRAS, 1905, pp. 165ff. CHI, p. 553.

Milinda-pañho, Milinda or Menander flourished "500 years," i.e., not earlier than the fifth century' after the Parinirozan, parinibānato pañchausas aste atikkante ete upajjissanti.\(^1\) This tradition points to a date not earlier than the period 144.44 B.C. according to Ceylonese reckoning, or 86 B.C.-14 A.D. according to Cantonese tradition, for Menander. Thus both according to numismatic evidence and literary tradition Menander could not have been the Indo-Greek contemporary of Pushşamitra.\(^1\) It is Demetrios who should, therefore, be identified with the Yavana invader referred to by Patañjali and Kālidāsa, one of whose armies was defeated by Prince Vasumitra.\(^1\)

#### The Asyamedha Sacrifices

After the victorious wars with Vidarbha (Berar) and the Yavanas Pushyamitra completed the performance of two horse-sacrifices. These sacrifices are regarded by some scholars as marking an early stage in the Brāhmaṇical reaction which was fully developed five centuries later in the time of Samudra Gupta and his successors. Buddhist writers are alleged to represent Pushyamitra as a cruel persecutor of the religion of Sākyamuni. But the proba-

Cf. the interpretation of somewhat similar chronological data by Franke and Fleet (JRAS, 1914, pp. 400-1); and Smith EHI, 3rd Edition, p. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Trenckner, the Mindaepañilo, p. 5. Tirn is not quite right in saying (1549) that Apollodoro makes Menander contemporary with Demetrics, Trogus with Apollodoros, and some coin indications (CHI, p. 551) with Eukratides. Strab following Apollodoros and possibly other authorities simply says that extensive Burtrian conquests in the Indian interior were achieved partly by Menander and partly by Demetrion. It is nowhere clearly stated that the two conquerors were contemporaries. The book of Trogus on which another conclusion is based, is lost. Cosn indications are not clear enough. E.g., the imitation of certain coins of Demetrics by Maues does not prove-chronological proximity.

<sup>3</sup> Cf. 445n infra.

<sup>\*</sup>S. Konow (Acta Orientalia, 1. 55) points out that there is no exidence that Menander tronsgressed the river Famuel, and that Demecties was the ruler who besiged Siketa and Madhyamiki. In IHQ, 1919, p. 409, Mr. R. P. Chanda regards Strabo's attribution of the Indian conquests to Demectios as doubtful. But the cities in the English and the Lower Indian Valley, named after Demectios and possibly his father, leave no room for doubt that Strabo is right.

tive value of the Divyāvadāna, on which some modern writers place their chief reliance in regard to the matter, is seriously impaired by the representation of the "persecuting" monarch as a Maurya, a descendant of Asoka himself.1 Moreover, the prime motive which is said to have inclined the king to a vicious policy is, according to this Buddhist work, personal glory and not religious fanaticism. Pushvamitra did not dispense with the services of pro-Buddhist ministers, and the court of his son was graced by Pandita-Kauśiki." The Mahāvamsa admits the presence, in Bihar, Oudh, Malwa and adjacent provinces, of numerous monasteries with thousands of monks in the age of Dutthagamani of Ceylon (c. 101-77 B.C.) which is partly synchronous with the Baimbika-Sunga period. The Buddhist monuments at Bharhut erected "during the sovereignty of the Sungas" do not also bear out the theory that the Sungas, among whom Pushyamitra is included by the Puranas, were the leaders of a militant Brahmanism. Though staunch adherents of orthodox Hinduism, kings of the line of Pushvamitra do not appear to have been as intolerant as some writers represent them to be.

## The Mantri-parishad in the days of Pushvamitra

Patañjali refers to the Sabhā of Pushyamitra. But it is uncertain as to whether the term refers to a Royal Durbar, a tribunal of justice, or a Council of Magnates. The existence of Councils or Assemblies of Ministers (Mantri-parishad) is, however, vouched for by Kälidäsa, If the poet is to be believed the Council continued to be an important element of the governmental machinery. He gives us the valuable information that even viceregal princes were assisted by Parishads. The Mālavikāgnimit-

<sup>1</sup> IHQ, Vol. V, p. 397; Divyāvadāna, 433-34.

Malavikagnimitram, Act 1.

Geiger, trana., p. 195.
 Bühler (Ep. Ind. III. 197) points out that Ašoka's Kumāras were also each assisted by a body of Mahamairas. These may have corresponded to the Kumārāmātyas of the Gupta period,

ram refers in clear terms to the dealings of Prince Agnimitra, the Viceroy of Vidišā (in Eastern Mālwa), with his Parishad:

"Deue evam Amātya-parishado vijnāpayāmı"
"Mantri-prishado' pyetad-eva daršanam
dvidhā vibhaktām śriyam-udvahantau
dhuram rathāsvāviva samgrahītuh
tau sthāsyatas-te nripater nideše
paraspar-āvagraha-nirvikārau"
Rājā: tena hi Mantri-parishadam brūhi senānye
Vīrasenāya likhyatām evam kriyatām iti."

It seems that the Amātya-parishad or Mantri-parishad was duly consulted whenever an important matter of foreign policy had to be decided upon.

### SECTION II. AGNIMITRA AND HIS SUCCESSORS

Pushyamitra died in or about 151 B.C., probably after a reign of 36 years, and was succeeded by his son Agnimitra. The name of a prince named Agnimitra has been found on several copper coins discovered in Rohi-

- 1 "King! I will announce this decision to the Council of Ministers."
  2 "This is also the view of the (Council of Ministers). Those two kings.
- upbearing the fortune of their superior lord divided between them, as the horses upbear the yoke of the charioteer, will remain firm in their allegiance to thee, not being distracted by mutual attacks." Act V, verse 14.
- 3 "King: Tell the Council then to send to the General Virasena written instructions to this effect." (Tawney, Mālavikāgnimitra, pp. 89-90)
- Only thirty years according to a Jaina tradition—"atthasayam Muriyanam tisa chchia Pāsamittassa" (IA, 1914, 118 f. Merutunga).
- "The commentary on the desarabolas seems to suggest that Agnimitra 10 the original of king Sūdraka of tradition (Oka, p. 122; Am. Band. Or. Res. Inst., 1943, 560). On the other hand Keith refers to a tradition recorded in the 1972 charits and by the younger Rājakehtra which represents Sūdraka 28 a mmister of a Sūsvilhana king. We are further told by another writer that Sūdraka declated prince Svitt and rutell 60 rs long time. A tale alluded to in the Harnhacharita represents thim as an enemy of Chandraketu, Iond of Chakora, apparently in South India (Reith, The Sanskrit Dirana, p. 195; Sanskrit Literature, p. 821 Ghosh, History of Central and Western India, pp. 144 f.). The story of Sūdraka is essentially legendary and it is difficult to extract any historical truth out of it. The absynce of Sūtavihnan power in the Upper Decean for a long period is a fact. But it is due to the irruption of foreign tribes from the north. Disloyal ministers may have helped to bring in the limwder.

khand. Cunningham' was of opinion that this prince was probably not to be identified with the son of Pushyamitra, but belonged to a local dynasty of North Pañchāla (Rohilkhand). He gave two reasons for this conclusion:

- Agnimitra's is the only coin-name found in the Purāṇic lists. The names of the other "Mitra" kings occurring on coins of the so-called "Pañchāla series," do not agree with those found in the Purānas.
- The coins are very rarely found beyond the limits of North Pañchāla.

As to the first point Rivett-Carnac' and Jayaswal' have shown that several coin-names besides that of Agnimitra can be identified with those found in the Puranic lists of Sunga and Kanva kings; for example, Bhadra-ghosha may be identified with Ghosha, the seventh king of the Puranic list of Sunga kings. Bhumimitra may be identified with the Kanva king of that name. Jethamitra, who is identified with the successor of Agnimitra, viz., Vasu-Jyeshtha or Su-Jyestha, who is called simply Jyeshtha in the k Vishnu manuscript, no doubt left coins that belong to a different series. But even he is closely connected with an Agnimitra. Several names indeed cannot be identified, but they may have been names of those Sungas who survived the usurpation of Vasudeva Kanva and the remnant of whose power was destroyed by the so-called Andhras and Sisupandi.5

As to the second point we should remember that "Mitra" coins, even those which undoubtedly belong to the so-called Pañchāla series, have been found in Oudh, the Basti district, and even Pāṭaliputra, as well as in Pañchāla. Names of two "Mitra" kings, Brahmamitra and Indramitra, of whom the latter undoubtedly belonged to the Pañchāla group. are found engraved on two rail pillars

<sup>1</sup> Coins of Ancient India, p. 79. Cf. Allan, CICAI, p. cxx.

<sup>2</sup> IASB. 1880. 21ff.: 87ff.: Ind. Ant., 1880. 911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JBORS, 1917, p. 479. Cf. 1934, pp. 7ff.

<sup>4</sup> Dynastics of the Kali Age, p. 31, n. 12. Pace Allan, CICAI, p. xcvi.

Dynasties of the Kali Age, p. 31, n. 12. Pace Allan, CICAI, p. xcv Dynasties of the Kali Age, p. 49.

at Bodh Gayā as well as on coins discovered at Mathurā, Pañchāla and Kumrahar.¹ In the face of these facts it is difficult to say that the "Mitras" in question were a local dynasty of North Pañchāla. The matter, however, must be regarded as sub judice.

Agnimitra's successor, as we have already seen, was Jyeshtha (of the k Vishnu manuscript), who is very probably identical with Jethamitra of the coins.

The next king Vasumitra was a son of Agnimitra. During the life-time of his grandfather he had led the imperial army against the Yavansa and defeated them on the Sindhu (possibly in Central India) which probably formed the boundary between the empire of Pushyamitra and the Indo-Greek territories in Malwa.

Vasumitra's successor is called Bhadraka in the Bhāgavata Purāṇa, Ārdraka and Odruka in the Vishņu, Āndhraka
in the Vāyu, and Antaka in the Matsya Purāṇa. Jayaswal
identified him with Udāka, a name occurring in a Pabhosā
inscription. The epigraph has been translated thus: "By
Āsāḍhasena, the son of Gopāli Vaihidarī and maternal
uncle of king Bahasatimitra, son of Gopāli, a cave was
caused to be made in the tenth year of Udāka for the use
of the Kassapiya Arhats." We learn from another Pabhosā
inscription that Āsāḍhasena belonged to the royal family
of Adhichhatrā (Ahichhatrā), the capital of North Pañ-

\*Coins of Ancient Indea, p. 74. Allan, CICAI, xxvs. Note the connection of Jephamitra with Agnimitra. The name of a Jyeshphamitra is said to occur also in a Brahmi inscription on certain stone fragments recently discovered at Kosam (Amrita Basar Patrika, July 11, 1956, p. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Canningham, Coias of Ancient Index, pp. 84, 88: Allan, LICAI, pp. cix, cxx, Marshall, Archaeologuel Survey Report for 1907-8, p. 40: Bloch, 45R, 1968-9, p. 147; HiQ. 1959. pp. iff. The name fm. .tra occurs in a mutilated macription on a rad pillar at Bodh Gay's with the title Rafio added before it. Marshall, Bloch and Rapton agree in identifying king fm. .tra with Indramitra of coias. Bloch bruther identifies him with Kaulikiputza Indrigorimitza, husband of Ary Kurzigi, whose name occurs on occratin pieces of coping. The epithet Kaulikiputza remnods one of Papitra-Kauliki of the Malankig minterior (Act. 1). The Kuliki family was apparently intimately associated with the rulers of the age. Kauliki mentioned in the Malankigimintom was sister to the minister of a printee of Berar. The sister of the prince herself was one of the queens of Agnimitra. King Brahmanitra, is the husband of Nigaderi, another prominent door mentioned in the epigraphi.

chāla. Javaswal maintained that Odraka (identified with Udāka) was the paramount Sunga sovereign, while the family of Asadhasena was either gubernatorial or feudatory to the Magadha throne. Marshall, on the other hand. identified the fifth "Sunga" with king Kasiputra Bhagabhadra mentioned in a Garuda Pillar Inscription found in the old city of Vidisa, now Besnagar. Jayaswal identified Bhagabhadra with Bhaga Sunga, i.e., Bhagavata of the Puranas. This theory has to be given up in view of the discovery of another Besnagar Garuda Pillar Inscription (of the twelfth year after the installation of Mahārāja Bhagavata) which proves that there was at Vidisa a king named Bhagavata apart from king Kasiputra Bhagabhadra. In the absence of clear evidence connecting "Udaka" with Vidisā it cannot be confidently asserted that he belonged to the house of Agnimitra and Bhagavata. The view of Marshall seems to be more probable.\*

It appears that the successors of Agnimitra at Vidiśā cultivated friendly relations with the Greek sovereigns of the Western Pañjab. The policy of the Bactrian Greeks in this respect resembled that of their Seleukidan predecessors. Seleukos, we know, first tried to conquer the Magadha Empire, but, frustrated in his attempts, thought it prudent to make friends with the Mauryas. The Bactrians, too, after the reverses they sustained at the hands of Pushyamitra's general, and weakened moreover by internal dissensions, apparently gave up, for a time at least, their hostile attitude towards the imperial power in the Ganges valley. We learn from the Besnagar Inscription of the reign of Bhagabhadra that Heliodora (Heliodoros), the son of Diva (Dion), a native of Taxila, came as an ambassador from Mahārāja Amtalikita (Antialkidas) to Rājan Kāsīputra Bhagabhadra the Saviour (Tratara) who was pros-

<sup>:</sup> A Guide to Săñchi, p. 11 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sircar suggests Kautsīputra.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dr. Barua points out (IHQ, 1930, 23) that "in the absence of the word rājio preceding Udākass, it is difficult to say at once whether Udāka is the personal name of a king or the local name of the place where the cave was causated."

pering in the fourteenth year of his reign. The ambassador, though a Greek, professed the *Bhāgavata* religion and set up a *Garuḍadhvaja* in honour of Vāsudeva (Krishna), the god of gods. He was apparently well-versed in the *Mahābhārata*' which he might have heard recited in his native city of Taxila.

Nothing in particular is known regarding the three immediate successors of Bhadraka. The ninth king Bhāgavata had a long reign which extended over 92 years. Dr. Bhandarkar identifies him with the Mahārāja Bhāgavata mentioned in one of the Besnagar Inscriptions referred to above. Bhāgavata's successor Devabhūti or Devabhumi was a young and dissolute prince. The Puranas state that he was overthrown after a reign of 10 years by his Amātya or minister Vasudeva. Bāna in his Harshacharita says that the over-libidinous Sunga was bereft of his life by his Amatya Vasudeva with the help of a daughter of Devabhūti's slave woman (Dāsi), disguised as his queen. Bana's statement does not necessarily imply that Devabhuti was identical with the murdered Sunga. His statement may be construed to mean that Vasudeva entered into a conspiracy with the emissaries of Devabhūti to bring about the downfall of the reigning Sunga, (Bhagavata), and to raise Devabhuti to the throne. But in view of the unanimous testimony of the Puranas this interpretation of the statement of Bana cannot be upheld.

The Sunga power was not altogether extinguished after the tragic end of Devabhūti. It probably survived in Central India till the rise of the so-called Andhras, Andhrabhrityas or Sātavāhanas who "swept away the remains of the Sunga power" and probably appointed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The three immortal precepts, lit. steps to immortality, dama, edaga and apramida, asif-control, self-denial and waitchildrens, mentioned in the second part of Heliodorn's investpion, occur in the Mahlabharea (V. 43. 22 XI. 9, 23 Manat-ylego' pramadadeha is revolve Brahmene, benghi, C., also Gidl, XVI. 3.1). See [ASB, 1922. No. 19, pp. 269-271; ASI, 1926.1099, p. 185. [RAS, 1929. 105]. 1089]. 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091; 1091;

Siśunandi' to govern the Vidisā region. Siśunandi's younger brother had a grandson (dauhitra) named Siśuka who became the ruler of Purikā.

## SECTION III. IMPORTANCE OF THE BAIMBIKA-SUNGA PERIOD OF INDIAN HISTORY

The rule of the emperors of the "house" of Pushyamitra marks an important epoch in the history of India in general and of Central India in particular. The renewed incursions of the Yavanas, which once threatened to submerge the whole of the Madhyadeśa, received a check, and the Greek dynasts of the borderland reverted to the prudent policy of their Seleukidan precursors. There was an outburst of activity in the domains of religion. literature and art, comparable to that of the glorious epoch of the Guptas. In the history of these activities the names of three Central Indian localities stand pre-eminent: Vidiśā (Besnagar), Gonarda and Bhārhut. As Foucher points out "it was the ivory-workers of Vidiśā who carved, in the immediate vicinity of their town, one of the monumental gates of Sañchî." Inscriptions at or near Vidiśā (and Ghosundi) testify to the growing importance and wide prevalence of the Bhagavata religion. Though no Asoka arose to champion this faith, the missionary propaganda of its votaries must have been effective even in the realms of Yavana princes, and a Yavana dūta or ambassador was one of its most notable converts. Gonarda was the traditional birth-place of the celebrated Patañiali, the greatest literary genius of the period, Bharhut saw the construction of the famous railing which has made the sovereignty of the Sungas (Suganam raia) immortal.

<sup>1</sup> Thid to

For the location of Purikä see [RAS, 1910, 446; Cl. Ep. Ind., xxvi, 151. See IHQ. 1926, a67. According to the Sutta Nipāta Gonarda stood midway between Ujain and Beangar (Vidida, Carm. Lee., 1926, 4; Journal of the Andhra Histoneal Research Society, Jan., 1995, pp. 18. (Sircir's trans, of S. Léris note on Gonarda).

# CHAPTER VII. THE FALL OF THE MAGADHAN AND INDO-GREEK POWERS

## SECTION 1. THE KANVAS, THE LATER SUNGAS AND THE LATER MITRAS

Vasudeva at whose instance the "over-libidinous Sunga" was "reft of his life" founded about 75 B.C. a new line of kings known as the Kāṇva on Kāṇvāyana dynasty. The Purāṇas give the following account of this family. "He (Vasudeva), the Kāṇvāyana, will be king 9 years. His son Bhūmimitra will reign 14 years. His son Nārāyaṇa will reign 12 years. His son Susarman will reign 10 years. These are remembered as the Śunga-bhṛtiya Kāṇvāyana kings. These four Kāṇva Brāhmaṇas will enjoy the earth. They will be righteous. In succession to them the 'earth' will pass to the Andhras." Bhūmimitra may have been identical with the king of that name known from coins.

The chronology of the Kāṇya dynasty is a matter of controversy. In his Early History of the Deccan, Sir R. G. Bhandarkar observes, the founder of the Andhrabhrityas is said to have uprooted not only the Kāṇyas,

<sup>1</sup> Possibly only Eastern Mālwa where stood the later "śuńga" capital Vidiśā or Besnagar, and some adjoining tracts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mr. J. C. Ghoot is inclined to include among the Klaya kings a suler named Sarvatta who is known (from the Ghosungdi inscription, Ind. Ant., 1938. Nov., nogli: EB. Ind., xxii. 1958 to have been a devotee of Sankarshan and Visuedva and a performer of the horn-scarifice. But the demi-fication of the Ghijyana family, to which the king belonged, with the Gdilyans (cf. Idl., 1938. pp.97) does not seem to be plausible. There seems to be no more reason to identify the Ghijyanas with the Gdilyanas or Gdilyanas of the Sunkas of Sunkas of the Su

but 'whatever was left of the power of the Sungas'. And the Kāŋvas are pointedly spoken of as Sunga-bhṛityas or servants of the Sungas. It, therefore, appears likely that when the princes of the Sunga family became weak, the Kāŋvas usurped the whole power and ruled like the Peshwas in modern times, not uprooting the dynasty of their masters but reducing them to the character of nominal sovereigns. Thus then these dynasties reigned contemporaneously, and hence the 112 years that tradition assigns to the Sungas include the 45 assigned to the Kāñvas.

Now, the Puranic evidence only proves that certain princes belonging to the Sunga stock continued to rule till the so-called "Andhra-bhritya" conquest and were the contemporaries of the Kanvas. But there is nothing to show that these rois faineants of the "Sunga" stock were identical with any of the ten "Sunga" kings mentioned by name in the Puranic lists, who reigned 112 years. On the contrary, the distinct testimony of the Puranas that Devabhūti, the tenth and last "Sunga" of the Purānic lists, was the person slain by Vasudeva, the first Kanva, probably shows that the rois faineants, who ruled contemporaneously with Vasudeva and his successors, were later than Devabhūti, and were not considered to be important enough to be mentioned by name. Consequently the 112 years that tradition assigns to the ten "Sunga" kings from Pushyamitra to Devabhūti do not include the 45 assigned to the Kanvas. It is, therefore, not unreasonable to accept with slight modifications the views of Dr. Smith regarding the date of the family. According to the system of chronology adopted in these pages, the period of Kanva rule extended from cir. B.C. 75 to cir. B.C. 80.

Very little is known about the history of Magadha proper after the Kāṇvas. To reconstruct the history of the province from the fall of the Kāṇvas to the rise of the Gupta dynasty is a difficult task. The so-called Andhras or ŝātavāhanas who are represented as destroying the Kāṇva sovereignty, apparently in Eastern Mālwa, do not

appear to have ruled in Magadha proper. The greatest among them are called 'Sovereigns of the Deccan' (Dakshināpāthapati) and an accurate idea of the field of their political and military activities may be obtained from the epithets 'tisamuda-toyapītavāhana', 'whose chargers had drunk the water of the three oceans', and 'trisamudrā-dhipati', 'overlord of the three seas' occurring in epigraphic and literary records. The sway of rulers like the Guptas, on the other hand, is said to have extended as far as the four seas.

The discovery of a clay seal with the legend Mokhalinama suggests that at one time the Gava region was under the sway of Maukhari chiefs. But the precise date of the record is not known. Equally uncertain is the date of Mahārājā Trikamala who ruled in the same region in the year 64 of an unspecified era. Epigraphic evidence of a late date points to some connection between the Lichchhavis and Pushpapura (Pātaliputra). But it is difficult to say how far the tradition is genuine. The only rulers of note in the centuries immediately preceding the Christian era, whom we know from epigraphic evidence to have ruled in Magadha and the neighbouring provinces, are the so-called 'Mitras'. The prevalence of 'Mitra' rule is also hinted at by references in Jaina literature to Balamitra and Bhanumitra among the successors of Pushvamitra. From a study of available epigraphs Dr. Barua has compiled a list of 'Mitra kings'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> There is no valid rawon for connecting the Nitruvar Kannar (Silephodskaren, xxxi, Dikshiuri \* rams. 100f). Produkaren xxxi, Dikshiuri \* rams. 100f). Produkaren xxxi, Dikshiuri \* rams. 100f. Produkaren xxxi \* r

Fixed, CII. 14. The legend is written in Mattryan Brilland. The Mattharis in question may have exercised sway over some little principality under the surerisity of the Mattryas or the Sungas. Three inscriptions have recently been discovered at Bady's in the Kotol State in Rilgiustian recording the erection of sacrificial pillars by Mauthari Mehatershpatis (generals or military governors) in the third century A.D. (Eds. Ind., XXIII, 84).

It includes the names of Bṛihatsvātimitra, Indrāgnimitra, Brahmamitra, Bṛihaspatimitra, (Dhar)mamitra and Vish-numitra. To these should perhaps be added the names of Varuṇamitra and Gomitra. Of these only Indrāgnimitra, Brahmamitra and possibly Bṛihaspatimitra are definitely associated with Magadha in addition to other territories. The rest are connected with Kauśāmbī and Mathurā.

It is not known in what relationship most of these "Mitra" kings stood to one another or to the celebrated families of the Sungas and the Kānyas.

In Pățaliputra as well as in Mathură the "Mitras" seem to have been replaced eventually by the Scythian 'Murundas' and Satraps who, in their turn, were supplanted by the Nāgas and the Guptas. Some scholars place immediately before the Guptas a family called Kota which may have ruled in Pāṭaliputra.

## SECTION II. THE SATAVAHANAS AND THE CHETAS

While the Śuṅgas and Kāṇvas were engaged in their petty feuds, new powers were rising in trans-Vindhyan India. These were the Śātavāhana' (the so-called Andhra or Andhra-bhṛitya') kingdom of Dakshiṇāpatha and the Cheta or Cheti kingdom of Kaliṅga.

Alian refers to kings Brahmamitra, Dridhamitra, Suryamitra and Vishnumitra who issued coms identical in type with those of Gomitra. They were followed by rulers whose names ended in—datta,—bhilt: and—ghosha.

\*For natements in this section see Ep. Ind., VIII, 66ff. Harshachartis VIII. (p. 15); Cunn., Mehabodh, ASI, 1968-9, 141; IHQ. 1964, 441; 1969, 196, 1995; 1990. Iff. 1993, 198 Kielhorn, N. I. Inscriptions, No. 541; Indian Culture, I, 693; EHI, 3rd oct. 1971; IRAS, 1913, 1215 Smith, Catelogue of Cont. in the Indian Musum, 189, 190, 196; Allan, CICAI, pp. xcv-xcviii, cx, 190ff. 156ff., 1972. 199ff. 190ff.

<sup>3</sup> The form Sătivăhana is found in the Bhāgalpur Grant of Nārāyaṇapāla and the form Sălivāhana in literature. See also Sir R. G. Bhandarkar, EHD, Section VII.

4 The designation 'Andrer-jēt'pe' or 'Andrer' is found in the Purspa, which represent the founder as a britige or servant of the last Kapur king. Sir R. G. Bhandarkar, following apparently the Fishus Purspa, atyles the dynastry founded by Simmia Andrer-birryes, i.e., Andreas who were once exercusts. But that designation should properly be applied to the seven Abhiras who are mentioned as the successors of the line of Simuka on page 45 of Parigirer's Dynasties of the Kaif Age (ef. Fishus 7, IV, 14, 18).

The founder of the Satavahana dynasty was Simuka whose name is misspelt as Sisuka, Sindhuka and Sipraka in the Puranas. Those works state that the "Andhra" Simuka will assail the Kanyayanas and Susarman, and destroy the remains of the Sungas' power and will obtain . this "earth". If this statement be true then it cannot be denied that Simuka was for some years a contemporary of Susarman (40-30 B.C.) and flourished in the first century B.C. Rapson, Smith and many other scholars. however, reject the unanimous testimony of the Puranas. They attach more importance to a statement about which there is not the same unanimity, that the "Andhras" ruled for four centuries and a half. Accordingly, they place Simuka towards the close of the third century B.C., and say that the dynasty came to an end in the third century A.D.

A discussion of Simuka's date involves the considera-

- What is the age of the script of the Nānāghāṭ record of Nāyanikā, daughter-in-law of Simuka (or of his brother and successor. Krishna)?
- 2. What is the actual date of Khāravela's Hāthī-gumphā Inscription which refers to a śātakarņi, who was apparently a successor of Simuka?
- 3. What is the exact number of the so-called Andhra kings and what is the duration of their rule?

As to the first point we should note that according to Mr. R. P. Chanda the inscription of Nāyanikā is later than the Besnagar Inscription of Bhāgavata, possibly the penultimate king of the "line" of Pushyamitra mentioned in the Purāṇas. Consequently Simuka may be placed in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MAST, No. 1. pp. 14-15. In IHQ, 1989 (p. 60:) Mr. Chanda points to the interpretable of the Benngar Inscription of the time of Amiskidas. But the exect date of Amiskidas is uncertain. He may have belonged to the latter half of the serond century B.C. or the first half of the next centure.

Mr. R. D. Banerji, while disagreeing with the views of Mr. Chanda in regard to certain points, admits, after a detailed examination of certain opigraphs, that "the Nānāghāṭ inscriptions show the use of a very large number of Ksatrana or early Kuwana forms side by side with older ones" (Mem. Asiat

the Kāṇva period, i.e., in the first century B.C.—a date which accords with Purānic evidence.1

As to the second point Mr. R. D. Banerji gives good grounds for believing that the expression Ti-vasasata occurring in the passage "Panchame che dāni vase Namdarāja ti-vasa-sata......." of the Hāthīgumphā Inscription means not 103 but 300. This was also the view of Mr. Chanda and, at one time, of Dr. Jayaswal. If Ti-vasa-sata means 300, Khāravela and his contemporary Sātakarņi may have flourished 300 years after Nandarāja, i.e., in or about 24 B.C. This agrees with

Soc., Bengal, Vol. XI, No. 3, p. 145). According to Rapson (Andhra Corns, bxxvii) the form of the akshara-'da' found in the Nānāghā! record resembles that of a coin-legend which is assignable to the first or second century B.C.

It is not suggested that either Banerji or Rapson placed the Nanghaji, record in the first century B.C. But some of the facts they have placed before us do not preclude the possibility of a date in the first century B.C. The theory that the record belongs to the second century B.C. rests in some measure on the assumption tacity accepted by the older generation of scholars that Khāravela's thirteenth year corresponds to the year 165 of the time of the Mauyra kins; (Bühler, Indian Felesorpubly, sq. Rapson, xvii).

Maurya king (Büller, Indian Palacorpolly, 29; Rapson, xvii).

18 Bihler also observe (ASWI, Vol. V. 6), 6) that the characters of the Ninsight; inscriptions belong to a period anterior by about 100 years to that of the edicts of Gautamiputra Statakruji and his on Fulumalyi. Sholars who place the Ninsight; record in the first half of the second century B.C., and the epigraphs of the time of Gautamiputra Statakruji in the second century A.D., will have to account for the paucity of Statavihan records during a period of about three hundred years (if that be the actual length of the interval between the age of the hubband of Niganikli and the reign of the son of Balastri), Mr. N. G. Majumdar (The Monuments of Stanchi, Vol. 1, pt. iv, p. 277) places the Ninsight; record during the period 100-75 B.C.

3 JBORS, 1917, 495-497.

8 JBORS, 1917, 432; cf. 1918, 577, 585. The older view was changed in 1927, 238, 244. According to the usually accepted interpretation of a passage in the Hathigumpha record Kharavela, in his fifth year, extended an aqueduct that had not been used for "ti-vasa-sata" since Nandarāja. If "ti-vasa-sata" is taken to mean 103 years, Khāravela's accession must be placed 103-5=98 years after Nandarāja. His elevation to the position of Yuparāja took place g years before the date, i.e., 98-9=89 years after Nandaraja (i.e., not later than 324 B.C .- 89=235 B.C.). Khāraveia's father was apparently on the throne at that time, and he seems to have been preceded by his father. But we learn from Asoka's inscriptions that Kalinga was actually governed at that time by a Maurya Kumāra under the suzerainty of Aloka himself. Therefore "ti-vasasata" should be taken to mean 300, and not 103 years. The figure 'three hundred' (a round number) is in substantial agreement with the Puranic tradition about the interval between the Nandas and Satakarni I, 157 (period of the Mauryas)+112 (of the Sungas)+4x (of the Kanvas)+24 (of Simuka)+10 (of Krishna) = 227.

the Puranic evidence according to which Satakarni's father (or uncle) Simuka assailed the last Kanva king Susarman (c. 40-80 B.C.).1

We now come to the third point, viz., the determination of the exact number of Satavahana kings, and the duration of their rule.

Regarding each of these matters we have got in the Puranas quite a number of different traditions. As to the first the Matsya Purāna savs-

"Ekona-vimsatir" hyete Andhrā bhokshyanti vai mahīm," but it gives thirty names.8

The Vāyu Purāna, with the exception of the 'M' manuscript, says-

"Ityete vai nripās trimšad Andhrā bhokshyanti ye mahīm" (these thirty Andhras will enjoy the earth); but most of the Vayu manuscripts name only seventeen, eighteen, or nineteen kings.

As to the duration of the Andhra rule several Matsva manuscripts assign to them a period of 460 years.

"Teshām varsha satāni syus chatvāri shastir eva-cha." Another Matsya manuscript puts it slightly differently: -

"Dvādašādhikam eteshām rājyam šata-chatushţayam" i.e., the period of their sovereignty is 412 years; while the reigns of kings mentioned in certain Vayu Mss. amount, according to Sir R. G. Bhandarkar, to only 272 years and a half.

Obviously according to one tradition there were about seventeen, eighteen or nineteen kings, whose rule lasted some three centuries, while according to another tradition there were thirty kings, the length of whose reigns covered

<sup>1</sup> Simuka may have ascended the throne (in the Deccan) several years before the date 40-so B.C. when he assailed the Kanvayanas possibly in Central India. The period of his rule after the defeat of the Kanvas may have been less than 23 years. Thus the actual interval between the Nandas and Satakarni may well have been a little less than 327 years.

<sup>1</sup> Variant ekona-navatim (DKA, 43).

<sup>1</sup> Pargiter points out (p. 36) that 3 Matsys Mss, name 30 and the others vary the number from 28 to 21,

a period of more than 400 years. In the opinion of Sir R. G. Bhandarkar the longer list includes the names of princes belonging to all the branches of the so-called Andhra-bhritya dynasty, and that the longer period represents the total duration of all the princes belonging to the several branches. The period of about three centuries, and the seventeen, eighteen or nineteen names given in the Vāyu Purana, and hinted at in the Matsya, refer to the main branch. That there were several families of Śātavāhanas or Śātakārnis, distinct from the main line that had its brincibal seat in the upper Valley of the Godavari, cannot be denied. The Kavya Mimamsa of Rajasekhara and several other works as well as epigraphs in the Kanarese country and elsewhere testify to the existence of Satavahanas and Satakarnis who ruled over Kuntala1 (the Kanarese districts) before the Kadambas. The fullest Matsya list includes a group of kings (Nos. 10-14), including one named "Kuntala" Sātakarņi, who are, generally speaking, passed over in silence by the Vāyu.1 Skandasvāti, No. 11 of the full list, reminds one of Skandanaga-Sataka, a prince of a Kanarese line of Sātakarņis mentioned in a Kanheri inscription.3 As to Kuntala Satakarni (No. 18), the commentary on Vatsvayana's Kāmasūtra takes the word "Kuntala" in the name Kuntala Satakarni Satavahana to mean "Kuntala-vishaye jätatvät tat samäkhyah." It is, therefore, fair to conclude that the Matsva MSS, which mention 30 Satavahana kings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Sătavâhana of Kuntala is referred to by the Kātuya-Mīmāthiā (1994, Ch. X, p. 50) as having ordered the exclusive use of Prākrit in his harem He may have been identical with the famous king Hāla (cf. Kuntala-jānauaya 1904) hid., Notes, p. 197).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Even Hāla (No. 17) is omsteed in the Fāyu Ms. (DKA, p. 36) and the Brahmānda P. (Rapson, Andhra Coins, Ixvii).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rapson, Andhra Goins, Iiii. The fact that he was a prince at the time of the record need not prove that he never cane to the throne. The Purafyue lists themselves often include names of princes (e.g., Arjuna, Abhimanyu, Siddhārtha) who never ruled as kings. Certain Matpya Ms. insert the group to which Standswitt belongs after No. 89, i.e., Chapddarf (DKA, p. 56).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> He was so named because he was born in the Kuntala country. Cf. names like Uruvela-Nadi-and Gaya Kassapa (Dialogues of the Buddha, I, 194).

include not only the main group of kings but also those who were closely associated with Kuntala.

On the other hand, the Vāyu, Brahmānda and certain Matsya MSS., generally speaking, show a tendency to omit the Satavahanas of Kuntala and the rulers of the period of Saka revival under Rudra-daman I, and mention only about 10 kings most of whom belonged to the main line whose rule may have lasted for about three centuries. If the main line of Satavahana kings consisted only of about nineteen princes, and if the duration of their rule be approximately three centuries, there is no difficulty in accepting the Puranic statement that Simuka flourished in the time of the later Kanvas, that is to say, in the first century B.C., and that his dynasty ceased to rule in the Northern Deccan in the third century A.D. The sovereignty of the Śātavāhanas and Śātakarnis of Kuntala lasted longer and did not come to an end probably before the fourth century A.D., when it was ended by the Kadambas. Thus the total duration of the rule of all the lines of Sātakarnis is really more than 400 years!. The kings of the Kuntala group (Nos. 10-14 of the DKA list) are no doubt usually placed before the great Gautamiputra and his successors. But Pargiter points out that in certain Matsya MSS. Nos. 10-15 are placed after the penultimate king of the line (No. 29). As to Hala (No. 17) if he is really the author of the Gathasaptasati, he could hardly have flourished before the fourth century A.D. The references to Vikramāditva-charita, Angārakavāra and Rādhikā make it difficult to assign to him a date before the Great Gautamīputra. We have many other

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The period '300 year' (Vayu P) may refer to the rule of the Sriparneliya Andhras (DKA, 46). Even then it is important to remember that the ceasation of "Andhra" rule in the upper Decan in the third century A.D. is not incompatible with a date for the founder in the first century B.C. For the rule of the Statkanja survived in Kuntala till the rise of the Kadambas. Thus the Purdpus are right in assigning to the entire line of 90 kings a period of about four centuries and a half.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DKA, p. 36. On pp. 20, 35, Pargiter gives other instances of 'misplacement' of kings by the Purknic MSS,

instances of the inversion of the order of kings in the Purāṇas.¹ The fact that the extant Purāṇic texts do misplace kings appears abundantly clear from the important discovery of a coin of Siva Srī Apilaka whom Mr. Dikshit connects with the later Sāuvāhanas though the Purāṇas place him early in the list.¹

1 See pp. 104, 115f ante.

3 See Advance, March 10, 1955, p. 9. The coin belongs to the Mahlkoush cociety of Raipur (C.P.). It bears the figure of an elephant with Brithant legend on the obverse. The reverse is blank. On numismatic grounds the place of this ruler is according to Mr. K. N. Dikshit, more with the later tange of the dynasty than with the earlier ones as indicated in the Puntpuss. For the late date of Hills of the Kuntala country see R. G. Bhand. Com. 104, 195. G.f. Reference to Ridbik in the Spatistatism [Ind. Ant., III. 187n.).

Mr. K. P. Chattopadhyaya deduces from the discrepant lists of the Matsya. and Vayu Purānas and from epigraphic and numismatic evidence, certain theories about (1) the existence of two contemporary \$\frac{3}{2}\tan\text{Tavalana kingdom} ruled by son and father respectively, (2) cross-cousin marriages and (8) matrilineal succession, which he discusses in JASB, 1927, 50sff and 1939, 317-339 In his opinion the discrepancies in the Puranic lists cannot be due to any oversight or slip on the part of the editors (1927, p. 504). They are to be explained by the theory of an original version (that contained in the Matsva) which gives the full list of Gautamiputras as well as Väsishthiputras, and a "revised text" (contained in the Vayu and Brahmanda) which retains the Gautamiputras but from which certain names were deliberately expunged as the rulers in question were not considered by the revising authorities to possess the privilege of having the names preserved in the Purāṇas (ibid., p. 505). Kings (e.g., Väsisthīputra Pulumāvi), whose names are "expunged" from the "revised text" of the Vavu and the Brahmanda Puranas, belong to a "set" which is genealogically connected with the other, viz., the Gautamiputra group, whose names are retained in the revised versions, but "the succession did not coincide with the mode of descent". For instance, Gautamfputra śātakarņi, according to the revised list, was succeeded not by his son Pulumavi, but by another Gautamīputra, viz., Yajna śrī (p. 509). It is further added that 'on the coins of the \$atavahanas the royal prefix and the mother's clan-name are associated together and also disappear together except in the case of the third king of the line'. In the inscriptions also the association is anvariable (excluding the doubtful case of sivamakasada), except in the case of the third king, \$11 Satakarni of the Nanaghat Cave Inscriptions. It is, therefore, to be concluded that, except for the third king of the line, the toyal title and relationship to the mother went together. In other words, the succession was matrilineal (p. 518); "The son succeeded to the conquered realm, and the sister's son to the inherited kingdom" (p. 527).

This footnote cannot afford space for an exhaustive review of the dissertation of Mr. Calopodalwyka. Nor is it concerned with theories and speculations about tocial organisation based on 'mother right or father right', crosscouls marriage in general, and royal successions, that are not greame to the discussion about the statwithma dynasty. We shall try to confine ourselves to the points that are really relevant to an enquiry about that illustrious line itself. A study of the Partiple lists analysed by Pargitee (Dynasties of the Kail Age, No. 302f.) would show that the discrepancies in the Partiple lists Regarding the original home of the Sātavāhana family there is also a good deal of controversy. Some scholars

are not capable of as simple a solution as that proposed by Mr. Chattopiidhyaya. It cannot be said, for example, that Gautamiputra (No. 25) is mentioned in all Matsya texts and retained in all Fayu MSS.. and that his son Pulumāvi (No. 24) of the so-called "Vāsishthīputra group" is always mentioned in the Matsua and omitted only in "later revised versions" of the Vayu, etc. Gautamiputra is omitted in Matsya MSS., styled s, k and I by Pargiter (p. 36), and also in the e Payu MSS., while his son Pulumavi is omitted in Mateva e. f and l MSS, but mentioned in the Pishnu and Bhagavata lists, notwithstanding the activities of the so-called revisers. The theory of succession of sisters' sons in the so-called revised list of the Vavu. Brahmānda, etc., is clearly negatived by numerous passages where a successor ' is distinctly referred to even in these Puranas as the son of a predecessor (cf. the cases not only of the first Sri Satakarni but also of Satakarni II, I.ambodara, and even Yajña ŝri (DKA, p 39, fn. 40, 44; p. 42, fn. 12.). The use of the expression tato (DKA, so) in the Matsya Purana to indicate the relationship between Satakarni I and Pürnotsanga when taken along with the words tasyāpi Pūrņotsangah (Vishņu IV. 24. 12), and Paurņamāsastu tat sūtah (Bhāg, XII, 1, 21) leaves no room for doubt that Purānic evidence represents Pürnotsanga-Paurnamasa, as the son and immediate successor of Satakarni I and not a 'distant' offspring or a remote offshoot of a 'cross-cousin marriage', who got the throne by the rule of matrilineal succession. There may be no valid reason as asserted by Mr. Chattopadhyaya for identifying him with Vedists of the Nanaghat record. But the reading Vedists as pointed out by K. Sästrī is wrong. The proper reading is Khandasiri-Skandasrī. This prince has been plausibly identified with Pürnotsanga's successor, the fifth king of the Puranic list. It is, therefore, difficult to agree with the view (IASB, 1989, 828) that the prince in question (the so-called Vedistri) 'never came to the throne'. Pürnotsanga may have been some other 'kumāra'. Ci., the nameless prince (kumāra) 'Sātavāhana' of the Nānāghāt record who is mentioned along with 'Hakusiri' (\$aktisri). It is also to be noted that even the so-called older version of the Matsys speaks of only 19 kings in one passage.

The Gautamputras and the Vaisishiliputras did not rule over distinct regions. Gautamputra Stakarnji is represented as the Rajā of Mūlaka, i.e., the district round Pathan, along with other territories. Pulumāvi, too, ruled over Paishan as we learn from the Geography of Piolemy. The epithets "Fijha .....Maloya-Mahida....-poseta pair" and "tistemudaroppita-edhom? applied to Gautamputra suggest that he was as much entitled to the designation Dakshiraphapetal as his son.

The statement that, except for the third king, the royal title and relationship to the mother went together, is not borne out by recorded facts. In the Myštakdoni Inscription, for example (EP, Ind., XIV, pp. 19gff.), we have the passage—Rafio Sitienthandman x (t) ri-Pulum (t) visus without any mention of the metronymic Of. also the passage Rafio Sitichad-actisis (Rapson, Andron Goins, p. 3t). As to cross-cousin marriages, several recorded cases, e.g., those of the wives of 6st Sitakarqi I and Vasishiphipura stf-Sitakarqi of the Kamberi Inscription, do not support the theory propounded by Mr. Chattoptidhyšva. The kings in question may, doubtles, have been polygamous. But that the extra queens, if any, included cousins is only a guess. The marriages actually hinted at in the epigraphic records of the Siturkhanas 'gailing theoe of the

think that the Satavahanas were not Andhras (Telugus) but merely Andhra-bhrityas, servants of the Andhras, of Kanarese origin. Mr. O. C. Gangoly points out that in some class of literature a distinction is suggested between the Andhras and the Satavahanas. In the Ebigraphia Indica. Dr. Sukthankar edited an inscription of Siri-Pulumāvi, "king of the Śātavāhanas," which refers to a place called Satavahanihara.1 The place finds mention also in the Hīrahadagalli copper-plate inscription of the Pallava king Siva-skandavarman in the slightly altered form of Satahani-rattha. Dr. Sukthankar suggests that the territorial division Sātavahani-Sātāhani must have comprised a good portion of the modern Bellary district of the Madras Presidency, and that it was the original home of the \$atavahana family. Other indications point to the territory immediately south of the Madhyadeśa as the original home of the śātavāhana-śātakarnis. The Vinaya Texts' mention a town called "Setakannika" which lay on the southern frontier of the Majjhima-deśa. It is significant that the earliest records of the Satakarnis are found in the Northern Deccan and Central India: and

lichvikus) are not of the 'cross-cousin' type. Indian hastory known of casewhere a queen on other royal personage takes as much pride in the mother's Lomily as in that of the father (cf. ubba-pakulleinkinrobhūta Prabhivatf, [ASB, 1941, 59). Does Nāyanāk lay any claim to a Stavathhana origam? The table of cross-cousan marriage on p. 39, of JASB, 1939, would make Situakara, (No. 5 of the listy and a son of Makāraḥli 'Transkayiro. This is negatived by the Nankaḥlt epugapa which refers to the Makāraḥi ad ab worberin-liaw of Sikakari, (No. 5 diavahhana scoroding to Purahje cividence Gautanf-Balahf who is turned nino a sisteer or clan-sister of sivarwhii [JASB, 1937, 390] refers merely to her position as a beath, malfa, and glidfmahl, but never for once suggests that she herself sprang from the family restoration of whose glory is referred to in exulting terms.

<sup>1</sup> JAHRS, XI. pp 1 and 2, pp. 14-15. The Andhras contributed one melody which is recognised in the musical literature of India as Andhri, while the Sătavăhanas contributed another named after them as Sătavāhana according to the text of the Brithet-Defi.

<sup>1</sup> Vol. XIV (1917).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See also Annals of the Bhanderker Institute, 1918-19. p. 21, 'On the Home of the so-called Andhie Kings,'--V. S. Sukthankar, Cf. JRAS, 1923, 89 f. 4 SBE, XVII. 48.

the Häthfgumphä Inscription of Khāravela, king of Orissa, refers to the family as 'protecting the West'. The name 'Andhra' probably came to be applied to the kings in later times when they lost their northern and western possessions and became a purely Andhra power, governing the territory at the mouth of the river Krishnā.\(^1\) The Sātavāhanas themselves never claim an 'Andhra' ancestry.

There is reason to believe that the so-called "Andhra." "Andhra-bhritya" or śatavahana kings were Brahmanas with a little admixture of Naga blood. The Dvatrimsatputtalikā represents Sālivāhana (Prākrit form of Śāta- . vāhana) as of mixed Brāhmana and Nāga origin. The Nāga connection is suggested by names like Nāga-nikā' and Skanda-nāga-Sātaka, while the claim to the rank of Brāhmana is actually put forward in an inscription. In the Nāsik prašastı of Gautamîputra Sātakarni the king is called "Eka Bamhana," i.e., the unique Brahmana. Some scholars, however, are inclined to take Bamhana to mean merely a Brahmanical Hindu, but this interpretation cannot be accepted in view of the fact that Gautamiputra is also called "Khatiya-dapa-mana-madana," i.e., the destroyer of the pride and conceit of Kshatriyas. The expression "Eka Bamhana" when read along with the passage "Khatiya-dapa-mana-madana" leaves no room for doubt that Gautamîputra of the Śātavāhana family not only claimed to be a Brahmana, but a Brahmana like

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. The transformation of the Eastern Chilukyas into Cholas from the time when Kulotunga I mounted the Chola throne. For the origin and meaning of the names Stavithana and Stakarpi see also Cemb. Hist. Ind., Vol. I. p. 1999. BORS, 1977. December, p. 44m; HRQ, 1989, 988; 1938, 88, 495 and JRAS, 1989. April. also Bulletin of the School of Oriental Studee, London, 1986. Ki. x. 2977. Both Barnett and Jayawal connect them with the Stitya-putas. Purpluski thrinks that the names may have been Sanskritued from Austro-Asiatic terms signifying. "Son of bones". For other interpretations see Aravamuthan, The Keneri, the Meuhheris, p. 51n (herpiship) Fahmes Our or Sailly Dischitz; Indone Culture, III, 1981.

<sup>\*</sup> Cf. EHD, Sec. VII.

<sup>8</sup> Bühler, ASWI, Vol. V, p. 64 n4.

In Indian Culture, I, pp. 518ff. and Ep. Ind., XXII. 32ff. Miss Bhuamar Ghosh and Dr. Bhandarker seem to reject the interpretation of the expressions "Eke Bamhana" and "Khatiye-dapa-māna-madana" proposed by Senart and Bühler. It is suggested that the word bamhana may stand for

Parasurāma who humbled the pride of the Kshatriyas. As a matter of fact in the prasasti the king is described as "the unique Brāhmaṇā in prowess equal to Rāma."

According to the Purāṇas Simuka (c. 60-37 B.C.) gave the final coup de grace to the Sunga-Kāṇva power. He was succeeded by his brother Kṛishna (c. 37-27 B.C.). This king has been identified with Kaṇha "Rājā of the Sādavāhana-kula" mentioned in a Nāsik Inscription. The record tells us that a certain cave was caused to be made by a high official (Sramaṇa Mahāmātra) of Nāsik in the tume of King Kanha.

Brahmanya, that Khatiya may refer to the Xathroi or Khatnaioi tribe mentioned by classical writers, and that the expression Raigrasi-vadius used in reference to Gautami Balaśri is enough to show that the śatavahana rulers never claimed themselves to be Brahmarshis or Brahmana sages. It is nobody's case that the \$5tavahanas claimed to be mere "Brahmana sages." But is it not a bit too ingemous to imagine that the well-known terms Brahmana and Kshatriya are not to be taken in their ordinary sense, and that they really stand for non-Brahmanas and non-Kshatriyas? As to the use of the expression Răjarisi-vadhu, would not Brahmarshs be a singularly inappropriate description of a family of kings even though they were Brahmanas? The term Rajarshi is not used exclusively to denote non-Brahmana rulers. In the Padma Purana (Pātāla-khandam, 61, 78), for instance, Dadhīchi is styled a Rājarshi. In the Vayu Purana (57, 121ff.) the epithets "Rajarshayo mahashattuah" are used in reference to Brahma-Kshatramayā nppāh, (Brahma-kshatrādayo nyipāh, according to the reading of the Matsya text, 143, 57: 40). In the Malsya Purana (50. 5.7) the epithet Rajarshi is applied to a king who sprang from the family of the Maudgalyas who are called Kshatropeta dvijātayah and one of whom is styled Brahmishthah. The Annadamangala refers to Krishna Chandra as Raja-Rajachakraverti Rishi-Rishiraja.

Attention may no doubt be invited to the Purishic statement that the lounder of the "Andhar" (smays was a "synabide" (DAK, 8). But the explanation will be found in the Madhāhārata. The great spic (XII. 6), 163, informs us that 'drawing the bowstring, destruction of exements—... are not proper (ahārayan permann) for a Brāhmaṇa. A Brāhmaṇa should avoid royal service (rāja-prezhya), a Brāhmaṇa harmes a Prindria and takes to toyal service (rāja-prezhya), a Brāhmaṇa shom armes a Prindria and takes to toyal service (rāja-prezhya), and other work not legislmate for him was charma, a Brāhmaṇa sa-called (Pahāmas-beadhat). He becomes a Sūdra. The Sātavāhansa scrulled (Pahāmas-beadhat) He becomes a Sūdra. The Sātavāhansa scrulled (Pathamas-beadhat) Hyavansa.

<sup>1</sup> A pun is here intended as Rima seems to refer to Bala Deva as well. The use of the name of Rima intend of Bala (cf. Bala-Kealsus in Harriu., Pidnuphrus, 3s. so) is significant. Taken in conjunction with ehabemhape it undoubtedly implies comparison with Brigher Rima or Paralls-Rima as well. The comparison of a militant ruler claiming Brihmanahood and fighting against Khahriyas, with Parads-Rima is a favorite them of writers of Pratestin-d. Briging-pidniss depicts a the support of the property of the support of the property of the

Kanha-Krishna was succeeded according to the Purāṇas by Sātakarni (c. 27-17 B.C.). This Sātakarni has been identified with—

- (1) King Śātakarņi Dahshināpatha-pati (lord of the Deccan), son (or nephew) of Simuka Śātavāhana, mentioned in the Nānāghāt Inscription of Nāyanikā<sup>1</sup>;
- (2) Sătakarni, lord of the west, who was defied (or rescued?) by Khāravela, king of Kalinga;
  - (3) Rājan Śri Śātakarņi of a Sāñchî Inscription;
  - (4) The elder Saraganus mentioned in the Periplus;
- (5) Sātakarņi, lord of Pratishṭhāna, father of Śaktikumāra, mentioned in Indian literature; and

(6) Siri-Sāta of coins.

The first, fifth and sixth identifications are usually actopeted by all scholars. The second identification is also probable because the Purāṇas place Sātakarṇi, the successor of Kṛishṇa, after the Kāṇvas, i.e., in the first century B.C., while the Hāthīgumphā Inscription seems to place Khāravela 300 years after Nanda-rāja, i.e., possibly in the first century B.C.

Marshall objects to the third identification on the ground that Srī Sātakarni who is mentioned in the Nānāghāţ and Hāthīgumphā Inscriptions reigned in the middle of the second century B.C.; his dominions, therefore, could not, in his opinion, have included Eastern Mālwa (the Sānchî region) which, in the second century B.C., was ruled by the Sungas and not by the "Andhras". But we have seen that the date of the Hāthīgumphā Inscription is possibly the first century B.C. (300 years after Nanda-rāja). The Purāṇas, too, as is well known, place the kings mentioned in the Nānāghāṭ Inscription

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The usual view among scholars is that Stiakarni I is a non of Simuka. It he is a nephew (non of Krishing, brother of Stimuka) as the Partigue assert, it is difficult to explain why Krishin's name should be omitted from the family group, mentioned in the Nanighat records, while the name of Simuka as well as that of the father of Stiakarni's queen abould find prominent mention. The final decision must want future discoveries.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andhra Coins, Rapson, p. xciii. CHI, 531.

A Guide to Sanchi, p. 13.

not earliar than the Kāṇvas, i.e., in the first century B.C. As Sunga rule had terminated about this time the identication of the successor of Kṛishṇa of the Śātavāhana family with Śātakarṇi of the Śāfachī Inscription, therefore, does not conflict with what is known of the history of Eastern Mālwa in the second century B.C. Lastly, it would be natural for the first Śātakarṇi to be styled simply Śātakarṇi or the elder Śātakarṇi (Ṣaraganus, from a Prākrii form like Śādaganna), while it would be equally natural for the later Śātakarṇis to be distinguished from him by the addition of a geographical designation like Kuntala, or a metronymic like Gautamfputra or Vāsishthputra.

We learn from the Nanaghat Inscriptions that Satakarni, son(?) of Simuka, entered into a matrimonial alliance with the powerful Amgiva or Ambhiva' family, the scions of which were called Maharathi, and became sovereign of the whole of Dakshinapatha. He seems also to have controlled Eastern Malwa and undoubtedly performed the Asvamedha sacrifice. The conquest of Eastern Malwa by his family is possibly implied by coins and the Sanchi Inscription when read along with the Puranic statement that in succession to the Sungabhritya Kanyayana kings. the 'earth' will pass to the 'Andhras'. 'The inscription records the gift of a certain Anamda, the son of Vasithi, the foreman of the artisans of Rajan Siri-Satakarni. Śātakarni seems to have been the first prince to raise the Satavahanas to the position of paramount sovereigns of Trans-Vindhyan India. Thus arose the first great empire in the Godavari valley which rivalled in extent and power the Sunga empire in the Ganges valley and the Greek empire in the Land of the Five Rivers. According to the

1 ASI, 1923-4, p 88.

<sup>2</sup> The tonquest of West Mālwa is probably suggested by round coins of \$rī Sāta (Rapson, Andhra Coins, xcii-xciil).

<sup>11.</sup>e., the Vidisa, regnon, etc., in Eastern Māiwa. For the connection of the Sungas with Vidisa, see Parguer, DKA, 49. The Kāŋwāyanas had become King among the Sungas' (Sungashu, DKA, 34), apparently in the Vidisa territory. Cf. also Tewar Coins, JHQ, XXVIII, 1951. 68f.

evidence of Indian as well as classical writers, the principal capital of the Sātavāhana Empire was at Pratishṭhāna, "the modern Paiṭhan on the north bank of the Godāvarī in the Aurangabad District of Hyderabad."

After the death of Śātakarņi his wife Nāyanikā or Nāganikā, daughter of the Mahārathi Tranakayiro Kalalāya, the scion of the Amgiya (?) family, was proclaimed regent during the minority of the princes Vedaśri (? Khandasiri or Skandaśrī) and Śakti-Śri (Sati Sirimat) or Haku-Śiri. The last-mentioned prince is probably identical with Śakti-kunāra, son of Śālivāhana, mentioned in lama literature.

Early Śātavāhanas



Kumāras Vedašrī (? Khandasīrī or Saktı Srīmat Sātavāhana skandasīrā) and Bhōva?

~ Devr Nāyanikā

Satakarm 1 King of Dakshinapatha

The śātavāhanas were not the only enemies of the decadent Magadha empire in the first century B.C. We learn from the Hāthīgumphā Inscription that when śātakarni was ruling in the west, Khārayela of Kalinga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Jinaprabhasuri, Iirthakalpa JBBRAS., X. 123; and Ptolemy, Geography, vii. 1. 82. See also Avalyaka Sütra, JBORS., 1930, 290; Sir R. G. Bhandarkar, EHD, Sec, VII.

<sup>2</sup> Viracharitia Ind. Ant., VIII, 201. ASWI, V, 6211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On page 57 of Rapson', Andhra Corns Kalallaya Mahāraṭhi beaus the name "Sadakana" (=8tukarni). His other name or epithet "Tranakayiro" teminds us of "Tanaka" which occurs as a variant of the name of the 18th "Andhra" king of Pargiter's list (D&A, 96, 41).

<sup>4</sup> ASI, AR, 1923-24, p. 88; A. Ghosh, History of Central and Western India, 140 Mr. Ghosh identifies him with the fifth king of the Puranic list.

carried his arms to Northern India and humbled the king of Rājagriha.

Khāravela belonged to the Cheta dynasty. Mr. R. P. Chanda points out that Cheta princes are mentioned in the Vessantara Jātaka.' The Milinda-pañho contains a statement which seems to indicate that the Chetas were connected with the Chetis or Chedis. The particulars given in that work regarding the Cheta king Sura Parichara agree with what we know about the Chedi king Uparichara.'

Very little is known regarding the history of Kalinga from the death of Aśoka to the rise of the Cheta or Cheti dynasty probably in the first century B.C. (three hundred years after the Nandas) The names of the first two' kings of the Cheta line are not clearly indicated in the Häthīgumphā Inscription. Lidiers Ins No. 1347 mentions a king named Vakradeva (Vakadepasiri or Kūdepasiri?). But we do not know for certain whether he was a predecessor or successor of Khāravela.

During the rule of the second king, who must have reigned for at least 9 years (c. 37.28 B.C.), Khāravela occupied the position of Crown Prince (Yuwarājā). When he had completed his 24th year, he was anointed Mahārāja of Kalinga (c. 28 B.C.). His chief queen was the daughter of a prince named Lalāka, the great-grandson (according to some) of Hathisimha. In the first year of his reign he repaired the gates and ramparts of his capital, Kalinganagara. In the next year (c. 27 B.C.), without taking heed of Śātakarni, he sent a large army to the west and with its aid, having reached the Kṛishṇaveṇā, struck terror into the hearts of the people (or city) of Musika (Asika).

<sup>1</sup> No. 547.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rhys Davids, Milinda, SBE, XXXV, p. 287; Mbh. I. 68, 14. According to Sten Konow (dcta Orientalia, Vol. I, 1928, p. 98) Ceti (not Ceta) is the designation of the dynasty of Khāravela occurring in the Hāthīgumphā Inscription.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For Purusha-Yuga (generation) see Hemachandra, Parisishta-parvan, VIII, 326 gāmī purusha-yugāni nava yāvattavānvayah,

nagara.\(^1\) According to another interpretation, \(^1\)he went to the rescue of \$\frac{8}{4}takarpi and having returned with his purpose accomplished, he with his allies made gay the city.\(^1\) He followed up his success by further operations in the west and, in his fourth year, compelled the \$Rathikas\$ and \$Bhojakas\$ to do him homage. In the fifth year (c. 24 B.C.) he had an aqueduct, that had been opened out 300 years back by Nandarāja, conducted into his capital.

Emboldened by his successes in the Deccan the Kalinga king turned his attention to the North. In the eighth year he stormed Gorathagairi (Barābar Hills near Gayā) and harassed (the king of?) Rājagriha. If Dr. Jayaswal is right in identifying this king with Brihaspatimitra, then king Brihaspati must have ruled over Magadha after the Kāŋva dynasty.

The attack on Northern India was repeated possibly in the tenth and certainly in the twelfth year. In the tenth year the Kalinga king, in the opinion of some scholars, overran countries in Bhārat-varsha, which are surmised to refer to those in Upper India. In the twelfth year he claims to have terrified or harassed the kings of Uttarāpatha and watered his elephants in the Gangā (Ganges). The north-western expeditions apparently led to no permanent result. But in north-eastern India the Kalinga king was more successful; the repeated blows certainly "struck terror into the Magadhas," and com-

<sup>1</sup> Ct. Ep. Ind. XX. 79. 87. Barua reads Aśvaka or Rsika (Old Brāhmi Ins., p. 176; Asika IHQ, 1938, 263). Dr. F. W. Thomas, too, finds in the passage no reference to a Musika capital (IRAS, 1922, 83). The alternative interpretation in the next sentence is his. Cf. Bühler, Indian Paleography, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Some echolas find in time 8 of the Hithligumphi Ins. a reference to the Yessma-rigi (D) ms (16.) i.e., Demetrios who "went of to Mathurl in order to relieve his generals who were in trouble" (Acta Orientala, I. 27; Ced. Rev., 194), 1946, 1953). But the reading is doubtful (cf. Barua, 046) in the Interprisons in the Udayagiri and Khandagiri Genet, pp. 17-18; IHQ. 1939, 594). Even if the reading Dimata be correct, the reference may be to Diyamets or Diomedes (Whitehead, Indo-Greek Coins, p. 36) and not neces sarily to Demetrics

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Some scholars find here a reference to the Sugamgiya palace (Ep. Ind., xx. 88),

pelled the Magadha king (Brihaspatimitra?) to bow at his feet.

Having subjugated Magadha, and despoiled Anga, the invader once more turned his attention to Southern India. Already in his eleventh year "he had had Pithuda ploughed with a plough drawn by an ass." Levi' identified this city with Pihunda of the Uttarādhyayana (21), and 'Pitundra metropolis' of Ptolemy in the interior of the country of Masulipatam (Maisoloi). The conqueror seems to have pushed further to the south and made his power felt even in the Tamil country by princes amongst whom the most eminent was the king of the Pāṇḍyas. In the thirteenth year Khāravela erected pillars on the Kumārī Hill (Udayagiri in Orissa) in the vicinity of the dwelling of the Arhats (Khandagiri?).

## Section III. THE END OF GREEK RULE IN NORTH-WEST INDIA

While the remnant of the Magadhan monarchy was falling before the onslaughts of the Śātavāhanas and the Chetas, the Greek power in the North-West was also hastening towards dissolution. We have already referred to the feuds of Demetrios and Eukratides. The dissensions of these two princes led to a double succession, one derived from Demetrios holding for a time Kāpiša and then Śākala (Śiālkot) with a considerable portion of the Indian interior, the other derived from Eukratides holding Nicaea. Takshaśliā and Pushkarāvatī as well as Kāpiša (which was conquered from Apollodotos) and Bactria. According to Gardner and Rapson, Apollodotos, Anti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Basua interprets the passage differently But of Nilakanta Sastri, The Pandyan Kingdom, p. 26

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ind. Ant., 1926, 145 Sea-faring merchants are represented as going by boat from Champa to Pihunda in the days of Mahāvīra, the Jina. Cf. Mbli 1. 65. 67, 186, VII. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> It lay on the Jhelum between that river and the Chengh and was probably conquered by Heliokles in the reign of Strato 1 (CHI, 553, 699)

machos, Pantaleon, Agathokles, Agathokleia, the Stratos, Menander, Dionysios, Zoilos, Hippostratos and Apollophanes' probably belonged to the **house of Euthydemos** and Demetrios. Most of these sovereigns used similar coin-types, specially the figure of the goddess Athene hurling the thunderbolt, which is characteristic of the Euthydemian line. Pantaleon and Agathokles strike coins with almost identical types. They both adopt the metal nickel for their coins, and they alone use in their legends the Brāhmī alphabet. They seem, therefore, to have been closely connected probably as brothers. It is not improbable that Agathokleia was their sister. Agathokles (and possibly Antimachos) issued a series of coins' in commemoration of Alexander, Antiochos Nikator (Antiochos III

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> According to some numanatus (CHI, 559) she was probably Menapder's quirce. But the theory has to explain why the 'evidence' regarding the supposed relationship is so regime (contra Heliokles and Laodike, Hermation and Kallinope', Cf. Whitchead in Namanatac Chronicle, Vol. XX (1940), p. 97, 1950, 216. Whitchead in JAOS, 1950, 216, throws doubt on the conjecture that Agathokles was the mother and not the using of Strato I. In that case the theory of her marriage with Menander requires more convinuing proof than that additioned by Rapion and Tarn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apollodotos Philopaton, Dionyuso and Zolios show a common and peculiar motogram struck probably by the same moneyer in one mmt." Hoards of come of these three princes have been found on the upper Sutely Come of Zolios have also been found at Pathankot and near Sikala (RRAs, 1014, Sately, 1848, 1867, 8; Tarn, The Creekin Bactrae and India, 1861).

Apollophanes shares a monogram with Zollos and Strato (Taro, Greeks, 177). Polyscones, too, belongs to this group (p. 188). Whitchead considerahm a close relation of Strato I (Indo-Greek Couts, gan). The later kings of this group are connected with the Eastern Paijibl (EHI, 4th ed., pp. 357-36). Fain infess from a statement of Pitutarch that after the death of Menander the cast cast cast and the Jielum. Than, Alexander the Great, Sources and Studies, 1850.

<sup>4</sup> For an interesting account of Indo-Greek coin-types see H. K. Deb, IHO, 1984, 509 ff.

Dancing girl in oriental costume according to Whitchead; Mäyä, mother of the Buddha, in the nativity scene according to Foucher (JRAS, 1919, p. 90). Tarn, Greeks, second edition, 527n. Deb finds mutral crown; J. Banerji yakshis.

Agathokleia 1. also closely connected with the Stratos, being probably mother or queen of Strato I, and great (?) grandmother of Strato II of the JRNS, 1950, 216.

<sup>7</sup> According to Tarn (447f) the fictitious Seleukid pedigree is the key to the (pedigree) coin series of Agathokles, the Just.

Megas according to Malala), Diodotos Soter, Euthydemos and Demetrios Aniketos (the Invincible).

Apollodotos, the Stratos, Menander and some later kings used the Athene type of coins. Apollodotos and Menander are mentioned together in literature. The author of the Periplus of the Erythraean Sea says that "to the present day ancient drachmae are current in Barygaza (Broach) bearing inscriptions in Greek letters, and the devices of those who reigned after Alexander, Apollodotos and Menander." Again, in the title of the lost forty-first book of Justin's work, Menander and Apollodotos are mentioned as Indian kings. It appears from the Milindapañho that the capital of the dynasty to which Menander belonged was Sākala or Sāgala.1 We learn from Ptoleniy, the Geographer, that the city had another name Euthymedia or Euthydemia, a designation which was probably derived from the Euthydemian line. An inscription on a steatite casket which comes from Shinkot in Bajaur territory refers to the 5th regnal year of Mahārāja Minadia (Menander). The record proves that in the 5th year of his reign the dominions of Menander probably included a considerable portion of the Trans-Indus territory. The Kāpiśa and Nicaea coins indicate how some of the rulers of the Euthydemian group were gradually pushed to the Indian interior. They had to remove their capital to Śākala

To the rival family of Eukratides belonged Heliokles and probably Antialkidas who ruled conjointly with Lysias. A common type of Antialkidas is the Pilei of the Dioscuri, which seems to connect him with Eukratides; his portrait according to Gardner resembles that of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rhys Davids, Milmids, SRE, 35, p. xix. Cf. JASB, Aug., 1883.
<sup>1</sup> Atth. Yonakhanen inalenpushbridnam Segalenname maguren, "Jambudipe Sagale nagare Milmido nāma Rājā choi:" "Atthi kho Nāgasema Sāgalēni nāma nagaren, satiha Milmido nāma Rājā raijam kārtā!." The form Yonaka Jorna which kronological consistom have been draun in recent times, is comparable to Madrāka Frijika (Pātria, IV. 2. 131). The form Yona is also found in the Post-Abotan period cf. the Benagar inscription of Heliodoros). Doubts were raised by Tarn, Greeke in Bactria and Judia, and. 64, x88.

Heliokles. It is not improbable that he was an immediate successor of Heliokles.1 A Besnagar Inscription makes him a contemporary of Kāsî (Kośi = Kautsī?) putra Bhāgabhadra of Vidiśā who ruled some time after Agnimitra probably in or about the latter half of the second century B.C. The capital of Antialkidas was probably at Takshasila or Taxila, the place from which his ambassador Heliodoros went to the kingdom of Bhagabhadra. But his dominions seem also to have included Kāpiśi or Kāpiśa.1 After his death the western Greek kingdom probably split up into three parts, viz., Takshasila (ruled by the line represented by Archebios3), Pushkalavati (governed by Diomedes, Epander, Philoxenos, Artemidoros, and Peukolaos), and Kāpiśi with the Kābul region held successively by Amyntas and Hermaeus (Hermaios). With Hermaios was associated his queen, Kalliope. Kāpiśa was, according to Chinese evidence, probably occupied by the Sai-wang (saka lord) some time in the latter part of the second century B.C. But the barbarian chieftain, like the Kushan Yavuga of later times, may have acknowledged the nominal suzerainty of the Greek Basileas, as Teutonic chieftains in Europe were, during the fifth century A.D., sometimes content with the rank of 'patrician' and 'consul,' under the nominal authority of the titular Roman emperor.

The Greek power must have been greatly weakened by the feuds of the rival lines of Demetrios and Eukratides. The evils of internal dissension were aggravated by foreign inroads. We learn from Strabo' that the Parthians deprived Eukratides (and the Scythians) by

<sup>1</sup> Gardner, Catalogue of Indian Coins in the British Museum, p. xxxiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Camb. Hut., 558. <sup>3</sup> A copper piece of this king is restruck, probably on a coin of Heliokles (Whitehead, p. 39).

<sup>4</sup> The 'Pallas and thunde holt' type of his silver couns, probably connects him with the 58kala group, ibid, 64. Among the rulers of the Gandhira region we should perhaps also include Telephos whose coinage resembles that of Mauss, ibid., 80. A prince named Nikias apparently ruled in the Jhelum District (EHI, 4th ed., 298), and perhaps other tracts (Vium. Chron., 1960, p. 109). But the story of his naval victory over Mause is based on inadequate cridence.

<sup>5</sup> H. and F.'s Vol. II, pp. 251-253.

force of arms of a part of Bactriana, which embraced the satrapies of Aspionus and Turiva (possibly Aria and Arachosia according to Macdonald). There is reason to believe that the Parthian king Mithradates I penetrated even into India. Orosius, a Roman historian, who flourished about 400 A.D., makes a definite statement to the effect that Mithradates (c. B.C. 171-138) subdued the natives between the Hydaspes' and the Indus. His conquest thus appears 10 have driven a wedge between the kingdom of Eukratides and that of his rival of the house of Euthydemos.

The causes of the final downfall of the Bactrian Greeks are thus stated by Justin: "the Bactrians harassed by various wars lost not only their dominions but their liberty; for having suffered from contentions with the Sogdians, the Drangians and the Indians (?) they were at last overcome as if exhausted by the weaker Parthians."

The Sogdians were the people of the region now known as Samarkand and Bukhārā. They were separated from Bactriana by the Oxus and from the Sakas by the Jaxartes or the Syr Daria. By the term Sogdian Justin probably refers not only to the Sogdiani proper but also to the well-known tribes which, according to Strabo.' deprived the Greeks of Bactriana, viz., the Asii, Pasiani, Tochari, Sacarauli and the Sacae or Sakas. The story of the Saka occupation of the Indo-Greek possessions will be told in the next chapter. The Latin historian Pompeius Trogus describes how Diodotos had to fight Scythian tribes, the Sarancae (Saraucae) and Asiani, who

and finally oppressed by the Parthians (Corpus, it 1, xxi-xxii).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>In the Cambridge Hatory of India, Vol. 1, p. 588, however, this river has been identified with a Pensan stream, the Modin Hydrages of Virgil.
<sup>2</sup>Sten kontow translates the passage from Justin thus: The Bactriago lot both their empire and their freedom, beingt harzsed by the Sogilians (beyond the Oxtos), the Arachoti (of the Argandib valley of S. Afghanisma), the Dranges (dake-wellers, near the Hamun Lake) and the Artie (of Herath.

Strabo, XI 8. 8-9
 H. and F.'s Tr, Vol. II, pp. 245-46
 Cf. JRAS, 1906, 198 f.; White-head. Indo-Greek Coms, 171, Bachhofer, JAOS, 61 (1941), 245 (criticism of Tarm).

finally conquered Sogdiana and Bactria. The occupation of Sogdiana probably entitled them to the designation Sogdiana used by Justin. Sten Konow' suggests the identification of the Tochari of the Classical writers with the Ta-hia' of the Chinese historians. He further identifies the Asii, Asioi or Asiani with the Yüe-chi. We are inclined to identify the Tochari with the Tukhāras who formed an important element of the Bactrian population in the time of Ptolemy and are described by that author as a great people.' They are apparently "the war-like nation of the Bactrians" of the time of the Periplus.

The Drangians, literally 'lake dwellers',' referred to by Justin. inhabited the country about the Hamun lake (Zareh) between Areia (Herat), Gedrosia (Baluchistān) and Arachosia (Kandahar) and the desert of Eastern Persia, close to and perhaps including at times within its political boundaries the neighbouring province now called Sīstān or Seistan (Śakasthāna). Numismatic evidence indicates that a family whose territory lay mainly in southern Afghanisthan, viz., the so-called dynasty of Vonones, supplanted Greek rule in a considerable part of the Helmund valley, Ghazni and Kandahar (Arachosia). Vonones is a Parthian (Imperial) name. Hence many scholars call his dynasty a Parthian family, and some go so far as to assert that this Vonones is the Arsakid king of that name who reigned from A.D. 8 to 14.6 But names are not sure proofs of nationality. Sir R. G. Bhandarkar calls the dynasty Saka.' The best name for the family would be

<sup>1</sup> Modern Revnew, April, 1921, p. 464. Corpus, H. 1, xxii, lvii f

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tahia is apparently different from the "Dahse" of the classical writers which, says Macgovern, lay far to the west. According to Trogus the Asiani were the lords of the Tochari (Regr. Thocororum Asiani, JAOS, 61. 246ff; 15, 71ff).

<sup>1</sup> Ind. Ant , 1884, pp. 395-96. 4 Schoff, Parthian Stations, 32.

Scatter, Christian Saucous, 32:

Corpus, V. Whitchad, Indo-Greek Coms, 92, MASI, 94. 7. Isidore, places Dranguana (Zarangiana) beyond Phra (Farab), and locates Sakasthāna beyond this territory (Schoff, 9). But Herzfeld points out that Sistān is the Achaemenian (Zrang'.

<sup>6</sup> Camb. Short Hist., 69.

<sup>7</sup> Isidore of Charax who mentions the revolt of Tiridates against Phraates

Drangian, because the chief centre of their power probably lay in the Helmund valley, Arachosia being ruled by a viceroy. On coins Vonones is associated with two princes, viz.,

- Spalahora (Spalyris) who is called Mahārājabhrātā (the king's brother).
- (ii) Špalaga-dama, son of Špalahora.
- There is one coin which Edward Thomas and Cunningham attributed to Vonones and Azes I. But the coin really belongs to Maues. There is a silver coin of a prince named Spalirises which bears on the obverse the legend Basileus Adelphoy Spalirisoy, and on the reverse "Mahārāja bhrātā dhramasa Spalirisaa," i.e., of Spalirises the Just, brother of the king. This king has been identified by some with Vonones and by others with Maues. Vonones was succeeded as supreme ruler by Spalirises. The coins of Spalirises present two varieties, viz.,
- 1. Coins which bear his name alone in both the legends.
  - 2. Coins on which his name occurs on the obverse

(eb B.C.) and rs quoted by Flim (schoof, Parthian Mations, pp. 5, 19 ff. 17, 17 B.K.S., 1943, 795; 1966, 186, 1913, 1990) refers (Parthian Mations, pp. 5, 1978). RAS, 1915, pp. 83; Tarm. The Greeks in Bactra of Indas, 191 to Stepli in Saccheron (nean Kandahari) as the 1904 Insidence of the Saks (not Parthiam) about the beganning of the Christian era. The names of the brothes or brothers and nephew of Vonnone (or Mauley Juling in southern Alghansam seem to be Ssytham (cf. Rapion quoted in Gorphia II. s. Ah). Thus the local rulers of southern Alghansam about B.G. 6 for a full control of the Special Rapin (cf. Rapion quoted in Gerphia II. s. Ah). Thus the local rulers of southern Alghansam about B.G. 6 for a full representation of the Special Rapin of Parthian (cf. Rapion quoted in Carpin (cf. Rapion quoted in Carpin

<sup>2</sup> Whitehead, Catalogue of Coins in the Pañjāb Museum (Indo-Greek, Coins), p. 93. Num. Chron., JRNS (1950), p. 208n. Smith, Catalogue, 38. Bachhofer (JAOS, 61, 298) and Tain possibly repeat the mistake (Greeks, 3440-2).

3 Herzfeld identifies the royal brother of Spalirises with Maues (Cainb Short Hist., 69).

<sup>6</sup> It should be noted that certain con-type of Spalinies are found restruct, on cains of Vonones (CHI, χ/d and on a copper con of Spalyris and Spalaghatama (Corpus, II. s. xii). This proves that Spalinies was later than Vonones, Spalyris and Spalaghatama. The square Omicon on a coin of Spalyris probably points to a date not eather than Orodes II (χ<sub>S</sub> to χ<sub>S</sub>)? Σ.Ε.). Tran, Greeks, χ<sub>S</sub>.

in the Greek legend, and those of Azes on the reverse in the Kharoshthi legend.

The second variety proves that Spalirises had a colleague named Azes who governed a territory where the prevailing script was Kharoshthi. This Azes has been identified with king Azes of the Pafijāb about whom we shall speak in the next chapter.

As regards the Indian enemies of the Bactrian Greeks we must refer in the first place to the prince of the house of Pushyamitra who is represented in Kālidās's Mālaui-kāgnimitram as defeating the Yavanas on the Sindhu. An Indian named Bhadrayasas seems to have had some share in the destruction of the Greek kingdom of the Eastern Pañjāb. The Nāsik prašasti of Gautamīputra Sāzkarni represents that king as the destroyer of the Yavanas, apparently of Western India.

The final destruction of Greek rule was, as Justin says, the work of the Parthians. Marshall tells us' that the last surviving Greek principality, that of Hermaios in the Käbul valley, was overthrown by the Parthian king Gondophernes. The Chinese historian Fan-ye also refers to the Parthian occupation of Käbul. "Whenever any of the three kingdoms of Tien-tchou (India Proper), Ki-pin (Käpiśa) or Ngansi (Parthia), became powerful, it brought Käbul into subjection. When it grew weak it lost Käbul Later. Käbul fell under the rule of Parthia."

A Guide to Taxila, p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Among the latest Greek jules of the Kābul Valley we have to include foodmas whose existence is disclosed by a Bajaur Seal Inscription (Corpus, II, 1. xv, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In ASI, AR, 1949-90, pp. 56 E, however, Marshall modifies his earlier views in regard to the conquest of the Greek kingdom of Kibul by the Partibians. He suggests that the Kibul Valley became a bone of contention between Partibians and Kiubāns and changed bands more than once before the final eclipse of the Parthan power.

IRAS, 1912, 676; Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. I, p. 81.

<sup>\*</sup>Cf. Thomas JRAS, 1906, 194. For the results of India's contact with the Hellenic world in the domains of religion, administration, literature, science and art see Bhandarkar, "Foreign Elements in the Hindu Population" (Ind Ant., 1911); Raychaudhuri, "Farly History of the Vaishquas Sect, 1st ed."

The real conquest of Kābul by the Parthians could hardly have taken place till after the time of Isidore (last quarter of the first century B.C.) because the writings of that geographer do not include the Kābul valley in the list of the eastern provinces of the Parthian Empire. By A.D. 43-44, however, Parthian rule had extended to this region as we learn from Philostratos.

<sup>1</sup> Tarn, The Greeks in Bactria and India, 53; Schoff The Parthian Stations of Indore of Charax, 17.

## CHAPTER VIII. SCYTHIAN RULE<sup>1</sup> IN NORTHERN INDIA

## SECTION I. THE SAKAS

In the second and first centuries B.C., Greek rule in parts of Kāfiristān, Gandhāra and possibly the Hazāra country, was supplanted by that of the Sakas. In the days of Darius, the Achaemenid king of Persia (B.C. 522-486). the Sakas lived beyond Sogdiana (para-Sugdam) in "the vast plains of the Svr Darva, of which the modern capital is the town of Turkestan."2 But already towards the end of the first century B.C. they were established at Sigal in modern Sistan ' The story of their migration from central Asia has been recorded by Chinese historians. The Annals of the First Han Dynasty (Ts'ien Han-Shu) states "formerly when the Hiung-nu conquered the Ta-Yue-tchi the latter emigrated to the west, and subjugated the Tahia; whereupon the Sai-wang went to the south, and ruled over Kipin." Sten Konow points out that the Sat-wang refer to the same people which are known in Indian tradition under the designation Saka-murunda, Murunda being a later form of a Saka word which has the same meaning as Chinese "wang," i.e., king, master, lord. In Indian inscriptions and coins it has frequently been translated with the Indian word Svāmin.

The name of the Saka king who occupied Kipin is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the Scythian Period, see now a monograph by Johanna Engelberta von Lohuizen de Leeuw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Herzfeld, MASI, 34, 3.

Schoff, Isidore, Stathmor Parthikor, 17

<sup>4</sup> C. 174-160 B.C. according to some scholars.

<sup>5</sup> JRAS, 1909. p 22: 1942. 998: Modern Review, April, 1921, p. 464. The Saka occupation of Ki-pin must be posterior to the reign of Eukratides and his immediate (Greek) successors.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Professor Hermann identifies the Sai-wang with the Sakarauloi or Sakaraukoi of Strabo and other classical authors. Corpus, II. 1, xxf. For Murunda see pp. xx.

not known. The earliest ruler of that region mentioned in Chinese records is Wu-tou-lao whose son was ousted by Yin-mo-fu, the son of the prince of Yung-k'ü,' with Chinese help. Yin-mo-fu established himself as king of Kipin during the reign of the Emperor Hsüan-ti, which lasted from 73 to 48 B.C., and killed the attendants of an envoy sent in the reign of the Emperor Yüan-ti (B.C. 48-33). In the reign of Chéng-ti (32-7 B.C.) the support of China was sought without success by the king of Kipin, probably the successor of Yin-mo-fu, who was in danger from some powerful adversary, apparently a king of the Yue-chi, who had relations with China about this time as is proved by the communication of certain Buddhist books to a Chinese official in 2 B.C.!

S. Lévi at first identified Kipin with Kaśmira. But his view has been ably controverted by Sten Konow who accepts the identification with Kāpiśa. Gandhāra was at one time the eastern part of the realm of Kipin. A passage of Hemachandra's Abhidhāna-Chintāmaṇi seems os suggest that the capital of the Sai-wang (Sāha-Muraṇḍā) was Lampāka or Laghman (Lampākāvīn Muraṇḍāḥ vṇḍḥ). Sten Konow says that according to the Tsien Ham-lin, on Annals of the First Han Dynasty, the Sai, i.e., the Sakas, passed the Hientu (the hanging passage), i.e., the gorge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The identification of Yung-k'n with Yonaka (Larit, 297 and that of Yin-uso-fu with Hermatios (Tarn, 346) are purely conjectural. Mention may be made in this connection of Zonkah in Tibbat (JASB, 1895, 97). But the problem of identification must await future discoveres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (al. Rev., Feb., 1924, pp. 251, 252; Smith, EHI, 3rd cd., p. 2581, JR 15, 1915, 647, Ind. Ant., 1905, Anthgas and the Kharoshthi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. Ind , XIV, p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>The country drained by the northern tributaries of the river Kiloul, 1964. p. spot. (F Matters, Yuan Chaeng, Vol. 1, pp. ap66. The city of Kipids probably stood at the junction of the Ghorband and the Panjshin (Foucher, Indian Nutdee) persented to Prof. Rephon, 820, Kipin according to be the Tiden Huss-shu gons. Wui-chan-i (Arachosia and Persa according to Schoff, Perthem Mattoni. 4) on the south-west. Cerput. III. xxxv. JRAS, 1912. 6340 (C Dr. Hermann (JRAS, 1913. 1936n), who holds that Ki-pin was Candharn. The reference to a 20 fed as well as a shere currency in Ki-pin is worthy of note (Corpus, II...; xxiv). Cf the gold coin of the city of Punhkallwaff (CHII, 587), and the coin of Albama (442 infrar)

<sup>1 1.</sup>ampaka (Laghman) is 100 miles to the east of Kapisene (AGI, 19)

west of Skardu on their way to Kipin.1 Though the Śakas wrested parts of Kipin (Kāpiśa-Gandhāra) from the hands of Greek meridarchs (governors) they could not permanently subjugate Kābul,2 where the Basileus (king) maintained a precarious existence. They were more successful in India. Inscriptions at Mathura and Nasik prove that the Sakas extended their sway as far as the Jumna in the east and the Godavari in the south, and destroyed the power of the 'Mitras' of Mathura and the Satavahanas of Paithan.1

No connected or detailed account of the Saka potentates of Kipin is possible. Sakas are mentioned along with the Yavanas in the Ramayana, the Mahabharata, the Manusamhitas and the Mahabhashya? The Harronnisas informs us that they shaved one-half of their heads. The Jaina work Kālakāchārva-kathānaka states that their kings were called sahi," Some of these 'sahis' are said to have been induced by a Jaina teacher to proceed to Surattha (Surāshtra) Vishaya (country) and Ujjain in Hindukadeśa (India) where they overthrew some local chiefs and ruled for four years till they were themselves ousted by the founder of the era of 58 B.C.

The Sakas are also mentioned in the Prasastis of Gautamîputra Sātakarni and Samudra Gupta. Their kingdom or empire "Sakasthāna" is probably mentioned in the Mahāmāyūrî (95), in the Mathurā Lion Capital Inscription and in the Chandravalli Stone Inscription of

Ep. Ind , XIV, 291. Corpus, H. 1. Axii. For possible alternative routes ol conquest, see JRAS, 1913, 929, 959, 1008, 1023.

I Journal of the Department of Letters, Vol. I, p. 81.

Some of the Sakas seem to have penetrated to the far south of India. A Năgărjunikonda Inscription refers to a saka named Moda and his sister Budhi. Ep. Ind., ax, 97.

<sup>4 1, 54. 22;</sup> IV. 43. 12 5 II, 32. 17.

<sup>6</sup> X. 44.

<sup>7</sup> Ind Ant., 1875, 244-

<sup>5</sup> Chaps, 14, 16. IRAS, 1906, 204

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ZDMG, 34. pp. 247ff, 262; Ind. Ant., X, 222.

the Kadamba Mayūrasarman. The passage in the Mathurā inscription containing the word sakasthāna runs thus:—

Sarvasa Sakastanasa puyae.

Cunningham and Bühler interpreted the passage as meaning "for the merit, or in honour, (of the people) of the whole of Sakasthāna." Dr. Fleet, however, maintained that "there are no real grounds for thinking that the Sakas ever figured as invaders of any part of northern India above Kāthiawād and the western and southern parts of the territory now known as Mālwa." He took Sarva to be a proper name and translated the inscriptional passage referred to above as "a gift of Sarva in honour of his home."

Fleet's objection is ineffective. Chinese evidence clearly establishes the presence of Sakas in Kipin, t.e., Kāpiśa-Gandhāra.<sup>4</sup> As regards the presence of the tribe at Mathurā, the site of the inscription, we should note that the Mārkaŋdesa Purāṇar refers to a Saka settlement in the Madhyadeša. Dr. Thomas' points out that the epigraphs on the Lion Capital exhibit a mixture of Saka and Persian nomenclature. The name Mevaki for instance, which occurs in the inscription, is a variant of the Scythian name Mauakes.<sup>5</sup> The termination "Ar" in Komūsā and 'Samīšo seems to be Scythic. Dr. Thomas further points out that there is no difficulty in the expression of honour to the "whole realm of the Sakas" since we find in the Wardak, Sui Vihār and other inscriptions even more comprehensive expressions, e.g., Sarva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JRA5, 1904. 703f, 1905. 155, 643f; Mr N G Majumdai (JASB. 1912. 17) takes Sakastana, to mean Sakrasthāna 111 'the place of India.' Cf Fleet in IRA5, 1904, 705.

<sup>2</sup> Note also the Kāpiša types of the coms of Matics and Spalities (CHI., youn, 562, 591) and the foundation of a Kāpiša satrapy (Corpus, 11 1 150f.) 

<sup>3</sup> Chapter 58

<sup>4</sup> Ep. Ind., IX, pp 188ff; JRAS, 1906, 207f, 215f

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Maues, Moga, and Mavaces, the commander of the Sakas who went to the aid of Darrus Codomanuus (Chinneck, Arrian, p. 143). Cf., also the coin-name Mevkalu (S. Konow, Corphus, xxxiii n.). In the period to 6 to 10 B.C. the king of Ferghama bore the Saka name of Mu-ku'a (Tarn. Greeks, 968 f).

sattvanam—of all living creatures. As regards Fleet's renderings "svaka" and "sakatṭhāna," one's own place, Dr. Thomas says that it does not seem natural to inscribe on the stone, honour to somebody's own home. A pūjā addressed to a country is unusual, but inscription G of the Lion Capital contains a similar pūjā addressed to the chief representatives of the Saka dominions.

Sakasthāna, doubtless, included the district of Scythia mentioned in the Periplus, "from which flows down the river Sinthus (Indus) the greatest of all the rivers that flow into the Erythraean Sea (Indian Ocean)." The metropolis of "Scythia" in the time of the Periplus was Minnagara; and its market town was Barbaricum on the seashore

Princes bearing Saka names are mentioned in several inscriptions discovered in Taxila, Mathurā and Western India. According to Dr. Thomas "whatever Saka dynasties may have existed in the Pañjāb or India, reached India neither through Afghānistān nor through Kamīra but, as Cunningham contended, by way of Sindh and the valley of the Indus." This theory cannot be accepted in its entirety in view of the inadequate representation of Sind by Saka coins, the Chinese account of the Saka occupation of Kipin and the epigraphic evidence regarding the existence of a Scythian Satrapy at Kāpiši and a Saka principality in the Hazāra country. We cannot also overlook the fact that some of the Saka names hitherto discovered are those of the Northern Sakas who lived near the Sogdianoi. The names Maues, Moga' and Mevaki;

<sup>1</sup> JRAS, 1906, p. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> CHI, 195m. [ASB, 1944, p. 14; S. Konow, Corpus, II. i. 195. The skat computes of Kl-pin did not mean the total extinction of the Grost principality in the Kibul region. The History of the Later Has Dynasty (A.D. 19210) refers to the existence, side by side, of the kingdoms of Kl-pin and Kibul before the conquest of the latter state by the Parthina. Like the Stavithans, the Greeks of the Kibul territory may have restored their fallen fortunes to a certain exten after the first rund to brabrain invision had gene its force. It is also possible that Sophian chiefs for a time acknowledged the nominal suterainty of the Greek Basilous.

<sup>3</sup> Ind. Ant., 1884, pp. 399-400.

<sup>4</sup> Taxila plate.

<sup>5</sup> Mathura Lion Capital.

for instance, are variants of the Saka name Mauakes. We learn from Arrian that a chief named Mauakes or Movace led the "Sacians (Sakas), a Scythian tribe belonging to the Scythians who dwelt in Asia," who lived outside the jurisdiction of the Persian governor of the Bactrians and the Sogdianians, but were in alliance with the Persian king. Chhaharata, Khakharāta or Kshaharāta, the family designation of several satrapal houses of Taxila, Mathurā, Western India and the Deccan, is perhaps equivalent to Karatai the name of a Saka tribe of the North.'

The Conquest of the Lower Indus Valley, Cutch and parts of Western India may, however, have been effected by the Sakas of Western Sakasthana (Sîstan) who are mentioned by Isidore of Charax. The name of the capitals of "Scythia" (which embraced the Lower Indus Valley) and of the kingdom of Mambarus (Nambanus?) in the time of the Periplus was Minnagara, and this was evidently derived from the city of Min in Sakasthana mentioned by Isidore.2 Rapson points out that one of the most characteristic features in the names of the Western Kshatrapas of Chashtana's line, viz., "Dāman" (-dama) is found also in the name of a prince of the Drangianian house of Vonones. Lastly, the Karddamaka family from which, according to a Kanheri Inscription, the daughter of the Mahākshatraba Rudra claimed descent, apparently derived its name from the Karddama river in the realm of the Persians 3

The earliest saka kings mentioned in Indian inscrip-

Ind. Ant., 1884, p. 400, cf. Corpus, II, I. xxxvi: "Kharaosta and Maues would belong to the north-western Sakas of Ki-pin and not to the branch which came to India from Sestăn." Cf. xxxiii (case of Liaka).
<sup>2</sup> JRAS, 1915, p. 890.

<sup>\*</sup>P.A.S., 1915, P. 1920.
\*Shamassirvi trans. of the Arthalatra, p. 86, n. 6. cf. Artemis Shamassirvi trans. of the Arthalatra, p. 86, n. 6. cf. Artemis (Piolemy, 324). Gordonaris, Loch, Marcellinus (ii, 360). For another view see Ind. Ant. XII. 273 n. The word Endeath occurs in the Machabhabaya (IV. 2). Word Index, p. 275; Kramadivara, 147; and Kardamila in Mbh. III. 155. 1. The Kardatma river may be identified with the Zarakhan which flowed through the Old Achaesentian Satray of Sacris or Salish. The Utsarakhaja of the Rümbyres (Chs. 100 and 100) connects a line of Kardatma kings with Balth or Balhila (IMR, 1948, Pp. 97).

tions are, perhaps, Damijada' and Maues. The latter is usually identified with Moga of the Taxila plate. He is possibly mentioned also in the Maira Inscription.2 Maues Moga was a mighty sovereign (Maharaya). His dominions included Chuksha near Taxila which was ruled by a satrapal, i.e., a viceregal, family. Numismatic evidence points to his sway over Kāpiśi and Pushkarāvatī as well as Taxila. His satrapas probably put an end to Greek and Indian rule in the country round Mathura. In barts of the Eastern Pañjāb and certain adjacent tracts indigenous tribes like the Audumbaras, Trigartas, Kunindas, Yaudheyas, Ārjunāyanas had begun to assert their independence probably after the collapse of the Euthydemian monarchy. Maues struck coins with the types of Eukratides and Demetrios. But the absence of the Athena Alkis type leads Tarn to surmise that he did not annex Menander's home kingdom (i.e., the district round \$akala).5

The dates assigned to Maues by various scholars range from B.C. 135 to A.D. 154. His coins are found ordinarily in the Pañjāb, and chiefly in the western portion of the province of which Taxila was the ancient capital. There can thus be no doubt that Maues was the king of Gandhāra. Now, it is impossible to find for Maues a place in the history of the Pañjāb before the Greek king Antialkidas who was reigning at Taxila when king Bhāgabhadra was on the throne of Vidišā in Central India for fourteen years. The date of Bhāgabhadra is uncertain but he must be placed later than Agnimitra, son of Pushyamitra, who ruled from cir. B.C. 151 to 143. The fourteenth year of Bhāgabhadra, therefore, could not have fallen before c. 129 B.C. Consequently Antial-

<sup>1</sup> Or Namijada, Shahdaur Ins., Corpus, II. i. 14, 16.

At Maira in the Salt Range, a Kharoshihi Inscription has been found in a well which seems to be dated in the year 58 and possibly contains the word Mosss, 'of Mon or Moga.'

<sup>8</sup> Camb. Hist. (Ind.), I. 590 f.

<sup>4</sup> Ibid., 701.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tarn. The Greeks in Bactria and India, 323-350. The conquest of this kingdom may have been effected by Azes I. Whitehead, Indo-Greek Coins, 112, Tarn, GBI, 342; or by R\$jurvuls, Allan GICAI, 185.

kidas could not have been ruling earlier than the second half of the second century B.C.,1 and his reign could not have ended before 120 B.C. The Saka occupation of Gandhara must, therefore, be later than 129 B.C. All scholars except Fleet identify Maues with Maharaya Moga of the so-called Sirsukh or Taxila plate, dated in the year 78 of an unspecified era. The generally accepted view is that the era is of saka institution. As the era is used only in Northern India and the borderland, it is permissible to conjecture that it came into existence after the Saka occupation of those regions. We have already seen that this occupation could not have taken place before 129 B.C. The era used in the Taxila plate could not, therefore, have originated before 120 B.C. The year 78 of the era could not have fallen before B.C. (129-78=) 51. Consequently the rule of Maues-Moga cannot have ended before B.C. 51. He must be placed even later, because we learn from Chinese records that Yin-mo-fu was in possession of Kipin or Kāpiśa-Gandhāra about 48-99 B.C., and he was preceded by Wu-tou-lao and his son. As there is no real ground for identifying Maues-Moga with any of these rulers he will have to be placed after 33 B.C. He cannot perhaps be placed later than the middle of the first century A.D., because we learn from Philostratos and the author of the Periplus that about the time or a little later both Taxila and Minnagara, the metropolis of Scythia, i.e. the Saka kingdom in the Indus valley, had passed into the hands of the Parthians. It seems, therefore, that Maues-Moga ruled after 33 B.C., but before the latter half of the first century A.D. According to Fleet, Moga flourished in the year 22 A.D.-the year 78 of the era commencing 58 B.C. which afterwards came to be known as the Krita-Mālava-Vikrama era. But the matter must be regarded as not definitely settled. The Khalatse Inscription of the year 187 (?) of Uvima (? Wema Kadphises) and the Taxila

Cf., now Marshall, Monuments of Säfichi, I, 268n.
 Leeuw suggests that the era of the old Saka inscriptions began from the

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Leeuw suggests that the era of the old \$aka inscriptions began from the Yue-chi conquest of Bactria c. 120 B.C.

Silver Vase Inscription of the year 191 of Jihonika possibly suggest that the era to which the dates of these inscriptions, and presumably that of the so-called Sirsukh (Taxila) plate of Moga, are to be referred, began much earlier than B.C. 58.

Numismatists say that Maues was succeeded on the throne of Gandhara by Azes who put an end to the remnant of Greek rule in the Eastern Pañiab by annexing the kingdom of Hippostratos. In the opinion of Marshall he also conquered the Jumna valley where the Vikrama era was in use.1 The coins of Azes are very closely related to the issues of the rulers of the Vonones group, and the assumption has always been made that Azes, the king of the Pañjāb, is identical with Azes, the colleague of Spalirises. Some scholars think that there were two kings of the name of Azes and that the first Azes was the immediate successor, not of Maues, but of Spalirises and that Maues came not only after Azes I. but also after Azes II. But the last part of the theory cannot be accepted in view of the synchronism of Gondophernes and Azes II proved by the fact that Aspavarman served as Strategos, i.e., general or governor, under both the monarchs.\* As Gondophernes ruled in the year 103,8 while Maues-Moga ruled in the year 78.4 and as both these dates are usually referred by scholars to the same era, both Gondophernes and his contemporary Azes II must be later than Maues-Moga. There is no room for Maues-Moga between Azes I and Azes II, because we shall see presently that the succession from Azes I to Azes II is clearly established by numismatic evidence. Maues came either before Azes I or after Azes II; but we have already seen that he could not have reigned after Azes II. He must, therefore, be placed before Azes I. He may have been ruling in the Pañjāb when Vonones was ruling in Sîstan. When Vonones was

1 JRAS, 1947, 22.

<sup>2</sup> Whitehead, Catalogue of Coins in the Pañjab Museum, p. 150.

<sup>5</sup> Cf. the Takht-i-Bāhī Inscription.

<sup>4</sup> Cf. the Taxila Plate of Patika.

succeeded by Spalirises, Maues was succeeded by Azes I. We have already seen that Spalirises and Azes I issue joint coins.\(^3\). The relationship between the two monarchs is not known. They may have been related by blood, or they may have been mere allies like Hermaios and Kuitla Kadobises.\(^3\)

King Azes I struck some coins bearing his own name in Greek on the obverse, and that of Azilises in Kharoshthi on the reverse. Then again we have another type of coins on which the name in Greek is Azilises, and in Kharoshthi is Aya (Azes). Drs. Bhandarkar and Smith postulate that these two joint types, when considered together, prove that Azilises, before his accession to independent power, was the subordinate colleague of an Azes, and that an Azes similarly was subsequently the subordinate of the sub

<sup>1</sup> Rapson on pp. 573-574 of CHI, identifies Aces, the colleague of Spalinses. with Azes II, and makes him the son of Spalirises. On page 572, however, the suggestion is found that Azes II was the son and successor of Azilises. It is difficult to see how the two views can be reconciled. For an inscription of Azes see Corpus, II. i. 17 (Shahdaur Inscription of Sivarakshita). The name of Aja or Aya (Azes) has also been recognised by certain scholars in the Kalawan Inscription of the year 134 and in the Taxila silver scroll record of the year 136. The absence of any honorific title before the name makes it difficult to say whether it refers to a king, and, if it does refer to a king, whether the ruler in question was Azes I or Azes II. Moteover, if Aja or Aya is a royal name, then it would seem, from the analogy of other early Indian epigraphs, that the years 134 and 136 actually belonged to his reign; not years of an era which he founded but of an era which he used. The absence of any honorific title has, however, led some writers to suggest that Aja-Aya was the founder of the reckoning mentioned in the epigraphs, and not the reigning sovereign in the years 134 and 136. The identity of the reckoning with the era of \$8 B.C. cannot be regarded as certain, though the theory has many advocates. Another thorny problem is the relation between this reckoning and the reckoning or reckonings used by Moga and Gondophernes. For the Kalawan Inscription see Ep. Ind. XXI. 251 ff.; IHQ, 1932, 825; 1933, 141; India in 1932-33, p. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Whitehead, p. 178; Marshall, Taxila, p. 16.

<sup>3</sup> Cours of Aziltan are imitted by Mahadesa Th

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conts of Atilises are imitated by Mahddevs Dharsghonts Audumbars (CHI, 599). Along with certain caskest discovered in Taxila (4SI, AR, 1954-15, pp. 39, 90) was a silver coin of the disolouri type of Atilises and a Roman com issued by Augustus. The deposit was probably made early in the first century A.D. We have here new data for settling the chronology of the Mause-Airs group of kings. It may be remembered that Kadphiles I copied the bust of Augustus or one of this immediate successors on his coins. Anilses should not be far removed in date from the Julian Emperors or from the period of Kushali invasion.

nate colleague of Azilises. The two princes named Azes cannot, therefore, be identical, and they must be distinguished as Azes I and Azes II. Whitehead, however, observes that the silver coins of Azilises are better executed and earlier in style than those of Azes. The best didrachms of Azes compare unfavourably with the fine silver coins of Azilises with Zeus obverse and Dioskouroi reverse, and with other rare silver types of Azilises. If Azilises preceded Azes, then following Dr. Smith we must have Azilises I and Azilises II, instead of Azes I and Azes II. In conclusion Whitehead says that the differences in type and style between the abundant issues of Azes can be adequately explained by reasons of locality alone, operating through a long reign.1 Marshall, however, points out that the stratification of coins at Taxila clearly proves the correctness of Smith's theory, according to which Azes I was succeeded by Azilises, and Azilises by Azes II.2

A notable discovery has unearthed the unique gold coin of a king named Athama. Whitehead has no hesitation in recognising him as a member of the dynasty of Azes and Azilises. His date is, however, uncertain.

Unlike most of the Indo-Greek princes, the Saka kings style themselves on their coins Basileus Basileon, corresponding to the Präkrit on the reverse Mahārājasa Rājarājasa. They also appropriate the epithet Mahatasa, corresponding to the Greek Megaloy, which we find on the coins of Greek kings. The title Rājarāja—king of

Inferior workmanship according to some, as a sign of remoteness (from Gandhära') rather than of late date (cf. CHI, 569). C. Hoffmann and Sten Konow not only reject the duplication of Azes, but suggest the identification of Azes with Atilises. According to Marshall Atilises ruled north-westwards as far as Kārdi (HAS.) 1947, as fig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The coins which Smith assigns to Ares II are found generally nearer the surface than those of Ares I (1985, 1944, 1993). For Konow's view, see Ep. 1nd., 1986, 874 and Corpus, II. i. xxxiix-xi. The name 'Azes' is found in association with several rulers of various dates, while that of Atilities is found only with one (xiz., Azes). This possibly points to the plurality of the kings named Azes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> With the exception perhaps of Eukratides one of whose coins bears the legend Maharajasa rejaturajasa Evukratidasa (Corpus, II. i. xxix n), and of a few other rulers including Hermanos (Whitehead, p. 85).

kings—was not an empty boast. Moga had under him the viceroys (satraps) Liaka and Patika of Chuksha (Chach) in the Western Punjab. One of the kings named Azes had under him at least one subordinate ruler, e.g., the Stratagos Aspavarman. The title Satrap or Kshatrapa occurs in the Behistun Inscription of Persia in the form Kshatahrapāvan which means 'protector of the kingdom.' "Strategos," a Greek word, means a general. It is obvious that the Scythians continued in North-Western India the Perso-Hellenic system of government by Satraps and military governors. Coins and Inscriptions prove the existence of several other Satrapal families besides those mentioned above.

The North Indian Kshatrapas or Satraps may be divided into three main groups, viz.:—

- The Satraps of Kāpiši, Puspapura and Abhisāraprastha.
  - 2. The Satraps of the Western Pañjāb, and
  - The Satraps of Mathurā.

A Māṇikiālā inscription affords the bare mention of a Satrap of Kāpiśl² who was the son of the Satrap Granavhryaka.¹ A Kābul Museum Stone Inscription of the year 8s² discloses the name of a Satrap of Puspapura named Tiravharṇa. 'Puspapura', the city of flowers, may have reference to Pushkarāvatī (lotus-city). The name of Sivasena, 'the Kshatrapa in the town of Abhisāra-prastha' occurs in the legend of a copper seal ring found in the Pañjāb.¹ The territory of the three Satraps may have corresponded to Yona, Gandhāra and Kamboja of Aśokan epigraphs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cf. Kiha-päusu of the Rig-vede (Vedic Index, 1. 208). Räshtra-päia of the Arthaiästra and Goptri or Desa-goptri of the Mālauihāgnimilram and the Gupta inscriptions.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapson, Andhra Coins, ci; Ancient India, 141; JASB, 1924, 14, Corpus, II, j. 150-1.

<sup>3</sup> Acta Orientalia, xvi, Pare iii, 1987, pp. 284 ff.

<sup>4</sup> Corpus, II. i. 10g.

The Pañiab Satraps belonged to three families, viz .--(a) The Kusulua or Kusuluka Group-It consisted of Liaka and his son Patika, possibly of the Chhaharata or Kshaharata family, who apparently governed the district of Chuksha.' According to Fleet there were two Patikas.2 But in the opinion of Marshall there was only one viceroy of the name of Patika.3 The Satrapal line of Kusuluka was intimately connected with the Satraps of Mathura. The coins of Liaka Kusuluka show the transition of the district to which they belonged, i.e., a part of Eastern Gandhara, from the rule of the Greek house of Eukratides to the Sakas.5 We learn from the Taxila, or the so-called Sirsukh plate, dated in the year 78, that Liaka was a Satrap of the great king Moga and that Patika, his son, was a great gift-lord (mahādānabati).

- (b) Manioul and his son Zeionises or Jihonika-Numismatists consider them to be Satraps of Pushkalavatî during the reign of Azes II. But the Taxila Silver Vase Inscription of the year 191 discovered by Marshall in 1927' shows that Jihonika was a Kshatrapa in Cukhsha near Taxila in the year 101 of an era of Saka (or Parthian ?) institution whose exact epoch is not known." The successor of Zeionises was apparently Kuyula Kara.9
  - (c) The House of Indravarman10 -It consisted of

<sup>1</sup> Buhler, &b Ind., IV, p. 54; Konow, Corpus, II. i. 25-28. Chuksha. according to Stein, is the present Chach in the north of the District of Attock. See also AGP, 63, 126. The Charsadda Inscriptions of the year 303 refers to a grāmasvāmin and satrap (of Chukhsa?) named Avakhajhāda (Konow, Acta Orientalia, XX, p. 108ff).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JARS, 1907, p. 1035. The existence of at least two Liakas is, however, proved by the Taxila plate and the Zeda inscription (Corpus. II. i. 145). A Lia(ka) appears also to be mentioned in the Manschra inscription of the year 68. He may have been identical with the father of Patika, Eb. Ind. XXI, 287.

<sup>8</sup> JRAS, 1914. pp. 979 ff.

<sup>\*</sup> Cf. Inscription G on the Mathura Lion Capital.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapson's Ancient India, p. 154.

<sup>6</sup> Ep. Ind., XXI, 257; JRAS, 1982, 958n.

<sup>7</sup> JRAS, 1948, January, 157 f. Corpus, II. i. 81 f.

<sup>8</sup> Ep. Ind., XXI, 255f.

<sup>\*</sup> CHI, 58an, 588. 10 Indravarman has been identified by some scholars with Itravarma, son of Vijayamitra, who is known from certain coins. Vijayamitra is further

Indravarman, his son Aspavarman, and Aspa's nephew Sasa(s) or Sasa(n). Aspavarman acted as governor of both Azes II and Gondophernes, while Sasa(s) served under Gondophernes and Pakores.

## The Satraps of Mathura

The earliest of this line of princes were once believed to be the rulers Hagāna and Hagāmasha. They were supposed to be succeeded by Rājuvula, who may have governed śākala at an earlier stage According to Allan' he established himself in Mathurā late in life. The genealogical table of the house of Rājuvula or Rājula as arranged by Sten Konow' is given below in a foot-note.

Rājuvula or Rājula is known from inscriptions as Mora near Mathurā calls him a Mahākshatraþa or Great Satrap (viceroy). But the Greek legend on some of his coins describes him as "king of kings, the Saviour" showing that he probably declared his independence.

Rājuvula was apparently succeeded by his son Sudasa, Somdāsa or Sodāsa, Inscription B on the Mathura Lion Capital mentions him as a Kshatrava (Satrap) and as the

<sup>1</sup> CIC, AI, CXV.



segarded as dentical with, on a surcesso of, Vsyakamitra, a feudatory of Munder (Menandey). The importance of these identifications, in determining the chronological relation of the Indo-Greeks and the Sakas, is obvious. (Majunder, Ep. Ind., xxxv., 1 ff, Surrax, Select Interspitions, nos ff; Ep. Ind., xxxv., 1 st;) (Moster, Ind. IV. 4, 1948, 20, 5]. Also Whitchead. Numinatic Ginomicle, 1944, pp. 19-104. Apacharage of the Bajaur inveription is taken by some to mean "fuller of the West"

son of the Mahākshatrava Rajula (Rājuvula). But later inscriptions at Mathura written in Brahmi characters call him a Mahākshatrapa. One of these inscriptions gives a date for him in the year 721 of an unspecified era. It is clear that during his father's lifetime he was only a Satrap. But on his father's death some time before the year 72, he became a Great Satrap. Sten Konow adduces grounds for believing that sodasa dated his inscription in the so-called I'ikrama era.2 Consequently the year 72, in his opinion, possibly corresponds to A.D. 15.

Dr. R. C. Majumdar refers the dates of the Northern Satraps (of Taxila and Mathura) to the Saka era, and places them in the middle of the second century A.D. But Ptolemy, who flourished about that time, places neither Taxila nor Mathura within Indo-Scythia, i.e., the Saka dominion. This shows that neither Taxila nor Mathura was a Saka possession in the second century A.D. The principal Indo-Scythian possessions in Ptolemy's time were Patalene (the Indus Delta), Abiria (the Abhira country in Western India), and Syrastrene (Kāthiāwād). This is exactly what we find in the Junagadh inscription of the śaka ruler Rudradaman I, who flourished in the middle of the second century A.D. In Ptolemy's time Taxila was included within the Arsa (Sanskrit Uraśā) territory, and Mathura belonged to the Kaspeirajoi.5 Dr. Majumdar suggests that Ptolemy probably noticed the Saka empire of Maues and his successors (which included Taxila. Mathura and Ujjayinî) under the name of 'Kaspeiraioi'. But we

The genealogy, as reconstructed by Sten Konow, is not accepted by many scholars. An older view makes Kharaosta the son of a daughter of Rajuvula. For Rajuvula's connection with C. Pañjab, see Allan, CCA1, 185. Cf. 498 ante.

<sup>1 42</sup> according to Rapson. But 72 is preferred by most scholars.

<sup>2</sup> Ep. Ind., Vol. XIV, pp. 189-141.

<sup>3</sup> Ind. Ant., 1884, p. 354

<sup>4</sup> Ind. Ant., 1884, p. 348.

<sup>5</sup> Ind. Ant., 1884, p. 350.
6 Journal of the Department of Letters, University of Calcutta, Vol. I, p. 98 n.

should remember that far from including Taxila, Mathurā and Western India within one empire, Ptolemy sharply distinguishes the land of the Kaspeiraioi from Indo-Scythia which was the real Saka domain in the middle of the second century A.D.! Moreover, the territory of the Kaspeiraioi must have included the region below the sources of the Jhelum Chenab and the Ravi, i.e., Kaśmira and its neighbourhood: and there is no evidence that the dynasty of Maues ever ruled in Kaśmira. It was only under the kings of Kanishka's dynasty that Kaśmira and Mathurā formed parts of one and the same empire. As suggested by the Abbé Boyer the Kaspeiraioi of Ptolemy evidently referred to the Kushān empire.

We learn from the Mathura Lion Capital Inscriptions that when Sudasa, i.e. Sodasa, was ruling as a mere Kshatrapa, Kusuluka Patika was a Mahākshatrapa. As Sodāsa was a Mahākshatrapa in the year 72, he must have been a Kshatrapa before 72. Consequently Kusuluka Patika must have been reigning as a Mahākshatrapa contemporary of the Kshatrapa Sodasa before the year 72. The Taxila plate of the year 78, however, does not style Patika as a Kshatrapa or Mahākshatrapa. It calls him Mahādānabati (great gift-lord) and gives the satrapal title to his father Liaka. Dr. Fleet thinks that we have to do with two different Patikas. Marshall and Sten Konow on the other hand, hold the view that the Mahādānabati Patika, who issued the Taxila plate, is identical with the Mahākshatrapa Kusuluka Patika of the Mathura Lion Capital, but the era in which the inscription of Sam 72 is dated, is not the same as in the Taxila plate of Sam 78. In other words

 $<sup>^1</sup>$  Cf. Ptolemy, Ind. Ant., 1884, p. 354, and the Junagadh Inscription of the 8aka ruler Rudradaman.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Land of Kaiyapa? Räjateraigyal, 1, 27, Lh. IV, 227. Stein accepts the dentification of the territory of the Kaspeninis with Kaimir, but rejects Wilson's assumption that Kaimir was derived from Kaiyapa Pama (JASB, 1890, Extra a, pp. 9-13). The evidence of Poleeny seems to suggest that the city of Kaspeira stood close to Multan. Albertan (1, 298) in a later age mentions Kaiyapaparu as a name of Multan intelf.

<sup>3</sup> Sten Konow, Corpus, Vol. II, Pt. I, 28, Ep. Ind., XIX, 257.
4 JRAS, 1913, 1001n.

while Fleet duplicates kings, Marshall and Sten Konow duplicate eras. It is difficult to come to any final decision from the scanty data at our disposal. Fleet's theory is not improbable in view of the fact that we have evidence regarding the existence of at least two Liakas. But the duplication of kings is not absolutely necessary as the designation 'mahādānapati' given to Patika in the Taxila plate does not preclude the possibility of his having been a Mahākshatrapa as well a few years back. We should remember in this connection that there are instances among the Western Kshatrapas of Chashtana's line, of Mahākshatrapas being reduced to a humbler rank' while other members of the family held the higher office,2 and of a Kshatrapa (Jayadaman) being mentioned without the satrapal title.\(^1\) It is, therefore, not altogether improbable that the inscription of Sam 72 and that of Sam 78 are dated in the same era, and yet the two Patikas are identical.' If Sten Konow and Sir John Marshall are right in reading the name of Aja-Aya (Azes) in the Kalawan Copper-plate Inscription of the year 184 and the Taxila Inscription of 196, we have additional instances of a ruler of this age being mentioned without any title indicative of his rank.

Kharaosta was, according to S. Konow, the father-inlaw, and according to Fleet, a grandson (daughter's son), of Rājuvula and consequently a nephew of Soḍāsa. The inscriptions A and E on the Mathurā Lion Capital mention him as the Yucaraya Kharaosta. Sten Know think's that he was the inheritor to the position as "King of kings"

<sup>1</sup> Cf. Majumdar, The Date of Kantshka, Ind. Ant., 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapson, Coins of the Andhra Dynasty, etc. cxxivi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andhau Inscriptions.

<sup>4</sup> The Rhjatarságuri furnaher an instance of a son being replaced by his talter as king (cf. the case of Pärtha), and of a king abdicating in favour of his son and again resuming control over the kingdom; cf. the case of Kalass who continued to be a co-ruler after the resumption of control by his father, and that of Rajā Minningh of Johphur (864-q4). The case of Viljarddinys VII (Eastern Challabag, D. C. Ganguli, p. 104 and of Zäfar Khān of Gujarat mas also be cited in this connection (Camb. Hist. Ind., III, 196).

<sup>5</sup> JRAS, 1913, 919, 1009

<sup>6</sup> Corpus, 36.

after Moga. His known coins are of two types, presenting legends in Greek characters on the obverse and in Kharoshthi on the reverse. The Kharoshthi legend runs thus: Kshatrapasa pra Kharaostasa Artasa putrasa. 'Pra' according to Sten Konow, may be a reflex of Prachakshasa.'

The coins of the family of Rājuvula are imitated from those of the Stratos and also of a line of Hindu princes who ruled at Mathurā. This shows that in the Jumna valley Scythian rule superseded that of both Greek and Hindu princes.

A fragmentary inscription found by Vogel on the site of Ganeshra near Mathura revealed the name of Satrap of the Kshaharata family called Ghatāka.

# The Nationality of the Northern Satraps

Cunningham held that the inscription P on the Mathurā Lion Capital—Sarvasa Sakastanasa puyae—gave decisive proof that Rājuvula or Rājula, Soḍāsa and other connected Satraps were of Śaka nationality. Dr. Thomas shows, however, that the Satraps of Northern India were the representatives of a mixed Parthian and Śaka domination. This is strongly supported a priori by the fact that Patika of Taxila, who bears himself a Persian name, mentions as his overlord the great king Moga whose name is śaka. The inscriptions on the Lion Capital exhibit a mixture of Persian and Śaka nomenclature. Attention may, however, be called here to the fact that in the Hartvañŝa there is a passage' which characterises the Pahlavas or Parthians a "śmaˈsudhārinaḥ" (beauded).

<sup>1</sup> Corpus, xxxx. 'prachashasa' (=epsphanous, " of the gloriously manifest one"), occurs on coins of Stato I and Polyxanos. It is, however, possible that the Sanskrit equivalent of the name of the Satzap is prakhara-ojas, "of burning effuleence."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JRAS, 1912, p. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. Ind., Vol. IX. pp. 138 ff; JRAS, 1906, 215f For Sten Konow's views see Corpus, II. 1. xxxvii.

<sup>4</sup> I. 14, 17,

<sup>5</sup> The passage is also found in the Vayu Purana, Ch. 88, 141.

Judged by this test, kings of the family of Rājuvula and Nahapāna, who are not unofen taken to be Parthians, could not have belonged to that nationality as their portraits found on coins' show no traces of beards and whiskers. They were, therefore, almost certainly sakas.

## SECTION II. THE PAHLAVAS OR PARTHIANS1

Already in the time of Eukratides, Mithradates I, King of Parthia (c. 171-138/37 B.C.), had probably conquered portions of the Pañjāb or Sind, and in the days of the Saka Emperors of the family of Maues-Moga, princes of mixed Saka-Pahlava origin ruled as Satraps in Northern India. But it is important to note that Isidore of Charax, possibly a younger contemporary of Augustus, who wrote not earlier than 26 B.C. (reign of Phraates IV and the revolt of Tiridates) and is quoted by Pliny, does not include the Kābul Valley. Sind or the Western Pañjāb within the empire of the Parthians or Pahlavas. The easternmost provinces of the Parthian empire mentioned by that writer are Herat (Aria). Farah (the country of the Anauoi, a segment of Aria (i.e., the Herat Province). the districts between the Lake Hamun and the Helmund (Drangiana and Sakasthāna), and Kandahār (Arachosia or "White India"). Towards the middle of the first century A.D., however, Saka sovercignty in parts of Gandhara must have been supplanted by that of the Parthians. In 43-44 A.D., when Apollonios of Tvana is reputed to have visited Taxila, the throne was occupied by Phraotes, evidently a Parthian.1 He was however independent of Vardanes, the great King of Babylon and Parthia (c. 89-

<sup>1</sup> lhe Patihans (Părihava, Pahlava) were an Irânian people established on the borders of the district that is today Mazandarân and Khurisân. About 249/8 B.C. they revolted against the Scientisân under the command of Arabata (Arasces), a leader of Scythia (Pope and Ackerman, A Survey of Persian Art., p. 71).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apratthata (Gondophernes) according to Herzfeld and Tarn (Greeks, 341).

47/48 A.D.,1 and himself powerful enough to exercise suzerain power over the "Satrap of the Indus." Christian writers refer to a king of India named Gundaphar or Gudnaphar and his brother Gad who are said to have been converted by the Apostle St. Thomas and who, therefore lived in the first century A.D.2 We have no independent confirmation of the story of the biographer of Apollonios. But the "so-called" Takht-i-Bāhī record of the year 103 (of an unspecified era) shows that there was actually in the Peshawar district a king named Guduvhara (Gondophernes). The names of Gondophernes and, in the opinion of some scholars, of his brother Gad, are also found on coins.' According to Rapson the two brothers were associated as sub-kings under the suzerainty of Orthagnes (Verethragna). Sten Konow, however, identifies Orthagnes with Guduvhara himself, while Herzfeld suggests that he was the "unnamed son of Vardanes, mentioned by Tacitus, who claimed the throne against Volagases I about A.D. 55." Dr. Fleet referred the date of the Takht-i-Bahaī (Bāhī) inscription to the Malava-Vikrama era, and so placed the record in A.D. 47.5 He remarked "there should be no hesitation about referring the year 103 to the established Vikrama era of B.C. 58; instead of having recourse, as in other cases too, to some otherwise unknown era beginning at about the same time. This places Gondophernes in A.D. 47 which suits exactly the Christian tradition

Debevoise, A Political History of Parthia, 270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The original Syriac text of the legend of St. Thomas belongs probably to the third century A.D. (JRAS, 1913, 684). Cf. Ind. Ant., 3, 309.

Whitehead, pp 95, 155. Gondophernes=Vindaphama, "Winner of glory" (Whitehead, p. 146, Rapson and Allan). The king assumed the title of Devavrata. S. Konow, following Fleet, takes the word Guḍana on the coins to refer to the tribe of Gondophermes (Corpus, II. i. xiv).

<sup>\*</sup> Corpus, xlv1; The Cambridge Shorter History of India, 70

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RAS. 1905, pp. 283-285, 1905, pp. 265-70x 1907, pp. 150-172. 1013-1026, 1013, pp. 993-1009, Cf. the views of Cunningham and Down (R. 4., 4. 507). The discovery of the Khalauce and the Taxila silve wase inscriptions, however, makes the theory of Flex less plausible unless we believe in the existence of a plurality of Sala-Pahlava cras. Dr. Jayanwal was inclined to place Condoptemen in so B.C. But this date is too early to suit the Christian tradition.

which makes him a contemporary of St. Thomas, the Apostle."

The power of Gondophernes did not probably in the beginning extend to the Gandhara region. His rule seems to have been restricted at first to Southern Afghanistan.1 He succeeded, however, in annexing the Peshawar district before the twenty-sixth year of his reign. There is no epigraphic evidence that he conquered Eastern Gandhara (Taxila) though he certainly wrested some provinces from the Azes family. The story of the supersession of the rule of Azes II by him in one of the Scythian provinces is told by the coins of Aspavarman. The latter at first acknowledged the suzerainty of Azes (II) but later on obeyed Gondophernes as his overlord. Evidence of the ousting of Saka rule by the Parthians in the Lower Indus Valley is furnished by the author of the Periplus in whose time (about 60 to 80 A.D.) Minnagara, the metropolis of Scythia, i.e., the Saka kingdom in the Lower Indus Valley, was subject to Parthian princes who were constantly driving each other out. If Sten Konow and Sir John Marshall are right in reading the name of Aja-Aya or Azes in the Kalawan Inscription of 184 and the Taxila Inscription of 186, then it is possible that Saka rule survived in a part of Eastern Gandhāra,\* while Peshāwar and the Lower Indus Valley passed into the hands of the Parthians. But the absence of an honorific title before the name of Aja-Aya and the fact that in the record of the year 186 we have reference to the establishment of relics of the Buddha in Takshasilā "for the bestowal of health on the Mahārāja Rājātirāja Devaputra Khushana," probably suggest that the

<sup>1</sup> JRAS, 1913, 1003, 1010.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For Fleet's interpretation of "Sa 176 syssas subadass means, etc." see RAS, 1944, 1995; lass Calcutat Renies, 1931. December, 493-496. S. Konow thought at one time that sysas stood for adjusps (w-the first). He took the word as qualifying ashadass. But he changed his views after the discovery of the Kalawán Ioscription of 194. He now thinks that the addition eyessa, open does not characterize the erra as instituted by Aze, but simply as "connected with Parthian rulers" (Ep. Ind., xxi. 1955). He refers the dates 194. 196 to the era of 48 B.C.

years 134 and 136 belong, not to the prawardhamānavijayarājya (the increasing and victorious reign) of Azes, but to a period when his reign was a thing of the past (attarājya), though the reckoning was still associated with his honoured name. The dating in the Jāmbighā inscription (Lakshmana-senasy=ātturājye sam 83) possibly furnishes us with a parallel.

The Greek principality in the Upper Kābul Valley had apparently ceased to exist when Apollonios travelled in India. We learn from Justin that the Parthians gave the coup de grace to the rule of the Bactrian Greeks. Marshall says that the Kābul valley became a bone of contention between the Parthians and the Kushāns. This is quite in accordance with the evidence of Philostratos who refers to the perpetual quarrel of the "barbarians" with the Parthian king of the Indian borderland in 48-44 A.D.

With Gondophernes were associated as subordinate rulers his nephew Abdagases (in S. Afghanistān), his generals Aspavarman and Sasa(s) or Sasa(n), and his governors Sapedana and Satavastra (probably of Taxila).

After the death of the great Parthian monarch his empire split up into smaller principalities. One of these (probably Sistan) was ruled by Sanabares, another (probably) embracing Kandahār and the Western Pañjāb) by Pakores, and others by princes whose coins Marshall recovered for the first time at Taxila. Among them was Sasa(s) or Sasa(n) who acknowledged the nominal sway of Pakores. The internecine strife among these Parthian princelings is probably reflected in the following passage of the Periplus:—

"Before it (Barbaricum) there lies a small island and inland behind it is the metropolis of Scythia, Minnagara; it is subject to Parthian princes who are constantly driving each other out."

Epigraphic (and in some cases numismatic) evidence proves that the Pahlava or Parthian rule in Afghanistān,

\* ASI, AR, 1929-30, 58ff.

<sup>1</sup> Raychaudhuri, Studies in Indian Antiquities, pp. 165f.

the Pañiāb and Sind was supplanted by that of the Kushana, Gushana, Khushana or Kushani dynasty. We know that Gondophernes was ruling in Peshawar in the year 103 (A.D. 47 according to Fleet, somewhat earlier according to others). But we learn from the Panitar inscription that in the year 122 the sovereignty of the region had passed to a Gushana or Kushan king.' In the year 136 the Kushan suzerainty had extended to Taxila. An inscription of that year mentions the interment of some relics of the Buddha in a chapel at Taxila "for bestowal of perfect health upon the Mahārāja, rājātirāja devaputra Khushana." The Sui Vihar and Mahenio Daro Kharoshthī Inscriptions prove the Kushān conquest of the Lower Indus Valley. The Chinese writer Pan-ku, who died in A.D. 92, refers to the Yueh-chi occupation of Kao-fou or Kābul. This shows that the race to which the Kushans belonged took possession of Kabul before A.D. 92. It is, no doubt, asserted by a later writer that Kao-fou is a mistake for Tou-mi. But the mistake in Kennedy's opinion would not have been possible, had the Yueh-chi not been in possession of Kao-fou in the time of Pan-ku.3 The important thing to remember is that a Chinese writer of 92 A.D., thought Kao-fou to have been a Yueh-chi possession long before his time. If Sten Konow is to be believed, the Kushans had established some sort of connection with the Indian borderland as early as the time of Gondophernes. In line 5 of the Takht-i-Bāhī inscription Sten Know reads "erjhuna Kapasa puyae,"

<sup>1</sup> For a note on the dynastic nomenclature, see R. Schafer, IAOS, 67. 4. D. 296ff; cf. AOS, 65, 71ff.

<sup>2</sup> We learn from Philostratos that already in the time of Apollonios (A.D. 43-44) the barbarians (Kushāns?) who lived on the border of the Parthian kingdom of Taxila were perpetually quarrelling with Phraotes and making raids into his territories (The Life of Apollonius, Loeb Classical Library, pp.

<sup>\$</sup> JRAS, 1912, pp. 676-678. Note also Pan-ku's reference to a man's head on the coins of Ki-pin (JRAS, 1921, p. 685n) which possibly suggests an acquaintance with the coinage of Kuvula Kaphsa (or Kasa?).

<sup>\*</sup>Ep. Ind., XIV, p. 294; XVIII (1926), p. 282. Corpus, II, i. 62. Some regard this "Kapa" as a phantom. It is interesting to recall in this connection a statement of Philostratos (The life of Apollonius of Tyans, Loeb Classical

"in honour of prince Kapa," i.e., Kujūla Kadphises, the Kushān king, who is said to have succeeded Hermaios in the Kābul valley. Kujūla Kadphises has been identified with the Kuei-shuang (Kushān) prince K'iu-t-siu-k'io who took possession of Kao-fou (Kābul) Po-ta and Ki-pin. It appears from numismatic evidence that this Kushān chief was possibly an ally of Hermaios with whom he appears to have issued joint coins. Kadphises seems also to have been at first on friendly terms with the Parthian rulers of Gandhāra. But the destruction of Hermaios' kingdom by the parthians' probably supplied him with a casus belli. He made war on the latter and eventually destroyed their power in the north-west borderland of India.

### SECTION III. THE GREAT KUSHANS

We are informed by the Chinese historians that the Kushāns (chiefs of the Kuei-shuang or Kouei-chouang principality) were a section of the Yueh-chi! (Yüe-chi) race The modern Chinese pronunciation of the name according to Kingsmill is said to be Yué-ti. M. Lévi and other French scholars write Yue-tchi or Yué-tchi,

We learn from Ssū-ma-ch'ien (the Chinese annalist,

Library, p. 183) that in A.D. 45-44, the Parthian king of Taxilla had enlisted the evrices of certain "barbaranas" to patrol his country so that instead of invading his dominions they themselves kept off the "barbarians" that were on the other side of the fronsite rand were difficult people to deal with. Prince "Kapas" (if the reading and interpretation be correct) may have been a first one of these friendly barbarian clifes. His date is indicated by his (?) instation of a Roman emperor's head of a style not later than about A.D 60 (FRAS, 1915, 1918).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Or one of his ancestors? Cf. Tarn, The Greeks, pp. 359, 343<sup>2</sup> Pedigree coins according to Tarn.

Before the Parthian conquest, Kāpiši apparently had to obey, for a time, the rule of Maues and Spalirises (CHI, 590 f.). The Kuchāns, the "harbarian" enemies of "Phraotes", may have had a hand in the restoration of Greek rule before its final disappearance in the Kābul valley.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The periods of Yue-chi migration have been discussed by several scholars. The first period of march from Kanthu to the Upper Li, c. 172-161, B.C. Second stage from the Upper Li to the Oxus between 183-183 B.C. The latted period began with the conquest of Bactria (c. 129 B.C.) Leeuw, The Scythian Period, pp. 31-35.

who recorded the story of the travels of Chang-k'ien, the famous envoy), that between B.C. 174 and 165 the Yueh-chi were dwelling between the Tsenn-hoang (Tun-huang) country and the K'i-lien mountains, or Tien-chan Range, south and east of Lake Issykul in Chinese Turkestan.' At that date the Yueh-chi were defeated and expelled from their country by the Hiung-nū who slew their king and made a drinking vessel out of his skull. The widow of the slain ruler succeeded to her husband's power. Under her guidance the Yueh-chi in the course of their westward migration attacked the Wu-sun whose king was killed.' After this exploit the Yueh-chi attacked the śakas-on the upper Ili and in the plains of the Jaxates or the Syr Darya and compelled their king or 'lord' to seek refuge in Kipin (Kāpišs-Lampāka-Gandhāra).'

Meantime the son of the slain Wu-sun king grew up to manhood and, with the assistance of the Hiung-nū drove the Yueh-chi further west into the Ta-hia territory washed by the Oxus. The Ta-hia, who were devoted to commerce, unskilled in war and wanting in cohesion, were easily reduced to a condition of vassalage by the Yueh-chi who established their capital or royal encampment to the north of the Oxus (Wei), in the territory now belonging to Bukhārā (in ancient Sogdiana). The Yueh-chi capital was still in the same position when visited by Chang-kien in or about B.C. 128-86.

The adventures of Chang-k'ien as related by Ssū-mach'ien in the Sse-ke or Shi-ki (completed before B.C. 91)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smith says (EHI<sup>4</sup>, p. 263) that they occupied land in the Kansuh Province in North-Western Chma. Sec also CHI, 26g, Halten, J. Am. O: Soc., 6g, pp. 7s f. For the Hung-nü-Hun Problem, cf. Stein, IA, 1905, 7s f, 84.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> The main section of the Yuch-chi passed on westwards beyond Lake laykkili, the rest diverged to the South and settled on the frontier of Tibet. The latter came to be known as the "Little Yuch-chi". Eventually they established their capital at Furnshapura in Gandhára. Smith. EHI<sup>6</sup>, 26; S. Konow. Corpus. II. 5, 15, 8200.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A part of the Saka horde apparently seized Ferghana (Ta Yuan) c. 128 B.C. (Tarn, Greeks, 278 n. 4, 279).

<sup>\*</sup> JRAS, 1903. pp. 19-20; 1912. pp. 668 ff.; PAOS, 1917. pp. 89 ff.; White-head, 171; CHI, 429, 565, 701; Tarm, Greeks, 84, 274 n, 277; S. Konow, Corpus II. i. xxii-xxiii. 1iv. kxii.

were retold in Pan-ku's Ts'ien Han-shu or Annals of the First Han Dynasty that dealt with the period B.C. 206—A.D. 9 or 24, and was completed by Pan-ku's sister after his death in A.D. 92, with three important additions, namely:—

- 1. That the kingdom of the Ta-Yueh-chi had for its capital the town of Kien-chi (Kien-she), to the north of the Oxus, and Kipin lay on its southern frontier.
  - 2. That the Yueh chi were no longer nomads.
- 3. That the Yueh-chi kingdom had become divided into five principalities, vzz., Hi (eo)u-mi (possibly Wakhān' between the Pamirs and the Hindukush), Chouangmi or Shuang-mi (Chitral, south of Wakhān and the Hindukush) Kouet-chouang or Kuer-shuang, the Kushān principality, probably situated between Chitral and the Panjshir country, Hit(hjum (Parwān on the Panjshir) and Kao-fou (Kābul).<sup>2</sup>

We next obtain a glinpse of the Yueh-chi in Fan-Ye's Hou Han-shu or Innals of the Later Han Dynasty which cover the period between 4.D. 25 and 220. Fan-Ye based his account on the report of Pan-young (ctr. A.D. 125) and others. He himself died in 445 A.D. The capital of the Yueh-chi was then probably the old Ta-hia (Bactrian) city of Lan-shi, variant Ch'in-shi, to the north of the Oxus.

<sup>9</sup> A. Bahanapatt, apparently lord of Wakhān, figures in the inscription of Makhānāja rāṇlūnināja dereptura; Kuuhānapiara Shāhu Vamatakha(ma) whose identitv is unscrtam. The title devaputra connects him with the Kanishka Group of Kubhān hings, and not the Kadphises Group. ASI, 1911-12, Pt. I. 15, 1999-51; Pt. 2, 288

a A later historian regards Kao-fou as a mistake for Tou-mi which, however, was pitohably not far from Kähul, JRAS, 1918, 869. For the proposed identifications see Corpius, II. i. ivi. Ci JRAS, 1908, 21: 1918, 669. In Ep. Ind., XXI. 255. Shoow suggests the identification of Kuet-shuang with Gondhaïra or the country immediately to it, north.

4 Gf. S. Konow, Corpus, liv: "It is accordingly the events of the period A.D. 25-125 which are narrated by Fan-Ne, though there are some additions referring to a somewhat later time in the case of countries which were near enough to remain in contact with China after the reign of emperor Ngan" (10-781). See 200 Ep. Ind., XXII. 258.

S Alexandria - Zariaspa or Bactria (Tarn, Greeks, 115, 298). JAOS, 61 (1941), 242 n.

(-94-/, -4- --

<sup>1</sup> Cf. Corpus, II i. hv

Fan-Ye gives the following account of the Yueh-chi conquest:

"In old days the Yue-chi were vanquished by the Hiung-nu. They then went to Ta-hia and divided the kingdom among five Hsi-h(e)ou or Yabgous, viz., those of Hsiumi, Shuangmi, Kuei-shuang, Hsitun and Tumi, More than hundred years after that, the hsi-hou or Yabgou (Yavuga) of Kuei-shuang (Kushan) named K'iu-tsiu-k'io attacked and annihilated the four other hsi-hou and made himself king or lord (Wang); he invaded Ngari-si (the Arsakid territory, i.e., Parthia) and took possession of the territory of Kao-fou (Kābul), overcame Po-ta\* and Ki-pin and became complete master of these kingdoms. K'iu-tsiuk'io died at the age of more than eighty. His son Yenkao-tchen succeeded him as king. In his turn he conquered T'ien-tchou (lit, 'India,' on the banks of a great river, apparently the kingdom of Taxila referred to by Philostratos), and established there a chief for governing it. From this time the Yue-chi became extremely powerful. All the other countries designated them Kushan after their king, but the Han retained the old name, and called them Ta-Yue-chi."

"K'iu-tsiu-k'io" has been identified with Kujula<sup>3</sup> Kadphises (I), 4 or Kozola Kadaphes, the first Kushān king who struck coins to the south of the Hindukush. Numismatic evidence suggests that he was the colleague or ally, and afterwards the successor, of Hermaios, the last Greek

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> According to one view the five his-hou existed already in Ta-hia when the Yueh-chi invaded Bactria  $(JAOS, 65. 7\pi f.)$ .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Perhaps identical with the country of Po-tas which, in the time of Sung-yiun, sent two young hom to the King of Gandhira as present (Beal, Records of the Western World, Vol. I. ci). S. Konow (Eb. Ind., XXII.) identified Piu-ta with Ghazni, but later on (Eb. Ind., XXII. 258) suggested its identification with Butthsk, ten mile east of Kibbul.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. Kusuluka. The expression probably means 'strong' or beautiful (8. Konow, Corpus, 1). According to Burrow (The Language of the Kharosithi Documents, 8s, 8r) Kujula = Gusura = Vazir. Dr. Thomas (possibly) thinks that the word Kujula has the sense of 'Saviour'.

Pahlavi Kad=chiel+pises or pes=form, shape, JRAS, 1913, 632 n.

Fleet and Thomas, JRAS, 1913, 967, 1034; in the opinion of some scholars Hermaios was dead at the time of the Kushān conquest. Coins bear

468

prince of the Kābul valley. The former view that Kādphises conquered Hermaios is, in the opinion of Marshall, wrong. Sten Konow finds his name mentioned in the I akht-i-Bāhī inscription of the year 103 belonging to the reign of Gondophernes. The inscription probably belongs to a period when the Kushān and Parthian rulers were on friendly terms. But the Parthian attack on the kingdom of Hermaios apparently led to a rupture which ended in war. The result was that the Parthians were ousted by Kadohises I.

Marshall identifies Kadphises I with the Kushan king of the Panjtar record (of the year 122) and the Taxila scroll of the year 136.2 We should, however, remember that in the Taxila inscription of 136 the Kushan king is called Devaputra, a title which was characteristic of the Kanishka group and not of Kadphises I or II unless we identify Kadphises I with Kuyula Kara Kaphsa." The monogram on the scroll is by no means characteristic only of coins of the Kadphises group, but it is also found, in Marshall's and S. Konow's opinion, on the coins of Zeionises and Kuvula Kara Kaphsa. If, however, S. Konow and Marshall are right in reading the name of Uvima Kaythisa in the Khalatse inscription of the year 184 or 187, and in identifying him with Vima Kadphises, the king of the Panitar and Taxila records of 122 and 136 may have been a predecessor of Wema (Vima), and should preferably be identified with Kadphises I. But the reading 'Uvima

ing his name continued, according to this view, to be struck long after hed peoced away. The regards the Hermanos-Raphibies coins as 'predigree count'. His view is not accepted by Barchhofer (JAOS, 63, age n). Supportes of the 'allhance' thoosy may point to the gold delibera circulating in Chungkhing engraved with relief portraits of Marshall Chiang Kaishek and President Roocewelt of the 'United States' (A. B. Patricks, 293-393).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The interpretation of 5. Konow is not accepted by Professor Rapson, 1RAS, 1930, p. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JRAS, 1914, pp. 977-78, Rapson, CHI, 58x, identifies the Kushān king of 136 with Vima (t.e., Kadphises II).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mentioned by R. D. Banerji, Prächina Mudrā, p. 85. I cannot vouch for the correctness of the reading.

Kavthisa' and his identification with Kadphises II are by no means certain.

Kadphises I probably coined no gold but only copper. His coinage shows unmistakable influence of Rome.' He copied the issues of Augustus or those of his immediate successors preferably Claudius (A.D. 41-54)," and used the titles Yavuga (chief), Mahārāja, Rājātirāja (the great king, the king of kings) and "Sachadhrama thita", "Steadfast in the True Faith" (of the Buddha?).\*

"K'iu-tsiu-k'io," or Kadphises I, was succeeded by his son Yen-kao-tchen, the Vima, Wima or Wema Kadphises of the coins, who is usually designated as Kadnhises II. We have already seen that he conquered Tien-tchou or the Indian interior, probably Taxila, and set up a chief who governed in the name of the Yueh-chi. According to Sten Konow4 and Smith5 it was Kadphises II who established the Saka Era of A.D. 78. If this view be accepted then he was possibly the overlord of Nahapana, and was the Kushan monarch who was defeated by the Chinese between A.D. 73 and 102 and compelled to pay tribute to the emperor Ho-ti (A.D. 89-105). But there is no direct evidence that Kadphises II established any era. No inscription or coin of this monarch contains any date which is referable to an era of his institution. On the contrary we have evidence that Kanishka did establish an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In one class of his coppea come appears a Roman head which was palably ministed from their of Augustion (B C 27, AL), 14; Therins (A.D. 14; 72), or Chaudino (A.D. 14; 72), in Chaudino (A.D. 14; 72), or Chaudino (A.D. 14; 72), in Chaudino (A.D. 14; 74), and occur not unfrequently in later literature. Diplomatic relations between Rome and fluida were established as early as the time of Augustius who received an embassy from king "Fandono" (BAS, 1860, 1996; fixen), the Cample, Hut In Chaudino (BAS, 1860, 1996; fixen), the Cample (Bassian (A.D. 14), and (A.D. 14), a

<sup>3</sup> The Cambridge Shorter History, 74, 75.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Smith, Catalogue, 67 n.; S. Konow, Corpus, II. i. lxiv f.; Whitehead,

<sup>4</sup> Ep. Ind., XIV, p. 141.

<sup>5</sup> The Oxford History of India, p. 128.

era, that is to say, his method of dating was continued by his successors, and we have dates ranging probably from the year 1 to 99.1

The conquests of the Kadphises kings opened up the path of commerce between China and the Roman Empire and India. Roman gold began to pour into this country in payment for silk, spice and gems. Kadphises II began to issue gold coins. He had a bilingual gold and copper coinage. The obverse design gives us a new lifelike representation of the monarch. The reverse is confined to the worship of Siva, which was gaining ground since the days of the Siva-Bhāgaudas mentioned by Pataijali. In the Kharoshthi inscription Kadphises II is called "the great king, the king of kings, lord of the whole world, the Mahsbara, the defender."

We learn from Yu-Houan, the author of the Wei-lio' which was composed between A.D. 239-265 and covers the period of the Wei down to the reign of the emperor Ming (227-239), that the Yueh-chi power was flourishing in Kipin (Kāpiśa-Gandhāra), Ta-hia (Oxus valley), Kao-fou (Kābul) and Tien-t-chou (India) as late as the second quarter of the third century A.D. But the early Chinese annalists are silent about the names of the successors of Yen-kao-t-chen (Kadphises II). Chinese sources, however, refer to a king of the Ta-Yueh-chi named Po-tiao or Puā-d'ieu (possibly Vāsudeva) who sent an embassy to the

<sup>1</sup> For criticism of the "Omitted hundreds theory," see JRAS, 1913, 980 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>A gold con of Wima or Vima (NC, 1934, 252), gives him the title Bauleus Bauleum Soter Megas (Tarn, Greeks, 354 n. 5). This throws welcome light on the problem of the identification of the nameless king Soter Megas.

<sup>4</sup> A silver piece recembling the ordinary small copper type of Vima Kad-phies is also known (Whitchead, Indo-Greek Coris, 179). Other silver coins of the monarch are apparently referred to by Marchall (Guide to Tazila, 1918, 81). A silver coin of Kanihka is also known (ASI, AR, 1955,85, pl. lct). Smith (EHI<sup>0</sup>, p. 270) and others make mention of silver coins of Huvishka.

<sup>4</sup> V. 2. 76; cf. Saiva, Pāņini, IV. 1. 112.

<sup>\*</sup> As already stated Stem Konow finds the name of Vima (Uvima) Kavthisa (Kadphises?) in the Khalatse (Ldakh) inscription of the year 187(?). Corpus, II. i. 81. The identity of the King in question is, however, uncertain.

A History of the Wei Dynasty (A.D. 220-264).

<sup>.</sup> сотраз, 11, 1. г

Chinese emperor in the year 230.¹ Inscriptions discovered in India have preserved the names with dates of the following great Kushān sovereigns besides the Kadphises group, vix., Kanishka I (1-23),¹ Vašishka (24-28),⁺ Huvishka (28-60),¹ Kanishka II, son of Vā-jheshka (41), and Vāsudeva (67-98).⁺ Huvishka, Vā-jheshka and Kanishka II are probably referred to by Kalhaṇa as Hushka, Jushka and Kanishka who apparently ruled conjointly. It will be seen that Kanishka II ruled in the year 41, a date which falls within the reign of Huvishka (28-60). Thus the account of Kalhaṇa is confirmed by epigraphic evidence.

In the chronological order generally accepted by numismatists, the Kanishka group succeeded the Kadphises group. But this view is not accepted by many scholars. Moreover, there is little agreement even among scholars who place the Kanishka group after the Kadphises kings. I'he more important theories of Kanishka's date are given below:

 According to Dr. Fleet, Kanishka reigned before the Kadphises group, and was the founder of that reckoning, commencing B.C. 58, which afterwards came to be known as the Vikrama Samvat.\* This view (held at one

Corpus, II, i. bxxvii.

See JRAS, 1913, 980; 1924, p. 400. "Three Mathura Inscriptions and their bearing on the Kushan Dynasty" by Dayaram Sahni; and IHQ, Vol. II (1927), p. 853, "Further Kanushka Notes" by Sten Konow. Ep. Ind., XXIV. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> If Väsishka he identical with Vas hushāṇa of a Sāñchī epigraph, his reign (as sub-king) commenced not later than the year az as we learn from an inscription of that year on the pedestal of an image of the Buddha (Pro. of the Seventh Session of the I. H. Congress, Madras, p. 185).

<sup>\*</sup>See Ep. Ind., XXI, 55 ft.—Mathurë Brähmi Inscription of the Year 28. Cf. Ep. Ind., xXii 35.—Hidda Inscription of 28. 5 Hyd, Hut. Cong., 164.

<sup>4</sup> For discussions about the ongin of the so-called Vibrama era see JR45, 1913, pp. 637, 694 ff. Kielhorn in Ind. Ant. xx. (1691), 124 ff.; 897 ff. Bhand, Com. Vol., pp. 189 ff. CHi, pp. 168, 535, 571; ZDMG, 1921, pp. 297 ff. Ep. Ind. xxiii, 28 ff., xxvi. 119 ff. Kielhorn (and now Altekur) adduce evidence which seems to show that the early use of the era, as may be inferred from records with dates that may be recognised to refer to this reckoning, was mumly confined to Southern and Eastern Rajputtan, Central India and the Upper Ganges Valley. The name of the era found in the earliest inacriptions recalls designations like that of king KRITA of Penzey. The Ocean of Story, III. 1.

time by Cunningham and Dowson, and maintained by Franke) was accepted by Kennedy, but was ably controverted by Dr. Thomas, and can no longer be upheld after the discoveries of Marshall. Inscriptions, coins as well as the testimony of Hiuen Tsang clearly prove that Kanishka's dominions included Gandhāra, but we have already seen that according to Chinese evidence Yin-mo-fu, and not the Kushāns, ruled Kipin (Kāpiśa-Gandhāra) in the second half of the first century B.C. Allan thinks that "the gold coinage of Kanishka was suggested by the Roman solidus" and that the Kushān monarch can hardly

Kritiya rulers are mentioned by Fleet, JRAS, 1913, 998n. Krita may also have reference to the mauguration of a Golden Age after a period of toil and most from the fifth to the ninth century the reckoning was believed to be used especially by the princes and people of Malaya. The connection of the name Vikrama with the era grew up gradually and was far from being generally adopted even in the ninth century A.D. The phraseology employed in the poems and inscriptions of the next centuries shows a gradual advance from the simple Samuat to Vikrama Samuat, Srinripa Vikrama Samuat and so on. The change in nomenclature was probably brought about by the princes and people of Gujasāt whose hostility to the Mālavas is well known. The Sătavăhanas could not have founded this or any other e12 because they always used regnal years, and Indian literature distinguishes between Vikrama and Sălivăhana. As to the claims of Ares, see Calcutta Review, 1922, December, pp. 193-194. Fleet points out (JRAS, 1914, 995 ff.) that even when the name of a real king stands before the statement of the years, so that the translation would be "in the year of such and such a king" he is not necessarily to be regarded as the actual jounder of that particular reckoning. The nomenclature of an era, current in a comparatively late period, more than a century after its commencement, is no proof of origins. Therefore, the use of the terms Ayasa or Ajasa in connection with the dates 184 and 186 of the Kalawan and Taxila inscriptions, does not prove that Ases was the founder of the particular reckoning used. His name may have been connected with the reckoning by later generations in the same way as the name of the Valabhi family came to be associated with the Gupta era, that of \$\stavahana with the \$aka era, and that of Vikrama with the "Krita"-Mālava reckoning itself which commenced in 58 B.C. Regarding the claims of Vikrama see Bhand. Com. Vol. and Ind. Ant., cited above The Puranas while mentioning Gardabhilla are silent about Vikramādītya. Jaina tradition places Vikramādītya after 'Nahavāhana', or 'Nahapāna'. Regarding the contention of Fleet that the Vikrama era is a northern reckoning attention may be invited to the observations of Kielhoin and to a note on Chola-Pandya Institutions contributed by Professor C. S. Srinivasachari to The Young Men of India, July, 1926, The Professor points out that the era was used in Madura in the 5th century A.D. Kielhorn proves conclusively that the area where the era of 58 B.C. was used in the earliest times did not include the extreme north-west of India.

1 Thomas, JRAS, 1913; Marshall, JRAS, 1914.

be placed before Titus (79-81 A.D.) and Trajan (98-117 A.D.).  $^{1}$ 

2. According to Marshall, Sten Konow, Smith and several other scholars Kanishka's rule began about 125 or 144 A.D.,2 and ended in the second half of the second century A.D.3 Now, we learn from the Sui Vihār inscription that Kanishka's dominions included a portion at least of the Lower Indus Valley. Again we learn from the Junagadh inscription of Rudradaman that the Mahakshatrapa's conquests extended to Sindhu and Sauvīra (which included Multan according to the Puranas and Alberuni) and even to the land of the Yaudhevas in the direction of the Sutlej. Rudradāman certainly flourished from A.D. 130 to A.D. 150. He did not owe his position as Mahākshatraba to anybody else (svayam adhigata Mahākshatraba nāma).4 If Kanishka reigned in the middle of the second century A.D., how are we to reconcile his mastery over the Sui Vihar region in the Lower Indus Valley with the contemporary sovereignty of Rudradaman? Again Kanishka's dates 1-29. Vāsishka's dates 24-28. Huvishka's dates 28-60, and Vāsudeva's dates 67-98, suggest a continuous reckoning. In other words, Kanishka was the originator of an era, But we know of no era ever current in. or

<sup>1</sup> Camb Short History, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recently Ghishman suggested the period A.D. 144-7a for Kanishka (Begram, Recherches Archaeologique et Historiques sur ler Kouchsun). The argument that India was still in A.D. 125 governed by a Viceroy (and therefore, not by Kanishka or Huvishka) is effectively disposed of by Thomas in JRAS, 1915, 1024. He points out that the historian of the Later Han is obviously referring to the conditions at the time of the invasion of Wima Kadohises, and not to the state of things in A.D. 125.

Dr. Sten Konom's views are difficult to ascertain. In the Indian Studies in honour of C. R. Lømmen (Harvard University Press), p. 65, the mentions A.D. 154 as the initial point of the Kanishka reckoning which he and Dr. Van Wijk' have tried to setablish' (cf. deta Orientalia, III, 54 ft.). But in IHQ. III (1937), p. 851, he, along with Dr. Van Wijk, shows a predilection for A.D. 188-19 (cf. Corpus, Ixxviii; deta Orientalia, V. 168 ft.). Professor Rapson (in IRAS, 1990, 188 ft.) points out the conjectural and inconclusive character of the two Doctors' calculations. "The year 79", says he "seems to be out of the running and a dark hores, the year 184, p. 18 the favourite."

<sup>4</sup> Ep. Ind., VIII. 44.

<sup>8</sup> See IHQ, March, 1950, 149.

known to, North-West India, which commenced in the second century A.D.

9. Dr. R. C. Majumdar thought that the era founded by Kanishka was the Traikutaka-Kalachuri-Chedi era of 248 A.D.1 Prof. Jouveau-Dubreuil points out that this is not possible." "In fact, the reign of Vasudeva, the last of the Kushans, came to an end 100 years after the beginning of the reign of Kanishka. Numerous inscriptions prove that Vāsudeva reigned at Mathurā. It is certain that this country, over which extended the empire of Vasudeva, was occupied about 350 A.D. by the Yaudheyas and the Nagas and it is probable that they reigned in this place nearly one century before they were subjugated by Samudragupta. The capitals of the Nagas were Mathura, Kantipura and Padmavati." The Kushan (?) realm in the Indian borderland was, in A.D. 360, ruled by Grumbates'. The theory of Dr. Majumdar cannot, moreover, be reconciled with the Tibetan tradition which makes Kanishka a contemporary of king Vijavakīrti of Khotan,' and the Indian tradition which makes Huvishka a contemporary of Nāgārjuna, and hence of a king of the Imperial Śātavāhana line, who can hardly be placed later than the second century A.D., as he is described as 'lord of the three seas' and sovereign of (South) Kosala (in the Upper Deccan).5 Lastly, the catalogues of the Chinese Tribitaka state that An-Shih-Kão (148-170 A.D.) translated the Mārgabhūmi Sūtra of Sangharaksha who was the chaplain of Kanishka. This shows conclusively that Kanishka flourished before 170

<sup>1</sup> For this era see JRAS, 1905, pp. 566-68.

Ancient History of the Deccan, p. 31.

<sup>\*</sup> EHP, p. 290. The Chionital identified by Cunningham with Kushans.

Ep. Ind., XIV, p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Röjelerahgini, I. 175: Hershe-chesite (Cowell), p. 351: Watters, Yuen-Chueng, II. p. 300. The epithet triusmudriblipieti which the Hershe-chesite (Book VIII) applies to the Starsbana triend of Nigdijuna cannot fall to renind one of Gautaniputra Statkurji 'whose chargers drank the water of the three octam' (tiesmudalorphitashens), on one of his immediate successors.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eliot, Hinduism and Buddhism, II, p. 64n. Bunyiu Nanjio's Catalogue, App. II, 4.

- A.D.\tag{A.D.\tag{A.D.\tag{A.D.\tag{A.D.\tag{A.D.\tag{A.D.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B.\tag{A.B
- 4. According to Fergusson, Oldenberg, 'Thomas, Banerji, Rapson, J. E. Van Lohuizen-De Leeuw, Bachhofer' and many other scholars Kanishka was the founder of that reckoning commencing A.D. 78, which came to be known as the Saka era.<sup>1</sup> This view is not accepted by Prof. Jouveau-Dubreuil on the following grounds:
- (a) If we admit that Kujūla-Kadphises and Hermzios reigned about 50 A.D. and that Kanishka founded the Saka era in 78 A.D. we have scarcely a8 years for the duration of the end of the reign of Kadphises I and the whole of the reign of Kadphises II.

(But the date, A.D. 50, for Kadphises I is uncertain.

<sup>1</sup>According to the theory of Dr. Majumdar, Väsudeva I ruled from (149+74) 353 to (149+98) 347 A.D. But Chinese evidence places a Po-t'iso (Väsudeva) in 150 A.D. The Khalatse Ins. also presents difficulties.

Bachbofer JAOS, 61, 242.

For the origin of the Saks era see Fleet, CII, preface 56; IRAS, 1918, pp. 635, 650, 987 ff.; Dubreuil, AHD, 26; Rapson Andhra Coins, p. cv; S. Konow, Corpus, II. i. xvi f. Nahapāna, who was not even a Mahākshatraba in the years 42-45, and who never became a paramount sovereign, could not possibly have been the founder of the era. The theory which represents Nahapāna as the founder of the era used in his inscriptions (dated 42-46) is also contradicted by a Jaina tradition (relied on by Sten Konow, Corpus, II. i. xxxviii) which assigns to him (Nahavāhana) a period of only 40 years. Chashtana has no better claims and the evidence of the Periolus shows that he could not have ruled at Ujjain in 78 A.D. As to the theory that Kadphises II founded the reckoning in question, it may be pointed out that no inscription or coin of this monarch contains any date which is referable to an era of his institution. The only Scythian king who did establish an era in the sense that he used a regnal reckoning that was continued by his successors, is Kanishka. And the only reckoning that is attributed by Indian writers, since the days of the early Chalukyas, to a Scythian king is the Saka era of 78 A.D.

Regarding the objection that the stake are was foreign to the north it may be pointed out that the ent of § 8 C., was equally foreign to the extreme north-west of India. The assertion that the stake are was never used in the north-west simply begs the question. It assumes what it has got to prove, viz., that the rectoning used by the house of Kanishka does not refer to the stak are not. The very name stake points to its foreign, and possibly north-western, origin, as the imperial stake resided in that region, and it is only the viczoys who dwelt in Millew Kithiister and the Decan. On the nanlogy of every famous Indian regnal recknoing it may be confidently asserted that the stake ers, too, originated with a sovereign and not with a new reforce).

Even if we accept it as correct, the period of 28 years is not too short in view of the fact that Kadphises II succeeded an octogenerian. When Kadphises I died "at the age of more than eighty" his son must have been an old man. It is, therefore, improbable that "his reign was protracted.")

(b) Marshall, says Prof. G. Jouveau-Dubreuil, has discovered at Taxila in the Chir Stūpa a document dated 136 which, in the Vikrana era, corresponds to 79 A.D., and the king mentioned therein is probably Kadphises I, but certainly not Kanishka.

(Now, the epithet Devaptura applied to the Kushān king of the Taxila scroll of 136, is characteristic of the Kanishka group, and not of the Kadphises kings.\(^1\) So the discovery need not shake the conviction of those that attribute to Kanishka the era of 78 A.D. The omission of the personal name of the Kushān monarch does not necessarily imply that the first Kushān is meant. In several inscriptions of the time of Kumāra Gupta and Budha Gupta, the king is referred to simply as Gupla nripa.\(^1\)

(c) Professor Dubreuil says: "Sten Konow has shown that the Tibetan and Chinese documents tend to prove that Kanishka reigned in the second century."

(This Kanishka may have been Kanishka of the Arā Inscription of the year 41 which, if referred to the Saka era, would give a date in the second century A.D. Po-t'iao of Sten Konow,<sup>3</sup> the king of the Yueh-chi who sent an ambassador to China in A.D. 230, may have been one of the successors of Vāsudeva I. "Coins bearing the name of

<sup>11</sup> am glad to note that a somewhat similar suggestion is now made by Dr. Thomas in Dr. Bc. Law Volume, Il. 121. It is, however, by no means clear why it is said that the possibility of the identification of Devaputra with Ranishak 'has been ignored.' The Kadphies kings mean ther are Kujilla (Kadphies I), and Vima (Wema) and not Kuyula Kara Kaphas whose identification with Kadphies I is a mere surmise. Kara or Kale probably means a Mahā-Tājputra, a prince (Burrow, The Language of the Kharashifi Documenta, 80). Even if Kuyula Kara be identical with Kujilla of (Corpus, II, ix) and the Kushin king of the Taxila inscription of 136, it may be pointed out that it is by no means certain that the date 13p effect to the Filsman certain that the date 13p effect to the Filsman certain that the date 13p effect to the Filsman certain that the date.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Väsudeva? Ep. Ind., XIV, p. 141. Corpus, II, i. lxxvii; cf. Acts. II, 135.

Vāsudeva continued to be struck long after he had passed away." Dr. Smith, Mr. R. D. Banerji and Dr. S. Konow himself clearly recognise the existence of more than one Vāsudeva.}

(d) Sten Konow has also shown that the inscriptions of the Kanishka era and those of the Saka era are not dated in the same fashion. (But the same scholar also shows that all the inscriptions of the Kanishka era are also not dated in the same fashion. In the Kharoshthî inscriptions. Kanishka and his successors recorded the dates in the same way as their Saka-Pahlava predecessors, giving the name of the month and the day within the month. On the other hand, in their Brahmi records Kanishka and his successors usually adopted the Ancient Indian way of dating.' Are we to conclude from this that the Kharoshthi dates of Kanishka's inscriptions are not to be referred to the same era to which the dates of the Brahmi records are to be ascribed? If Kanishka adopted two different ways of dating, we fail to understand why he could not have adopted a third method to suit the local conditions in Western India. Sten Konow himself points out that in the Saka dates we have the name of the month as in the Kharoshthi records with addition of the Paksha, "The Saka era which (the Western Kshatrabas) used was a direct imitation of the reckoning used by their cousins in the north-west, the additional mentioning of the 'paksha' being perhaps a concession to the custom in the part of the country where they ruled." It is not improbable that just as Kanishka in the borderland used the old Saka-Pahlava method, and in Hindusthan Proper used the ancient Indian way of dating prevalent there, so in Western India his officer added the 'paksha' to suit the custom in that part of the country.)4

<sup>1</sup> EHI, 9rd ed., p. 272.

<sup>\*</sup> Ibid., pp 272-78. Corpus. ii, I. lxxvii.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. Ind., XIV, p. 141. For an exception see tbid., XXI. 60.

<sup>4</sup> As to the statement of Fleet endorsed by S. Konow. Corpus, lyxxvii

According to Sten Konow Kanishka came from the Little Yüeh-chi. The theory presents many difficulties! It is certain that his successors in 230 were still known as the Ta (Great?) Yüeh-chi. The family name according to Kumāralāta's Kalbanāmandithā was Kiu-sha.

Kanishka completed the Kushān conquest of Upper India and ruled over a wide realm which extended from Kāpiša, Gandhāra and Kaśmīra to Benares. Traditions of his conflict with the rulers of Soked (Sāketa) and Pāţaliputra in Eastern India are preserved by Tibetan and Chinese writers. Epigraphic records give us contemporary notices of him, with dates, not only from Peshāwar and possibly from Zeda (near Unḍ) in the Yuzufzai country, but also from Māṇikiāla near Rāwal-piudi, from Sui Vihār about 16 miles south-west of Bahāwalpur (north of Sind), from Mathurā and Srāwasti, and from Sārnāth near Benares. His coins are found

that the use of the Saka era was foreign to Northern India attention may be invited to Kielhorn's List of Ins of Northern India, No. 351, 352 362. 964-965, 968, 970, etc. So fat as North-West India is concerned there is as little positive proof of the carly use of the Vikrama era as of the cia of 78 A.D. The paucity of early records dated in the saka era in the valley of the Upper Ganges and its tributaties is possibly due to the fact that the era of 58 B.C already held the field. Later eras of undoubtedly northern origin, like those of the Guptas and Haisha, have practically been forgotten, but the era of 38 B.( is still in use In Southern India the case is different. The use of regnal years in the records of the Mauryas (many of which are located in the south) and those of the \$atavahanas, Chetas, and other early dynasties, proves beyond doubt that there was no early reckon ing in use that could compete with the new era that was introduced by the saka satraps. The story of the foundation of the Chālukya Vikrama era suggests that the saka reckoning was at times deliberately sought to he discontinued because of its foreign association. This might have happened in the north as well as in the south.

Corpus II, t. lxxvi; cf. lxi, JRAS, 1903, 334

<sup>2 /</sup>bid. p. lyxvii

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf Kusa of Kanika lekha and Kusadvipa of the Purānas. See now Shafer. Linguistics in History, JAOS, 67, No. 4, pp. 296 ff.

<sup>\*</sup> Cf. The story of the Chinese hostage mentioned by H Tsang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ep Ind., xiv. p. 142; Ind Ant., 1903, p. 382; Corpus, II., i., pp. lxxii and lxxv. The reference may be to kantshka II.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In recent years Mr. K. G. Goswam: has drawn attention to a Brithmi Inscription of Kanishka, dated in the year 2 (?), which he found in the Municipal Museum at 4liahabad (clarital Rerness, July, 1994, p. 84)

in considerable quantities as far eastwards as Ghāzipur and Gorakhpur.' The eastern portion of his empire was apparently governed by the Mahā-Kshatrapa Kharapallana and the Kshatraba Vanashpara. In the northern portion we find the general Lala and the Satraps Vespasi and Liaka. He fixed his own residence at Peshawar (Purushapura) and possibly established Kanishkapura\* in Kaśmīra. It is, however, more probable that Kanishkapura was established by his namesake of the Ara inscription. After making himself master of the south (i.e., India) Kanishka turned to the west and defeated the king of the Parthians.' In his old age he led an army against the north and died in an attempt to cross the Tsung-ling mountains (Taghdumbash Pamir) between the Pamir Plateau and Khotan. The Northern expedition is apparently referred to by Hiuen-Tsang who speaks of his rule in the territory to the east of the Tsung-ling mountains, and of a Chinese Prince detained as a hostage at his court

It is not improbable that Kanishka was the Kushān king repulsed by general Pan-ch'ao during the reign of the Emperor Ho-ti (A.D. 89-105). It has no doubt been argued that Kanishka "must have been a monarch of some celebrity and if the Chinese had come into victorius contact with him, their historians would have mentioned it." But if we identify Pan-ch'ao's Kushān contemporary with Kadphises II, the silence of the Chinese becomes still more mysterious and inexplicable because he was certainly well-known to the annalists. On the other hand, Kanishka was not known to them and the non-mention of his name, if he were Pan-ch'ao's contemporary, cannot be more surprising than that of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A gold coin from Mahāsthāna (Bogra) represents the standing hearded figure of Kanishka possibly an imitation of the coinage of the great Kushān kung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Cunningham (4Gl<sup>2</sup>, 114) located it near Srīnagai, Stein and Smith identify it with Kānispor, "situated between the Vitastā river and the high road leading from Varāhamūla to Srīnagai" (EHI<sup>4</sup>, p. 275).

<sup>3</sup> Ind. Ant., 1905, p. 182,

his predecessor, Wema. In favour of Kanishka's identity with Pan-ch'ao's antagonist we may urge that Kanishka is known to have come into conflict with the Chinese, but the same cannot be said with regard to Wema, the events of whose reign, as recorded by Chinese annalists, do not include a first class war with China. The legend of Kanishka's death published by S. Lévi contains a significant passage which runs thus:—"I have subjugated three regions; all men have taken refuge with me, the region of the north alone has not come in to make its submission." Have we not here a covert allusion to his failure in the encounter with his mighty northern neighbour?

Kanishka's fame rests not so much on his conquests, as on his patronage of the religion of \$\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}\

<sup>1</sup> EHI4. p 285, JRAS, 1912, 674.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The fame of the kanishka Mahāwhāra remained undiminished ull the days of the Pāla Kings of Bengal as is apparent from the Ghoshrāvan Inverigion of the time of Devapāla Kanishka's Chestya is referred to by Albertun One account possibly mentions Gandhāra as the place where the Awembly

met The earliest authorities even to locate it in Kashmir, Kundalarusin ubdia appears to be the name of the monastery where the theologisms assembled probably under the presidency of Vasumitra. The chief bisaness of the Synod seems to be the collection of canonical texts, and the preparation of commentaries on them (Smith, EHP, pp 385 ff; Law. Buddhirtie Yudare, 71).

<sup>5</sup> See JRAS, 1912. pp 1003, 1004. The Elamite (Sumerian? Hastings, 5, 827) goddess Natua possibly gave her name to the tamous Nāṇaka coins (d. Bhand). (arm. Lee., 1921. p. 161) For the influence of the Mithra (Mihr,

of Kanishka was adorned by Pārśva, Vasumitra, Aśyaghosha, Charaka, Nāgāriuna, Samgharaksha, Māthara, Agesilaos the Greek and other worthies who played a leading part in the religious, literary, scientific, philosophical and artistic activities of the reign. Excavations at Mat near Mathura have disclosed a life-size statue of the great king.3

After Kanishka came Vasishka, Huvishka and Kanishka of the Ara inscription. We have got inscriptions of Vāsishka dated 24 and 28 which possibly prove his control over Mathura and Eastern Malwa. He may have been identical with Vājheshka, the father of Kanishka of the Ara inscription, and Jushka of the Rajatarangina, the founder of the town of Jushkapur, modern Zukur to the north of Srinagar.5

Huvishka's dates range from 28 to 60. A Mathura Inscription' represents him as the grandson of a king who has the appellation "Sacha dhramathita," i.e., steadfast or abiding in the true Law, which occurs on the coins of Kuyula Kaphsa'. Kalhana's narrative leaves the impression that Huvishka ruled simultaneously with Jushka and Kanishka, i.e., Va-jheshka and Kanishka of the Ara inscription of the year 41. The Wardak vase

Mihira, Mino) cult on Kushān India, see Sir R. G. Bhandarkar, Vaishijavism, Saurem and Minor Religious Systems, p. 154 According to Professor Rapson (Andhra Corns, Si) the diversity of countypes does not show religious eclecticism, but reflects the different forms of religion which prevailed in the various districts of the vast empire of the Great Kushans Cf., Asavari and Bednui types of toins of the time of Illutmish and of Hyder Ali.

<sup>1</sup> For the legend about Kanishka and Assaghosha see a recent article by H W Bailey (JRAS, 1942, pt 1)-trans with notes of a fragment of a Khotan Ms. The king's name is spelt Cadira (Chandra) Kanishka.

<sup>2</sup> lt 15 possible that Năgărjung was a contemporary, not of Kanishka J. but of Kanishka II and Huvishka

<sup>3</sup> EHI4. p. 272., Cf. Com-portrait, JRAS, 1912. 670.

As the Sanchi images may have been brought from Mathura, the findspots need not be regarded as forming necessarily a part of the empire of the king mentioned on the pedestals, 6 EHI4. p. 275.

<sup>6</sup> JRAS, 1924. p. 402.

<sup>7</sup> The epithet is also applied to Angoka in the Ksharoshthi documents (Burrow, p. 128).

inscription possibly proves the inclusion of Kābul within his dominions. But there is no evidence that he retained his hold on the Lower Indus Valley which was probably wrested from the successors of Kanishka I by Rudradāman I. In Kaśniīra Huvishka built a town named Hushkapura.¹ Like Kanishka I, he was a patron of Buddhism and built a splendid monastery at Mathurā.¹ He also resembled Kanishka in his taste for a diversity of coin-types. Besides a medley of Greek, Persian and Indian detities we have, on one of his coins, the remarkable figure of Roma.¹ A Mathurā inscription refers to the restoration during his reign of a delapidated Devakula of his grandfather.

Smith does not admit that the Kanishka of the Ārā nıscription of the year 41 was different from the great Kanishka. Liūders, Fleet, Kennedy and Sten Konow, on the other hand, distinguish between the two Kanishkas. According to Liuders, Kanishka of the Ārā unscription was a son of Vāsishka and probably a grandson of Kanishka I. Kanishka II had the titles Mahārāja, Rājātrāja, Devaputra and possibly Kaisara (Caesar). It is probable that he, and not Kanishka I, was the founder of the town of Kanishkapura in Kasmira.

The last notable king of Kanishka's line was Vasudeva 1. His dates range from the year 67 to 98, i.e., A.D. 145 to 176 according to the system of chronology adopted

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It is identified with Ushkür inside the Bātāmūla Pass (EHI<sup>4</sup>, p. 287) <sup>3</sup> G. Luders, List No. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Camb. Short Hist., 79. Numismatic evidence possibly suggests that the 'lion-standard' was to some of the Great Kushām what the Garuda-dhraqa was to their Guuta successors. Cf. Whitehead. 106.

<sup>4-</sup>Cf, Corpus, IL. 1. Exx; 16g. Ep. Ind., XIV; p. 145. JRAS, 1915, 98. The mention of a distinguishing patronymin m the record of the year 14, and the fact that no incriptions of Kanishka are known that are referable to the period 24 to 40 of the era used by the family (when the Kushin throne was occupied by Vishika and, powibly Hirvichka as a junior particip, suggest that Kanishka of the year 41 is not to be identified with Kanishka of the YERI 1-24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mr. M. Nagor makes mention of an inscription incised on the base of a stone image of the Buddha acquired from Palikhera (Mathura Museum, No. agor; which records the installation of the image in the year 67 during the reign of Väsudeva.

in these pages. He does not appear to have been a Buddhist. His coins exhibit the figure of siva attended by Nandi. There can be no doubt that he reverted to Saivism, the religion professed by his great predecessor Kadphises II. A king named Vāsudeva is mentioned in the Kāvya Mimāmšā as a patron of poets and a Sabhāpati, apparently 'President of a Society' (of learned men). That the Kushān Age was a period of great literary activity is proved by the works of Aśvaghosha, Nāgāriuna and others. It was also a period of religious ferment and missionary activity. It witnessed the development of Saivism and the allied cult of Kārttikeya, of the Mahāyāna form of Buddhism and the cults of Mihira and of Vāsudeva-Kṛishṇa, and it saw the introduction of Buddhism into China by Kāsyapa Mātanga (c. 61-68 A.D.).

"The dynasty of Kanishka opened the way for Indian civilization to Central and Eastern Asia."

The inscriptions of Vāsudeva have been found only in the Mathurā region. From this it is not unreasonable to surmise that he gradually lost his hold over the northwestern portion of the Kushān dominions.

About the middle of the third century A.D., we hear of the existence of no less than four kingdoms all 'dependent on the Yueh-chi,' and ruled probably by princes of the Yue-chi stock.<sup>1</sup>

1 Cf Kennedy, JRAS, 1913. 1060 f. Among the successors of Vasudeva I may be mentioned kanishka (III). Vasu (Whitehead, Indo-Greek Coms, pp 211-12, cf. RDB, JASB, Vol. IV (1908), 81 ff. Altekar, NHIP, VI. 14 n) of Vasudeva II, who is apparently to be identified with Po-than A.D. 250 (Corpus, II. 1. lxxvii); and Grumbates(?), A.D. 360 (Smith, EHI4, p 290) Kings claiming to belong to the family of Kanishka continued to rule in Ki-pm and Gandhāra long after he had passed away (Itinerary of Oukong Cal. Rev., 1922, Aug.-Sept., pp. 195, 489). The last king of Kanishka's race was, according to tradition, Lagatürmän who was overthrown by his Brähmana minister Kallar (Alberuni, II, 13). For an alleged invasion of India in the later Kushan period by Ardeshir Bahagan (A.D. 226-41), the founder of the Sassanian dynasty, see Ferishta (Elliot and Dowson, VI, p. 557). Varhrān II (A.D. 276-93) conquered the whole of sakasthana and made his son Varhran III Governor of the conquered territory. Sakasthana continued to form a part of the Sassanian empire down to the time of Shapur II. A Pahlavi Inscription of Persepolis, which Herzfeld deciphered in 1923, dated probably in A.D. 310-11, when Shapur II (309-79) was on the throne, refers to the Sassanian

These were Ta-hia (the Oxus region, i.e., Bactria), Ki-pin (Kāpiśa), Kao-fou (Kābul) and 'Tien-tchou' (lit. India, meaning probably the country on either side of the Indus with a vague suzerainty over a wider area). In 280 the Ta Yueh-chi, i.e., the Great (?) Yueh-chi king Po-tiao sent an embassy to the Chinese Emperor. The Yueh-chi kingdom of 'Tientchou' began to fall to pieces some time after this date and probably disappeared as an important power in the fourth century A.D. having already lost some of the remotest provinces to the Nagas. Those nearer the Indus emerged as petty states. Sakasthana and parts of North-West India were conquered by the Sassanians in the days of Varhran II (A.D. 276-08). During the early part of the reign of Shapur II (A.D. 309-79) the Sassanian suzerainty was still acknowledged in those regions.

#### SECTION IV. THE NAGAS AND THE LATER KUSHANS

The successors of the Great Kushāns in Mathurā and certain neighbouring tracts were the Nāgas.' The prevalence- of Nāga rule over a considerable portion of northern and central India in the third and fourth centuries A.D., is amply attested by epigraphic evidence. A Lahore copper seal inscription of the fourth century A.D. refers to a king named Maheśvara Nāga, the son of

nuter of sakashāma as "Sakkieski, mmistes of mmistess (delbiām delbit) of llmd, sakashāma and lukhāmshāma" (MAM, 28, 39). The Parkutil Interption menistors the saka theris of North-Western Indua among the returners of Varhara III, Governor of Sakashāma in the last quarrer of the third century AD URAS, 1933, 119). The Abhama of Western Indua seem also to have acknowledged the way of the Savannane (Rapon, Andriae Couns, CEXTM). J. Chaptenter points out (drivenger Com., Vol. 18) that at the time of Komma Indike-pletance (c. 200 A.D.) the right side of the Indua Delta belonged to Persua. Persam figure abo in early Chalinkya epigraphs and the Raghinonisia of Kalulāša.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>A Yūpa Inscription from Baināla (in the Jaipur Mate) discloses the exacterize of a line of kings, one of whom bore a name that ended in
Paradilanas They belonged to the Sobartia or Sobartig gotra. But the dynastic designation is not known (Ep. Ind., xxvi 120). The record is dated in Kṛṭta 88, corresponding to AD, 227-88

Nāgbhatta.1 The Allahabad Pillar, inscription refers to King Ganapati Naga, while several Vākātaka records mention Bhava Naga sovereign of the Bharastras whose grandson's grandson Rudrasena II was a contemporary of Chandra Gupta II, and who accordingly must have flourished before the rise of the Gupta Empire. Some idea of the great power of the rulers of Bhava Naga's line and the territory over which they ruled may be gathered from the fact that the dynasty performed ten Asvamedha sacrifices and "were besprinkled on the forehead with the pure water of (the river) Bhagirathi (Ganges) that had been obtained by their valour." The valiant deeds of the family culminating in the performance of ten Asvamedha sacrifices indicate that they were not a feudatory line owing allegiance to the Kushans. We learn from the Puranas that the Nagas established themselves at Vidiśā (Besnagar near Bhilsa). Padmāvatī (Padam Pawāyā, "in the apex on the confluence of the Sindhu and Pāra). Kāntipuri (not satisfactorily identified), and even Mathura which was the southern' capital of Kanishka and his successors. The greatest of the Naga Kings was perhaps Chandramsa," 'the second Nakhayant,' whose name reminds us of the great king Chandra of the Delhi Iron Pillar inscription. It is by no means clear that the two are identical." But if Chandra preceded the

Fleet, CH, p 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CII, p. 241, AHD, p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coins of a Mahārāja oi Adhirāja named Bhavanāga have been tound at this place. His identify with Bhavanāga of Vākājaka epigraphs pioposed by Dr. Altekar (j. Num. 5. l, V. pt. II) must await future discoveries.

<sup>4</sup> Mention is made of a Kantspuri in the Shanda Purapa (Nagarakhanga, th. 47, 40). In the story narrated in the text a petty prince of Kantspuri marries a princes of DaSana, the valley of the Dhasan, in Eastern Malwa which, in the time of the Meghaddile, included VidiSi. Käntspuri probably lay not far from the last-mentioned cut

<sup>5</sup> JRAS, 1905, p. 233.

<sup>&</sup>quot;Nṛpān Vidisakāmi r=āpi bhaviyānistu nibodhata Newaya Nāgu-rājasya putroh para purnijayat. Bhogi bhavisyate (?) rājā nṛpo Nāga-kul odvahuh Sadāzandus tu Chandrāmio dottīyo Nakhavāmi tathā."

<sup>-</sup>Dynasties of the Kali Age, p. 49.

Devotion to Vishnu may suggest identification with Chandra-Gupta I, or

rise of the Gupta empire, it is natural to seek a reference to him in the Purāṇic texts which were not compiled till the Gupta-Vākāṭaka age.

The hand of a Naga princess was sought by Chandra Gupta II in the fourth century, and a 'Naga' officer governed the Gangetic Doab as late as the time of Skanda Gupta.1 The Kushāns, however, continued to rule in the Kābul valley and parts of the Indian borderland. Onc of them gave his daughter in marriage to Hormisdas (or Hormuzd) II, the Sassanian King of Persia (A.D. 801-00). As already stated Varhran II (A.D. 276-93) and his successors up to the time of Shapur II seem to have exercised suzerainty over their Scythic neighbours. "When Shapur II besieged Amida in A.D. 350, Indian elephants served under his command." Shortly afterwards the Sassanian supremacy was replaced by that of the Guptas, and the "Davaputra Shāhi Shāhānushāhi," i.e., the Kushan monarch or monarchs of the North-West sent valuable presents to Samudra Gupta.' In the fifth century the Kidara Kushans established their rule over Gandhāra and Kaśmīra. In the sixth century the Kushans had to heht hard against the Huns and in the following centuries, against the Muslims. In the

preferably, Chandra II. But then we have to explain the significant omusion of the termination-gapian in this memorable profestion and the optither Dilava, especially as Chandra-Gupta II is known as Devaguipt or Devariga and not Dhasa. One should note also the claim to have acquired admirphs and victory over a Liant-India people by his own prosess and not as a exquel to divertifying the power and precision of this great King precludes the possibility of identification. The Vishington of this great King precludes the possibility of identification with the first Manya is farmatic, in view of the date of the epigraph and recorded achievements of the hero when the one included the overthing on the Nandras and clash with the Varanas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For later traces of Naga rule, see Born. Gaz., 1 2, pp 281, 292, 318, 574, bp Ind., X, 25

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JRAS, 1913, p 1062. Smith (FIH<sup>4</sup>, p 290) and Hei/feld (MASI, §8, %) give the date A D 380

Cf also JASB, 1908, 92

Or probably earlier (about the middle of the fourth century according to Altekar, NHIP, VI. 21)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> JRAS, 1913, p. 1064. Smith, Catalogue 64, 89. R. D. Banerji, JASB, 1908, 91.

ninth century A.D. a powerful Muslim dynasty, that of the Saffărids, was established in Sīstān (Seistan) and the sway of the family soon extended to Ghazni, Zābulistān, Herar, Balkh and Bamiyan. The later kings of the race of Kanishka seem to have had one residence in Gandhāna at the city of Und, Ohind, Waihand or Udabhānda, on the Indus. Another capital was situated in the Kābul valley. The family was finally extinguished by the Brāhmaṇa Kallār or Lalliya who founded the Hindu Shāhiyya dynasty towards the close of the ninth century A.D. A part of the kingdom of Kābul fell into the hands of Alptigin in tenth century.

<sup>1</sup> Nazim, The Life and Times of Sultan Mahmud. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nazim op. cit., p 26.

#### CHAPTER IX. SCYTHIAN RULE IN SOUTHERN AND WESTERN INDIA

#### SECTION 1. THE KSHAHARĀTAS

We have seen that in the second and first centuries B.C., the Scythians possessed Ki-pin (Kāpiśā-Gandhāra) and Sakasthana (Seistan) and soon extended their sway over a large part of Northern India. The principal Scythic dynasties continued to rule in the north. But a Satrapal family the Kshaharatas, extended their power to Western India and the Deccan, and wrested parts of Mahārāshtra from the Śātavāhanas. The Śātavāhana king apparently retired to the southern part of his dominions, probable to the Janapada of the Bellary District which came to be known as śatavahanihara and was at one time under the direct administration of a military governor (mahāsenāpati) named Skanda-nāga. The waning power of the indigenous rulers of the Deccan and the waxing strength of the invaders seem to be hinted at in the following lines of the Periplus:

"The city of Calliena (Kalyāna) in the time of the elder Saraganus (probable Śātakarṇi I) became a lawful market town; but since it came into the possession Sandanes (possible Sunandana Śātakarṇi)' the port is much obstructed, and Greek ships landing there may chance to be taken to Barygaza (Broach) under guard."

The name of the Scythian conquerors of the Broach region and of Mahārashtra, Kshaharāta, seems to be identical with "Karatai," the designation of a famous

<sup>1</sup> kp. Ind XIV, 155

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Wilson in JASB, 1904. 272, Smith ZDMG, Sept., 1803; IHQ, 1932, 234. JBORS, 1932. 7f. The adjective 'elder' becomes pointless unless the passage mentions a younger Saraganus, and this person can only refer to Sandanes from whom the elder king is distinguished.

Saka tribe of the north mentioned by the geographer Ptolemy.

The known members of the Kshaharāta, Khakharāta, or Chaharata family are Liaka, Patika, Ghaṭāka, Bhūmaka and Naḥapāna. Of these Liaka, Patika, and Ghaṭāka belonged to the Taxila and Mathurā regions respectively. Bhūmaka was a Kshatrapa of Kāṭhiāwār. Rapson says that he preceded Naḥapāna. His coin-types are "arrow, discus and thunderbolt." These types have been compared with the reverse type "discus, bow and arrow" of certain copper coins struck conjointly by Spalirises and Azes (I).

Nahapāna was the greatest of the Kshaharāta Satraps. Eight Cave Inscriptions discovered at Pandulena, near Nāsik, Junnar and Karle (in the Poona district) prove the inclusion of a considerable portion of Mahārāshtra within his dominions. Seven of these inscriptions describe the benefactions of his son-in-law Ushavadata (Rishabhadatta) the Saka, while the eighth inscription specifies the charitable works of Ayama, the Amatya (minister or district officer). Ushavadāta's inscriptions indicate that Nahapāna's political influence probably extended from Poona (in Mahārāshtra) and Sūrpāraka (in North Konkan) to Prabhasa in Kathiawar, Mandasor (Dasapura) and Ujjain in Malwa and the district of Aimer including Pushkara, the place of pilgrimage to which Ushavadāta resorted for consecration after his victory over the Mālayas or Mālayas.

The Nāsik records give the dates 41, 42, and 45, of an unspecified era, and call Nahapāna a Kshatrapa, while the Junnar epigraph of Ayama specifies the date 46 and speaks of Nahapāna as Mahākshatrapa. The generally accepted view is that these dates are to be referred to the Saka era of 78 A.D. The name Nahapāna is no doubt Persian, but the Kshaharāta tribe

<sup>1</sup> Ind 4nt., 1884, p. 400. Mr. Y. R. Gupte points out (Ind. 4nt., 1926, 178), that among the shepherds of the Decrais we have the surname Kharkie which he considers to be a shortened form of Khakharkia (Khaharkia).

to which Nahapāna belonged was probably of śaka extraction and Ushavadāta, son-in-law of Nahapāna, distinctly calls himself a śaka. It is, therefore, probable that the cra of 78 A.D. derives its name of śaka era from the śaka princes of the House of Nahapāna. Rapson accepts the view that Nahapāna's dates are recorded in years of the śaka era, beginning in 78 A.D., and, therefore, assigns Nahapāna to the period A.D. 119 to 124. Several scholars' identify Nahapāna with Mambarus (emended into Nambanus)' of the Periplus whose capital was Minnagara in Ariake. According to one theory Minnagara is modern Mandasor,' and Ariake sa Aparāntuka.'

R. D. Banerji and G. Jouveau-Dubreuil are of opinion that Nahapāna's dates are not referable to the śaka era. They say that if we admit that the inscriptions of Nahapāna are dated in the śaka era, there will be only an interval of five years between the inscription of this kingdated 46 and the inscriptions of Rudradāman, dated 52. Within these years must have taken place:

- (1) The end of Nahapāna's reign;
- (2) The destruction of the Kshaharatas;
- (3) The accession of Chashtana as Kshatrapa, his

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allian thinks that the coins of Nahapāna cannot be assigned to so Lite a date in the second century A.D. He points among other things to the similarity of the bust on the observe of Nahapāna's silver coins and that on the ones of Rājuwīla. But he admits that this may be due to derivations from 1 common prototype such as the coins of Strato 1. Comb. Mont Hist. 8 of

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E.G., M. Boyer in Journal Anatoque, 1897, JASB, 1904, 272 In JRAS, 1918, 108, Kennedy points out that the name certainly ends in bares batter and not in banos.

<sup>3</sup> JRAS, 1912. p. 785.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> This is the view of D R, Bhandarlas who apparently follows Bombert, 1 1 15 n. [cf.], howers, Ind 4nt., 1964. 19 154, Copital of Nichpilm (α-Junnar). Fleet identifies Minnagara with Dohad in the Pafich Mahibi (JRAS, 1918. p. 785; 1919. 1980). In a paper tend at the Nath conference of Orientalists at Patna Dr. Jayawal referred to χ Jaina work which mentions Broach as the capital of Niahaphan (see now Neusylase tiller), Block, 1990. Sept. Dec. 1900. For a different tradition see 1HQ, 1999, 326. Vasudhata(2) nager!

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. also IA. 7, 259, 263: Ariake may also be Āryaka of Varāhamihira's Bribet Samhitā.

- reign as Kshatrapa, his accession as a Mahākshatrapa, and his reign as Mahākshatrapa;
- (4) The accession of Jayadāman as Kshatrapa, his reign as Kshatrapa, and perhaps also his reign as Mahākshatrapa:
- (5) The accession of Rudradaman and the beginning

There is no necessity, however, of crowding the events mentioned above within five years (between the year 46, the last known date of Nahapana, and the year 52, the first known date of Rudradaman). There is nothing to show that Chashtana's family came to power after the destruction of the Kshaharātas. The line of Chashtana may have been ruling in Cutch and perhaps some adjacent territories, as the Andhau inscriptions of the year 52 suggest, while the Kshaharatas were ruling in parts of Mālwa and Mahārāshtra Moreover, there is no good ground for believing that a long interval elapsed from the accession of Chashtana to that of Rudradaman. Drs. Bhandackar and R. C. Majumdar have pointed out that the Andhau inscriptions clearly prove that Chashtana and Rudradaman ruled conjointly in the year 52. Professor J. Dubreuil rejects their view on the ground that there is no "cha" after Rudradaman in the text of the inscription: Rāiña Chastanasa Ysāmotika-butrasa rāiña Rudradāmasa Jayadāma-putrasa varshe dvipachāse, 50, 2. Professor Dubreuil translates the passage thus:

"In the 52nd year, in the reign of Rudradāman, son of Jayadāman, grandson of Chashtana and great-grandson of Yšāmotika."

The Professor who objects to a 'cha' himself makes use not only of "and" but also of the words "grandson" and "great-grandson" no trace of which can be found in the original record. Had his translation been what the writer of the Andhau inscriptions intended, we should have expected to find the name of Ysāmotika first, and then the name of Chashtana followed by those of Jayadāman and Rudradāman—Ysāmotika prapautrasa

Chashiana bautrasa Iavadāma-butrasa Rudradāmasa, Moreover, it is significant that in the text of the inscription there is no royal title prefixed to the name of Javadaman who ruled between Chashtana and Rudradaman according to Dubreuil. On the other hand, both Chashtana and Rudradāman are called Rājā. The two are mentioned in exactly the same way-with the honorific rājā and the patronymic. The literal translation of the inscriptional passage is "in the year 52 of king Chashtana son of Ysamotika, of King Rudradaman son of Javadaman." and this certainly indicates that the year 52 belonged to the reign both of Chashtana and Rudradaman.2 The conjoint rule of two kings was known to ancient Hindu writers on polity.1 The theory of the conjoint rule of Chashtana and his grandson is supported by the fact that Javadaman did not live to be a Mahakshatraba and must have predeceased his father, Chashtana, as unlike Chashtana and Rudradāman, he is called simply a Kshatrapa (not Mahākshatrapa and Bhadramukha) even in the inscriptions of his descendants.' We have already noticed the fact that the title Rājā, which is given to Chashtana and Rudradaman in the Andhau inscriptions, is not given to Jayadaman.

Mr. R. D. Banerji says that the inscriptions of Nahapāna cannot be referred to the same era as used on the coins and inscriptions of Chashţana's dynasty because if we assume that Nahapāna was dethroned in 46 S. E., Gautanūputra musi have held Nāsik up to 52 S. E. (from

<sup>()</sup> the Junăgadh, Gunda and Jasdhan inscriptions,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (f the com legends "Heramarana Kalvapara" "Unduphranasa Sassa." Khatapāna Hagānasa Hagāmashasa", etc., where, 100, we have no cha after the second name. Whitehead, Indo Greek Com., 86, 147, (HI, 198).

<sup>\*</sup> Cf. the Gunda and Jasdhan inscriptions

his 18th to his 24th year), then Pulumāyi held the city up to the 22nd year of his reign, i.e., up to at least 74 S. E. But Rudradāman is known to have defeated Pulumāyi and taken Nāsik before that time. Banerjī's error lies in the tacit assumption that Rudradāman twice occupied Nāsik before the year 73 of the Saka era. There is no clear evidence to suggest that the Sātavāhanas lost Poona and Nāsik to that great satrap though they may have lost Mālwa and the Konkan. Another untenable assumption of Mr. Banerji is that Rudradāman finished his conquests before the year 52 or A.D. 130, whèreas the Andhau inscriptions merely imply the possession of Cautch and perhaps some adjoining tracts by the House of Chashtana.

The theory of those who refer Nahapāna's dates to the Saka era, is confirmed by the fact pointed out by Professor Rapson, and Dr. Bhandarkar after him, that a Nāsik inscription of Nahapāna refers to a gold currency, doubtless of the Kushāns who could not have ruled in India before the first century A.D.<sup>3</sup>

The power of Nahapāna and his allies, the Uttamabhadras,' was threatened by the Mālayas (Mālayas) from the north, and the Śātavāhanas from the south. The incursion of the Mālavas was repelled by Ushavadāta. But the Śātavāhana attack proved fatal to Saka rule in Mahārāshtra.

We know very little about Chakora and Sivasvāti mentioned in the Purāṇas as the immediate successors of Sunandana during whose reign Sātavāhana prestige had sunk very low and marauders from Barygaza had been harrying the ports that had once enjoyed the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapson, Conv of the Andhra Dynasty, etc., pp. lviii, clxxxv; Bhandarkar, Ind. Ant., 1918-1919, 'Deccan of the Sātavāhana Period'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Uttamahhadras may have been a section of the Bhadra tribe men tioned in a list of gouss along with the Robinskas (cf. Robinska in southeasure punjab), the Agreyas (of Agra<sup>2</sup>) and the Milavas (Mbh. III. 255.20). In Mbh. VI or jt the Pra-bhadras are associated with the genus or corporations of the Disenskas, apparently of the desert region of Rijputina (Monier Williams, Dic. 495).

protection of the elder Sätakarni, probably Sätakarni I. But the king whose name occurs next in the list, viz... Gautamiputra, regained the lost power of the house and dealt a severe blow at the power of the intruders from the north. The Näsik prakasti calls him the "uproter of the Kshaharāta race." and the "restorer, of the glory of the Sātavāhana family". That Nahapāna himself was overthrown by Gautamiputra is proved by the testimony of the Jogalthembi hoard (in the Nāsik district) which consisted of Nahapāna's own silver coins and coins restruck by Gautamiputra. In the restruck coins there was not a single one belonging to any prince other than Nahapāna as would certainly have been the case if any ruler had intervened between Nahapāna und Gautamiputra.

## SECTION II, THE RESTORATION OF THE SATAVAHANA EMPIRE

Gautamiputra's victory over the Kshaharātas led to restoration of the Sātavāhana power in Mahārāshtra and some adjoining provinces. The recovery of Mahārāshtra is proved by a Nāsik inscription, dated in the year 18,' and a Karle epigraph addressed to the 4mātya or the king's officer in charge of Māmāla (the territory round Karle, modern Māval in the Poona district). But this was not the only achievement of Gautamiputra. We learn from the Nāsik record of queen Gautamiputra. We learn from the Nāsik record of queen Gautamin Balaśri that her son destroyed the Sakas (Scythians), Yavanas (Greeks) and Pahlavas (Parthians), and that his dominions extended not only over Asika; 'Asska (Aśmaka on the Godāvarī, a part

On the Krishnavenä, i.c., the river Krishnä (Khäravela's ins., IHQ, 1998, 275): cf. Arshika, Patafijali, IV, 2.2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Näsik Edict was issued from the camp of victory of the Vejayanti army (Ep. Ind., VIII. 72) and was addressed to the Amätya or the king's officer on charge of Govardhana (Näsik). According to Sircar 'Vejayanti' is not a city but an epithet of Sena (arany).

of Mahārāshtra), and Mūlaka (the district around Paithan), but also over Suratha (South Kāthiāwār). Kukura (in Western or Central India, possibly near the Pāriyātra or the Western Vindhyas),2 Aparanta (North Konkan), Anupa (district around Māhiśmatî on the Narmadā). Vidarbha (Greater Berar), and Akara-Avanti (east' and west Malwa). He is further styled lord of all the mountains from the Vindhyas to the Malaya or Travancore hills, and from the Eastern (Mahendra) to the Western (Sahya) Ghāts. The possession of Vejayanti in the Kanarese country is possibly hinted at in the Nasik inscription of the year 18. The names of the Andhra country (Andhranatha) and South Kosala are, however, conspicuous by their absence. Inscriptions, coins and the testimony of Hiuen Tsang prove that both these territories were at one time or other included within the śātavāhana empire. The earliest Satuvahana king whose inscriptions have been found in the Andhra region is Pulumāyi, son of Gautamiputra. It is, however, possible that some vague claim of suzerainty over the areas in question is implied in the boast that Gautamiputra was lord of the Vindhyas and the Eastern Ghats (Mahendra) and that his chargers "drank the water of the three oceans" (tisamudatovapita-vāhana). Moreover "Asika" seems to have included a considerable portion of the valley of the Krishna.

In the Nāsik praśasti Gautamiputra figures not only as a conqueror, but also as a social reformer. "He crushed down the pride and conceit of the Kshatriyas, furthered the interest of the twice-born, apparently the Brāhmanas as well as the lowest orders (Drujāvarankuļubanivadhana)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shamasästry's translation of the Artha@stra, p. 145, n. 2. Its capital Potana probably corresponds to Bodhan in the Nizam's dominions.

<sup>3</sup> Brihat Samhita, XIV, 4.

J. Eastern Malwa was possibly under Västvika, the successor of Kanishka. I in the vear 18 of the Kudsha Era withch ourseponds to A.D. tod according to the system of chronology adopted in these pages. Akara has been identified with Ägar, 35 miles north-east of Ujjain, Bomb. Gar. Gujarat, 540; Ep. Ind. vXiII. 101.

<sup>\*</sup>Kutumba means 'a household', 'a family' and guara-kutuba may be taken to mean 'households or families of the lowly'. The use of the word

and stopped the contamination of the four varias (castes)."

According to Sir R. G. Bhandarkar and Dr. D. R. Bhandarkar, Gautamiputra reigned conjointly with his son Pulumāyi. They give the following reasons in support of their theory:—

- (1) In Gautami's inscription (dated in the 19th year of her grandson Pulumāyi) she is called the mother of the great king and the grandmother of the great king. This statement would be pointless if she were not both at one and the same time.
- (2) If it were a fact that Gautamiputra was dead when the queen-mother's inscription was written, and Pulumāyi alone was reigning, we should expect to find the exploits of the latter also celebrated in the inscription. But there is not a word in praise of him. A king dead for 19 years is extolled, and the reigning king passed over in silence.
- (3) The inscription dated in the year 24, engraved on the east wall of the Veranda of the Nāsik Cave No. 3, which records a grant made by Gautamiputra and the 'king's mother whose son is living', in favour of certain Buddhist monks "dwelling in the cave which was a pious gift of theirs," presupposes the gift of the Nāsik Cave No. 3 in the 19th year of Pulumāyi. Consequently Gautamiputra was alive after the 19th year of his son.

As regards point (1), it may be said that usually a queen sees only her husband and sometimes a son on the throne. Queen Gautani Balaśrī, on the other hand, was one of the fortunate (or unfortunate) few who saw grandchildren on the throne. Therefore, she claimed to be the mother of a great king and the grandmother of a great king.

As to point (2), is the silence satisfactorily explained by the theory of conjoint rule? Those who prefer the opposite view may point out that although it is not custom-

kutuha may suggest that the 'lowly' order or orders, whose families or households are referred to, are the traders and agriculturists (kutumbika). ary for an ordinary subject to extol a dead king and pass over a reigning monarch in silence, still it is perfectly natural for a queen-mother in her old age to recount the glories of a son who was associated with her in a previous gift.

As to point (3), it is not clear that the gift referred to in the postscript of the year 24 was identical with the grant of the year 10 of Pulumavi. The donors in the postscript were king Gautamîputra and the rājamātā, the king's mother, apparently Balasri, while the donor in the year 10 of Pulumavi was the queen-mother alone. In the inscription of the year 24, the queen-mother is called Mahādevi Jiyasutā Rājamātā, the great queen, the king's mother, whose son is alive. In Pulumavi's inscription the epithets Mahādevî and Rājamātā are retained but the epithet "Jivasutā," "whose son is alive," is significantly omitted. The donees in the former grant were the Tektrasi or Trirasmi ascetics in general, the donees in the latter grant were the monks of the Bhadavāniya school. The object of grant in the former case may have been merely the Veranda of Cave No. 3, which contains the postscript of the year 24, and whose existence before the 10th year of Pulumavi is attested by an edict of Gautamiputra of the year 18. On the other hand, the cave given away to the Bhadavānina monks was the whole of Cave

If Gautamiputra and his son reigned simultaneously, and if the latter ruled as his father's colleague in Mahārāshṭra, then it is difficult to explain why Gautamiputra was styled "Govadhanasa Benākaṭakasvāmi," "lord of Benākaṭaka in Govardhana" (Nāsik), and why he addressed the officer at Govardhana directly, ignoring his son who is represented as ruling over Mahārāshṭra, while in

<sup>&#</sup>x27;The use of the expression "Govadhanasa" suggests that there were other localities named Bendikajaka from which this particular place is distinguished. A Bennikajak in the eastern part of the Vakijaka kingdom is mentioned in the Tirodi plates of Pravarasena II (\* III) (IHQ, 1995, 1995, 195; Ep. Ind. XXII 107 ff). Bends or Benni is appearently the name of a small stream in each cast.

the record of the year 19, Pulumāyi was considered as so important that the date was recorded in the years of his reign, and not in that of his father who was the senior ruler.\(^1\)

The generally accepted view is that Pulumāyi came after Gautamīputra.

The date of Gautamīputra Sātakarni is a matter regarding which there is a wide divergence of opinion. There are scholars who believe that the epithets varavaranavikrama, chāru-vikrama, "whose gait was beautiful like the gait of a choice elephant," and Saka-mshūdana, destroyer of śakas, suggest that he was the original of Rājā Vikramaditya of legend who founded the era of 58 B.C. But, as already pointed out, the use of regnal years by Gautamīputra and his descendants indicates that no era originated with the dynasty. Further, Indian literature clearly distinguishes between Vikramāditva of Ujiain and śālivāhana or the śātavāhanas of Pratishthāna. The view accepted in these pages is that Gautamīputra was the conqueror of Nahapāna and that his 18th year fell after the year 46 of the Saka era, the last recorded date of his vanquished opponent. In other words the conquest of Nāsik by Gautamīputra took place some time after A.D. 78 ; 46 = 124, and his accession after A.D 124-18=106 As he ruled for at least 24 years, his reign must have terminated after A.D. 130.

In the Purāṇic lists compiled by Pargiter the immediate successors of Gautamiputra are Pulomā, his son, and śātakarni. Pulomā is doubtless identical with Siro P(i)olemaios of Batthana mentioned by Ptolemi and Vāsshthīputra Svāmi Siī Pulumāvi of inscriptions and coins. Śātakarni is perhaps to be identified with Vāsishthīputra Sītakarni of a Kanheri Cave Inscription, or with Vāsishthīputra Chatarapana Śātakarni of a Nānāghat record. His exact position in the genealogical list cannot

 $<sup>^{+}</sup>$  G, R. D. Baneru, JRAS, 1917, pp. 281 et sey. Note also the epithet (Docksheal) patheixura 'lord of the Decean,' applied to Pulumäyi in the pratosi of the year 19.

be determined with precision. The Kanheri epigraph represents Väsishthputra šri Šātakarni as the husband of a daughter of the Mahākshatrapa Ru(dra). Rapson identifies this Rudra with Rudradāman I. There can hardly be any doubt that the Sātavāhana king mentioned in the Kanheri record, or one of his close relations who bore a similar name, was identical with Sātakarni, lord of the Deccan, whom Rudradāman "twice in fair fight completely defeated, but did not destroy on account of the nearness of their connection." Dr. Bhandarkar's identification of Vāsishthputra śri Sātakarni of Kanheri with Vāsishtputra Sīva Šri Sātakarni of oins and Sīva Šri of the Matsya Purāṇa cannot be regarded as more than a conjecture. The ruler mentioned in the Kanheri Inscription may have been a brother of Pulumāvi.

We have seen that the capital of Pulumavi was Baithan, i.e., Paithan or Pratishthana on the Godavari identified by Bhandarkar with Navanara or Navanagara, i.e., the new city. Inscriptions and coins prove that the dominions of this king included the Krishna-Godavari reign as well as Mahārāshtra. It has already been pointed out that the Andhra country is not clearly mentioned in the list of territories over which Gautamīputra held his sway. It is not altogether improbable that Vasishthīputra Pulumāvi was the first to establish the Satavahana power firmly in that region. Sukthankar identifies him with Siri Pulumāyi, king of the Śātavāhanas, mentioned in an inscription discovered in the Adoni taluk of the Bellary district. But the absence of the distinguishing metronymic makes the identification uncertain and probably indicates that the king referred to in the inscription is Pulumavi I of the Puranas or some other prince of the dynasty who bore the same name. D. C. Sircar identifies him with the last king of Pargiter's list. Numismatic evidence suggests that the political influence of a Pulumavi extended to the Coromandel coast, and possibly to the Chanda district of the Central Provinces. But in the absence of epigraphic corroboration the matter cannot be regarded as definitely proved. Moreover, the absence of the metronymic Vāsishthīputra makes it uncertain in some cases as to whether the son of the great Gautamīputra is meant.

Väsishthiputra Pulumāyi must have come to the throne some time after A.D. 130. He is known from a Karle epigraph to have ruled for at least 24 years, so that his reign terminated after A.D. 154.

The successors of Puloma according to the Puranic lists compiled by Pargiter are Siva, Sri<sup>1</sup> Puloma and Sivaskanda (or Sivaskandha)<sup>2</sup> Satakarni.

### Yajñaśri Śātakarņi3

The immediate successor of Sivaskanda according to the collated text of Pargiter was Yajña Sri. If the Puñajas are to be believed his accession took place more than 35 years after the close of the reign of Gautamiputta Sātakarni, i.e., after A.D. 165 and ended after A.D. 194. Yajñā Srī's inscriptions, which prove that he reigned for at least 27 years, are found at the following places, inc., Nāsik in Malārāshtra, Kanheri in Aparānta, and China in the Krishŋā district. His coins are found in Gujrāt,

<sup>1</sup> Mirashi, in the fournal of the Num. Soc. 11 (1990), p. 88, attributes to him the coaw of 'swas's Pulumba; IIII' of the Tarialah local. He draws a distinction between this king (who was a pulumby) and Euriphyntae Sixasii sakahamy who is kinon to Repons' (Satlogge, the Friding Pundan, however, represents savaii as a starkany (and not a Pulum2y). The matter mus, therefore, he regarded a sub pulace

Minashi (ibid. 8g) identifies him with Aing Strikhada or Skanda Sătakarii of the Tarhăla hoard (Akola distirct) and other coms whose name was wrongly read as Chada Sătakarii by Sinith and Rudra Sătakarii by Rapson. This "Rudra" was represented as a ruler of the Andhra-desa.

a lin [RA5, July, 1934, 568f, Dr. D. C. Sircar suggests that the name of this king was \$iY Najia Saishaan; as stated in meripitoton, and not Yajia \$i (as stated in the Purligss). It should, however, be remembered that \$i'\$ is here an homorite and it is frequently used as a suffix in the names of members of the Saischaust royal house (d. Veda or Stands-Yir, Haku-Siri, Bala-Sir, swa-Sri, etc.; Rapson, Andhra Lorns, pp. 1khi, 1, lii). The mere fact that in certain documents \$i'\$ piecedes the name of a king does not prove conclusively that it was never used as a suffix. In the famous inscription of Khāravela the king is called both \$tri Khāravela and Khāravela Siri. In the Madrifikhlens strings than the control of the

Kāṭhiāwār, Aparānta, the Chanda district in the Central Provinces, and the Kṛishṇā district of the Madras State. There can be no doubt that he ruled over both Maḥārāshṭra and the Andhra country and recovered Aparānta (N. Koṅkap) from the successors of Rudradāman I. Smith says that his silver coins imitating the coinage of the Śaka rulers of Ujjain probably point to victories over the latter, and that the coins bearing the figure of a ship suggest the inference that the king's power extended over the sca. He thus anticipated the naval ventures of the Kadambas of Goa, of Sivājī and of the Angrias.'

Yajñaśrī was the last great king of his dynasty. After his death the Sātavāhanas probably lost North-Western Mahārāshtra to the **Ābhīra** king Iśvarasena.<sup>3</sup> The later Sātavāhana princes—Vijaya, Chanda Śrī (variant Chandra Śrī) and Pulomāvi of the Pulāņas—seem to have ruled in Berar, the Eastern Deccan and the Kanarese county.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapson, however, says (Lonis of the Andhra Dynasty, p. 22) in reference to certain lead comes (of the Commandel coax); "obs. Ship with two masts. Inst. not completely read, but apparently Seri-Pu (lumā) visa."

<sup>2</sup> The carbest reference to the Thhiras to which an approximate date can he assigned is that contained in the Mahabhashya of Patanjah. The Maha bhāshya as well as the Mahābhārata connects them with the śūdras-the Sodrai of Alexander's historians. Their country-Abria-finds mention in the Peoplis and the geography of Ptolemy In the third quarter of the second century A.D., Abhira chieftams figured as generals of the Saka rulers of Western India. Shortly afterwards a chief named Isvaradatta, probably an Abhira, became Mahākshatrapa. His relation to the Abhira king Mādharīputra Issaia Sena, son of Siva Datta, remains doubtful. But some scholars are inclined to identify the two chiefs. It is also suggested that this dynasty of Isvara Sena is identical with the Traikūţaka line of Aparanta, and that the establishment of the Iraikūjaka era in A.D 248 marks the date at which the Abhitas succeeded the Satavahanas in the Government of Northern Mahātāshīra and the adjoining region. The last known of the Traikūţaka line were Indiadatta, his son Dahrasena (455-56 A.D.), and his son Vyäghrasena (189 (to)), after whom the kingdom seems to have been conquered by the Väkataka king Harishena.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Berar (Akola) group includes certain princes, not included in the Punapic lins, e.g., srif kumbla Stinkarij, sfr. Karpa Stinkarij (unless he is dietutified with the so-called Srinkarna, the fourteenth king of Pargiter's Jins) and sfr Staks Stinkarij (Marshell, J. Num. Soc., II, 1996). Mirashi thinks that the real name of the w-called Kri-bipa (II) of the Chanda hound was Kanpa. Almong kung of uncertain identity mention may be made of sfr svrannaka Sita of the Amarāvatī inscription and Mithariputra Srī Sita of Knahezi.

The existence of Vijaya seems now to be confirmed by numismatic evidence.\(^1\) Chanda sri may have been identical with Väsisth-putra "Väämis-iri Chanda Säta" of the Kodavali rock-cut well Inscription discovered near Pithā-puram in the Godavarī region, while Pulomāvi is, in the opinion of Dr. D. C. Sircar, to be identified with the king of the same name mentioned in the Myakadoni inscription of the Bellary district. Coins disclose the existence of a few other Kings of the line who must be assigned to the latest Sātavāhana period. Sātavāhana rule in the Krishnā, Gunţūr and Bellary districts was eventually supplanted by the Ikshvākus' and the Pallavas.\(^1\)

Mirashi, Journal of the Nums, Soc of India, II (1940) p. 90. The only clust letters are yu-Sătaknii. The ascription to Vijaya must be regarded attentative.

<sup>2</sup> The ItAluaktu are known from mucriptions discovered on the runs of the Jugayapeta sidep in the Ariship bistrict and also at Nigatrijunikooda and Guzzia in the Guptir district (Ep. Ind., 1999, 1f; 1941, 189f). They were matrimontally, connected with the Ackayas, probably a ruling family of Ancient Mysure (Dubreuil, AHD, pp. 88, 101). The most well-known rulers of the Islaviak Israilly of the Eastern Decam are Chânhambla, 874-Vira-Purusha-datra. Abuvala (Eastmambla II and possibly Rulupursaddat' (Ep. Ind., xvi). 125; blustala (Eastmambla II and possibly Rulupursaddat' (Ep. Ind., xvi). 125; blustala (Eastmambla II and possibly Rulupursaddat' (Ep. Ind., xvi). 125; blustala (Markadata), the Stânhâyanas of Vengi (cf. 14. §, 175 and the Salakenon of Ptolemy), and the Vishqukupdins of Lenglulum (near Vengio).

The Pallavas--a people of unknown origin, claiming descent from Issatthāman and Nāga princeses, are the most important of all the dynastics that succeeded the satavahanas in the Far South. The claim of descent from Brahmanas of the Bharadvaja gotra, the performance of the Assumedha and pationage of Sanskrit learning, connect the dynasty with the Sungas, while the Brahmana-Naga connection, (cf Samkirna-jets, Brahma-kshatra, SII Vol. xin. Nos. 7, (8) the performance of Vedic sacrifices including the horse-sacrifice, early association with the sătavăhana Janapada in the Bellary district and the use of Piākņita in their early records, connect the family with the \$atavahanas. There is no question of any Parthian affinity as the genealogical lists of the family are singularly devoid of Parthian nomenclature. The elephant's scalp used as a crown is no test of sace. The well-known hostility of the family to the Cholas and the decidedly northern character of their culture preclude the possibility of a pure Tamil extraction. The first great Pallava king, Siva-Skanda-varman, is known from the inscriptions found at Mayidavolu (in Guntür) and Hirahadagaili (in Bellary) to have ruled over an extensive empire including Käfichi. Andhiapatha and satabam rattha, and performed the Assumedha sacrifice. About the middle of the fourth century A.D. the emperor Samudra Gupta invaded Southern India, defeated the reigning Pallava king, Vishnugopa, and gave a severe blow to the power and prestige of the empire of Kanchi which, in the long run, probably led to its disruption. The evidence of the Penukenda

#### Provincial Government under the Satavahanas

A word may be said here regarding the internal

Plates, the Talagunda inscription and the Hebbata grant (IHQ, 1927, 454) scens to suggest that the Pallava supremacy continued for some time to be acknowledged by the early Gangas of Anantapura and East Mysore and the early Kadambas of Vaijayanti (Banavāsi) and Mahisha-Vishaya (Mysore). The history of the Pallavas during the fifth and sixth centuries is obscure. Certain inscriptions disclose the names of the following kings, but little is known about them: --

> Kings of Krishna, Guntur King of Käńchi and Nellore districts.

Vishingopa I Skandamiila Känagopa Virakincha II. Mandavarman I (Skandaśishya) Vāyalūr, Velūrpalai-Kumáravishnu 1. 10covered Känchi. yam, Darsi and Buddhavarman defeated Cholas. ( hendal@r grants. Skanda II Kumaravishou II Kumāravishnu Buddhavarman Skandasarman III Skandavarman 1 Vishnugopa II Vishnudāsa Mandavarman IV Viravarman\* Simhas arman It (t) Arjava Skandavar Virasarman\* man II (Tambrapa\*) Skandavarman V (2) Yuva-mahārāja Vish-Omgodu 1 nugopa (Palakkada) Simbayarman H and II | A D. 496 Skandavarman VI Uruvupallı, Mangalür, (3) Simhavarman (Daša-1 davendinapina. Menmatura and Pikira. ram grant Vdavatn an Vengorāshtra) Nandivarman I Lokavibhaga Simhavarman III, IV. (two kings of this name) A.D. 438 and (3) Vijava-Vishnjugopa Vishnugopa III Siribhavarman V Varman (Vipav-Penukonda plates Palotkata) sunhavishnu Mahendravarman 1 Narasimhayarman I Contemporary of Pula-

\* Kings marked with asterisks may have been identical. But this is by no means certain. The settlement of early Pallava genealogy and chronology must still await future discoveries.

( hina

grants

A Sihavarman is mentioned in the Palnad inscription. But his identity and date are uncertain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tämbrāpa is identified with Chembrolu

organisation of the Śātavāhana empire. The sovereign himself seems to have resided in Pratishthana or in "camps of victory" in Govardhana (Nāsik district), Vaijayantī (in North Kanara) and other places. The imperial dominions were divided into administrative units called aliara or janabada and placed under rulers who fell into two classes, viz., (a) amātyas who were ordinary civil functionaries and (b) military governors and feudatories styled mahāsenāpati, mahārathi, mahābhoja, and even Rājan. Amatyus are mentioned in connection with Aparanta (North Konkan), Govardhana (Nāsik), Māmād(l)a (Poona), Banavāsī (North Kanara) and Khaddavali (Godāvari region). Mahārathis are found associated with Chitaldrug, Nānāhat, Karle and Kanheri (in the North Konkan). They intermarried with the imperial family (and at times adopted its nomenclature) and also with the Chutu, Kausika and Väsishthat clans. The Mahabhojas had close relations with Chutu rulers of Banavasi. Mahāsenābatīs are found in Nāsik in the days of Yajña Stī and in Bellary in the time of a Pulumāvi. The rule of these military governors, some of whom belonged to the Kusika3 family or were matrimonially connected with it, was very much in evidence in the last days of the śātavāhana empire. Potentates with the title of rājā ruled in the Kolhapur region. The most notable among these were: Väsishthiputra Viliväyakura, Mäthariputra šīvalakura and Gautamīputra Vilivāvakura (II). The Vilivavakura group cannot fail to remind one of Balcokouros of Hippokoura mentioned by the Greek geographer Ptolemy (c. 150 A.D.).

It is from the ranks of military governors and feudatories that the princes who carved out independent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E.g., Navanara -perhaps really identical with the port of Calhena (Kalyana, an auteum name of which, according to the Bombay Guzetteen, VIV. 114. is Navanaezara.

<sup>2</sup> Vasishthas figure as rulers of Kalinga in later times.

<sup>3</sup> A Kausikīputia Sātakarņi is known from a cuin (Bibliography of Indian Coins, Part I, 1950, p. 36).

principalities on the dissolution of the Sătavāhana empire, evidently sprang. The Sālankāṣṇanās (Salakenoi), for example, who appear to have been a feudatory family in the Andhra country, afterwards set up an independent sovereignty. The Pallavas were doubtless connected with the military governors of the Bellary district.

## The Satakarnis of Kuntala

In the days of the great Gautamiputra, son of Bala Srī. Banavāsi or Vaijavantī (Kanara) seems to have been the capital of an imperial province under an amatya named Sivagupta. By an obscure transition the sovereignty of the territory passed into the hands of a family, possibly styled Chutu in inscriptions, whose connection with the Śātavāhana-Śātakarnis is not known. evidence of the Myakadoni inscription and notices in the Kāmasūira of Vātsvāvana, the Gāthāsabtašatī and the Kāvya Mīmānisā, probably suggest that a group of Satavahanas receded the so-called Chutu kula in Kuntala or the Kanarese country. Some of them were great patrons of Prakrit learning. The most famous amongst them was Hāla. Another king of the group was Kuntala Śātakarni, mentioned in the Kāmasūtra whom the Purānas regard as a predecessor of Hala. The Chutu line is represented by Hāritīputra Vishņukada-Chuţu kulānanda Śātakarņi, Rājā of Vaijavantīpura, and his daughter's son Siva-Skandanaga Śrī who is identified by Rapson with Skandanāga Sātaka of a Kanheri Inscription, and also with Hāritīputra Siva-[Skanda]-varman, lord of Vaijavantī, mentioned in a Malayallı record (in the Shimoga district of Mysore). The last identification seems to be doubtful as the mother and daughter of Vishnukada could hardly have belonged to the same gotra. Hāritīputra Sivavarman was apparently succeeded by the Kadambas.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Some scholars do not accept the theory that Chuțu is a dynastic designation. They regard it as a personal name. Prog. Rep. of the ASI, W. Circle, 1011-12, P. 5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Kadamba line was founded by Mayūrasarman, a Brāhmaṇa, who

#### SECTION III. THE SAKAS OF UJJAIN AND KATHIAWAR

The greatest rivals of the restored Sătavāhana Empire were at first the Saka Kshatrapas of Ujjain. The progenitor of the Saka princes of Ujjain was Ysamotika who was the father of Chashtana, the first Mahākshatrapa of the family. The name of Ysamotika is Scythic. His descendant, who was killed by Chandra Gupta II, is called a Saka king by Bāṇa in his Hansha-charita. It is, therefore, assumed by scholars that the Kshatrapa family of Ujjain was of Saka nationality.

The proper name of the dynasty is not known. Rapson says that it may have been Kārddamaka. The daughter of Rudradāman boasts hat he is descended from the family of Kārddamaka kings: but she may have been indebted to her mother for this distinction. The Kārddamaka kings apparently derive their name from the Kārdama, a river in Persia.

According to Dubreuil, Chashfana ascended the throne in A.D. 78, and was the founder of the Saka et.a. But this is improbable in view of the fact that the capital of Chashfana (Tiastanes) was Ujjain (Ozene of Ptolemy), whereas we learn from the Pernjhus that Ozene was not a capital in the seventies of the first century A.D.! rose against the Pallavas and helped by "Vinhad Bāṇa" and other king, compelled the lord of Kafchi to confer on him the Patjahundho of militari governorship. He soon pushed his conquests to the western occan. His great-grandom KRhusha sarinan gave his drughters in marriage to the Gupta and other kings. Kriphan sarinan in performed the Abamendhe. Miggela varinan defocted the Griggs and Pallavas and had his capital at Vaijayanti, Junioi branches of the familty ruled at PallaKil, Uchashfiging and Trijanvata. The Kadambas were finally norethrown by the Chalukus. See Moraes, Kadamba-Nada, Sirzar, Hill. 1996, 50 ft.

<sup>1</sup> JRAS. 1906, p. 211. Levi and Konow (Corpus, II. 1. bxx) identify Yamotika with Bhūmaka on the ground that the Saka word "Yama" meanwarth. But identity of meaning of names need not necessarily prove identity of persons. Cf the cases of Kumāra Gupta and Skanda Gupta.

<sup>2</sup> Pärasika. Shamasastry's translation of the Kaupiliya, p. 86. See also HHK, 1935, 37 ff. Cf. the Artamis of Ptolemy, VI. 11. 2, 2 tributary of the Ovus.

<sup>3</sup> The Periphus mentions Malichos (Maliku), the king of the Nabataeans, who died in A.D. 75, and Zoozles (Za Hakale), king of the Auxumites, who reigned from A.D. 76 to 80 (IRAS, 1917, 8a7-86a).

The Periplus speaks of Ozene as a former capital, implying that it was not a capital in its own time. The earliest known date of Chashtana is S. E. 52, i.e., A.D. 130. We learn from the Andhau inscriptions that in the year A.D. 130 Chashtana was ruling conjointly with his grandson Rudradāman. Professor-Rapson and Dr. Bhandarkar point out that his foreign title Kshatrapa, and the use of the Kharoshthī alphabet on his coins, clearly show that he was a viceroy of some northern power—probably of the Kushāns. Jayadāman, son of Chashtana, seems to have acted merely as a Kshatrapa and to have predeceased his father, and the latter was succeeded at Mahākshatrapa by Rudradāman.

Rudradāman¹ became an independent Mahākshatrapa some time between the years 52 and 72 (A.D. 130 and 130). We learn from the Junāgadh Rock Inscription of the year 72 that men of all castes chose him as protector and that he won for himself the title of Mahākshatrapa. This probably indicates that the power of his house had been shaken by some enemy (possibly Gautamīputra), and he had to restore the supreme satrapal dignity by his own prowess.

The place names in the inscription seem to show that the rule of Rudradāman extended over Purv-āpar-Ākar-Āvanti (East and West Mālwa), Anupa-nivṛti or the Māhishmatt region (Māndhātā in Nimād, or Mahesvara), Tanatta' (territory around Dwārakā), Surāshtra (district around Junāgadh), Svabhra (the country on the banks of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For reference to Rudradaman in literature, see Chatterjee, Buddhistic Mudies (ed. Law), pp. 384 f.

<sup>\*1</sup>A.f., 4, 56.
\*A.matts may according to some, however, designate the district around Vaganagara (Born, Gez. 1, i. 6). In that case Kukura may be placed in the Dwdrakla region. The Bhlgesters Purips refers to Dwfrakla as "Kukura Dwfrakla as "Kukura Andhaka-Pjuhqibhih gupiti" (1, 11, 10). The Föyu Puripsa (ch. 96, 134) represents Ugrasena, the Födenw vigit as Kukura-Obbaco, of Kukura extraction. In Mbb. III. 185, 32, too, Kukura sare closely associated with Daßtrihas and Andhakas who are known to have been Yldava clans. In II. 32, 13 thes are associated with the Ambathhas and the Pahlawa. A branch of the people may have lived in the lower valley of the Chenab and the Indus, while another branch occupied a portion of Kuklikwir.

the Sabarmati's, Maru (Marwar), Kachchha (Cutch), Sindhu-Sauvīra (the Lower Indus Valley),1 Kukura (prohably between Sind and the Pariyatra Mt.),2 Aparanta (N. Konkan),2 Nishāda (in the region of the Sarasvatī and the Western Vindhyas), etc. Of these places Surashtra, Kukura, Aparanta, Anupa and Akaravanti formed part of Gautamīputra's dominions, and must have been conquered either from that king or one of his immediate successors. The Junagadh inscription gives the information that Rudradāman twice defeated Sātakarni, lord of the Deccan. but did not destroy him on account of their near relationship. According to Dr. D. R. Bhandarkar this Satakarni was Gautamīputra himself, whose son Vāsishthīputra Sātakarni was Rudradāman's son-in-law. According to Rapson the lord of the Deccan defeated by the Saka ruler was Pulumāyi. It is more probable that the defeated ruler was Väsishthiputra Śātakarni himself, who may have been a brother and a predecessor of Pulumavi.

The Great Sattap also conquered the Yaudheyas, possibly of Johiya-bār along the Sutlej, who are known, from a stone inscription, to have occupied also the Bijayagadh region in the Bharatpur state. If the Kushan

¹sindhu is the inland portion Ising to the west of the India; (Watters, Vinna Ghosing, II. 323, 325, acad with 356; Visiqskana, Kāmodila, Braitse Ed. 393). Sauvīta includes the littoral (Malinda Pathh), S.B.E. XXXVI, 369) as well as the inland position lying to the east of the India (Albertini, I. 302, 144, 7, 220). The Jama Pianachana@rinddhāra names Visibhiya as the capital.

<sup>2</sup> Brihat Samhita, V. 71; XIV. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aparānia in its evended sense (f. Afoka, R.E. V) no donibi embraces not only Stiparaka but Nisak, Bharukachchha, the Mahi valley, Citich, Surakhtra, Amatta, Aba, etc. (Pāyu, 44, 129 f., Matrya, 114, 20-21, Mark. 57 49 f.—the Purāţie text is corrupt and Surpārakāb Kathchiyāb and Amartilih should be substituted for Stiyfarakāb, Kathchiyāb, and Amartilih should be instituted for Stiyfarakāb, Kathchiyāb, and Amartilih record distinguishes Aparānta from Surāchira, Amartta, etc., it is clearly used here in its restricted sense.

<sup>\*</sup>Cf. Nishādæ-rāshira, Mbh., III. 190. 4 (the place of the disappearance—Vinaiana—of the river Sarasvali is described as the doāra of Nishādrāshira); note also Pārņstīracharaḥ, Mbh. XII. 195. 95. In Mbh. ii. 31. 47 a Nishādabātimi is placed between the Masyas (of Jaipur) and the Chambal. The Vedic commentator Mahlôtara explains the word Nishāda as meaning a Bhi (Pedic Index, I. 454). According to Bühler (IA. 7. 263) Nishāda probably corresponded with Hissar and Bhatnit.

chronology accepted by us be correct, then he must have wrested Sindhu-Sauvīra from one of the successors of Kanishka I.

Rudradāman apparently held his court at Ujjain, which is mentioned by Ptolemy as the capital of his grandfather Chashtana, placing the provinces of Ānarta and Surāshtra under his Pahlava (Parthian) Amātya' Suviśākha. The Amātya constructed a new dam on the famous Sudarśana Lake which owed its origin to the "care bestowed by the Maurya government upon question of irrigatior, even in the most remote provinces."

The Great Kshatrapa is said to have gained fame by studying grammar (śabda), polity (artha), music (gantharva), logic (nyāya), etc. As a test of the civilised character of his rule it may be noted that he took and kept to the end of his life, the vow to stop killing men except in battle. The Sudarsana embankment was rebuilt and the lake reconstructed by "expending a great amount of money from his own treasury, without oppressing the people of the town and of the province by exacting taxes (Aara), torced labour (Vishti) benevolences (Pranaya), and the like. The king was helped in the work of government by an able staft of officials, who were "fully endowed with the qualifications of ministers" (amātya-guṇa samudyuk-tash) and were divided into two classes, viz., Matisachiva (Counsellors) and Karma-sachiva (Executive Officers).

Rudradāman had at least two sons and one daughter. The princess was given in marriage to Vāsishthīputra Srī Sātakarnı of the Sātavāhana family of the Deccan. A Nāgārjunikoṇḍa inscription' refers to a princess from

<sup>1</sup> With this bucancratic designation is to be contrasted the title Râda-apphed to Tunkspha, the beat Tuler of SurKshiza in the days of Adoka, who "was more than a mere official" (Id. 7, 257 n). While some of the Saka provinces or districts were placed under amilitars or others whose functions were mainly of a civil character, others seem to have been governed by general (Mahādanganāyaka). The name of such a military governor is disclosed by a 1886th inscription (Id.38, 1935, 345)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bomb. Gaz. I. 1. 39 <sup>3</sup> Eb Ind., XX 1. ff.

Ujjain named Rudradhara Bhaṭṭārikā who was the queen (Mahādevī) of an Ikshvāku ruler of the Gunṭūr district and some adjoining regions in the lower Kṛishṇā valley. It has been surmised by Vogel that she probably belonged to the house of Chashṭana. Her father is styled a Mahā-rāja, a title which seems to have been formally assumed by oue of the latest successors of Rudradāman I, viz., Svāmī-Rudrasena III, who ruled from c. A.D. 348 to 378, and was, apparently, a contemporary of Samudra-Gupta. It is, however, difficult to say if the Ikshvāku queen was a daughter of Rudrasena III or of some earlier prince.

Rudradāman I was succeeded by his eldest son Dāmaghsada I. After Dāmaghsada there were, according to Rapson, two claimants for the succession: his son Jīvadāman and his brother Rudra Simha I. The struggle was eventually decided in favour of the latter. To Rudra Simha's reign belongs the Gunḍa inscription of the year 10g (= A.D. 181) which records the digging of a tank by an Ābhira general named Rudradhūti, son of the general Bāpaka or Bāhaka. The Ābhiras afterwards possibly usurped the position of Mahākshatraþa. According to Dr. Bhandarkar an Ābhira named Iśvaradatta was the Mahākshatrapa of the period i 188-90 A D. But Rapson places Iśvaradatta after A.D. 246.

Rudra Simha I was followed by his sons Rudrasenal, and Dāmasena. Three of Dāmasena and Dāmasena. Three of Dāmasena's sons became Mahākshatrapa, wz., Yašodāman, Vijaysena and Dāmajada Śrī. This last prince was succeeded by his nephew Rudrasena II who was followed by his sons Viśvasinha and Bhartridāman. Under Bhartridāman his son Viśvasena served as Kshatrapa.

The connection of Bhartridāman and Visvasena with the next Mahākshatrapa Rudradāman II and his successors cannot be ascertained. The last known member of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To Rudrasena's reign belong the Mulwasar tank inscription, and the Jasthan Pillar Inscription of A.D. 205. In the latter epigraph we have the title Bhadramwikha applied to all the ancestors of Rudrasena, excepting Jaradāma.

the line was Rudra Simha III who ruled up to at least A.D. 388.

Rapson points out that from A.D. 295 to c. 340 there was no Mahākshatrapa. The elder branch of the family came to an end after 305 and passed by an obscure transition to a new line of Satraps and Great Satraps. The rulers from A.D. 295 to 332 held only the subordinate title of Satrap, and the higher title was not revived till . a few years before A.D. 348, when Rudrasena III styled himself Rājā Mahākshatrapa and Mahārāja Kshatrapa. Now, it is precisely during the period when the old line passed away in obscurity, and the office of Mahākshatraba remained in abevance, that we find Sakasthana and portions of Hind annexed to the Sassanian empire and dominated by Sassanian viceroys. The Sassanian conquest began before the end of the reign of Varhran (Bahram) II (A.D. 203) and the Sassanian suzerainty was maintained till the early part of the reign of Shapur II (A.D. 800-70). The hold of the Persians on the distant Indian provinces became weak in the middle of the fourth century A.D. when Rudrasena III assumed the title of Mahārāja, and Samudra Gupta, the prototype of the Raghu of Kālidāsa, forced the foreign potentates of the north-west borderland to do him homage.

The revived power of the Sakas of Western India did not last long, being finally destroyed by the Guptas. Already in the time of Samudra Gupta the Sakas appear among the peoples who hastened to buy peace by the offer of maidens and other acts of respectful submission. The Udayagiri Inscriptions of Chandra Gupta II testify to that monarch's conquest of Eastern Mālwa. One of the Inscriptions commemorates the construction of a cave by a minister of Chandra Gupta who "came here, accompanied by the king in person, who was seeking to conquer the whole world." The subjugation of western Mālwa is probably hinted at by the epithet "Simha-vikrānta-gāmini," resorting to (as a vassal of) Simha Vikrama, i.e.,

Chandra Gupta II, applied to Naravarman of Mandasor.¹ Evidence of the conquest of Surāshtra is to be seen in Chandra Gupta's silver coins which are imitated from those of Saka Satraps. Lastly, Bāṇa in his Harsha-charita refers to the slaying of the Saka king by Chandra Gupta: Ar(l ?) ipure cha para-kalatra kāmukam kāmini-vešu-guptatcha Chandra Guptah Saka-patim ašātayadīti.¹

1 Ind. Ant. 1913, p. 162 The small copper come of Chandia Gupta II bearing a vase as type were probably struck by him in the Målava territory which may have been under saka domination in the second century A.D (Allan, CICAI, cvi).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> According to the commentator săâtata the Perabalistra and Altumi referred to above wax Dhuw-devis, and the 1uler of the Sakas wax excelly killed tw Chandragupta dieguned as Dhum-devi while the former wax making advances of low The fyingherpalide by Phola throws additional light on the point quoting passages from the Dreithendraguptern (see Aiyenger Com-Pol., 395 ệ anh Lêri, Jd., 1922, not £ Dreithendraguptern (see Aiyenger Com-Pol., 395 ệ anh Lêri, Jd., 1922, not £ Dreithendraguptern wax pala by Vištikhabatata. the author of the Muderbahasa. Quotations from the Dreithendraguptern are also found in the Nêlya derjonge of Rămachandra and Gunochandra.

# GENEALOGICAL TABLE OF THE SAKAS OF UJJAIN

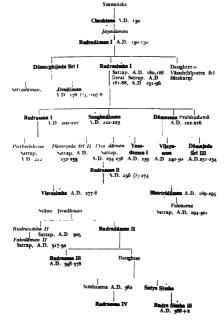

#### SECTION IV. Administrative Machinery of the Scythian Period.<sup>1</sup>

The little that we know about the administration of the Scythian Epoch leaves no room for doubt that the institutions of the age were not haphazard improvisations of military upstarts, having no relations with the past, but a highly developed and organised system—the fruit of the labours of generations of political theorists and practical statesmen (Vakty-Prayokty).

The influence of political thinkers (Arthachintakas) on Indo-Scythian Polity is evident. The ablest among the princes of the time assiduously studied the science of polity (Arthavidva)2; and the case taken to train the occupant of the throne, the employment of officers endowed with ministerial qualifications (Amātyaguna), the classification of ministers and other high officials (Sachwas), abstention from oppressive imposition of Pranaya (Benevolences), Vishti (forced labour) etc., and the solicitude for the welfare of the Pauras and Iānapadas, people of cities as well as country parts, clearly show that the teaching of the writers of treatises on polity (Arthaśāstra) was not lost upon the Scythian conquerors of India. There was no great cleavage with the past, and the references to Mahāmātras,' Rajjukas' and Samcharanitaka or Sanchārin' spies, indicate that the official machinery of the Maurya period had not ceased to function at least in Southern India.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The expression 'Scythian Period' has been used in this section in a food sense to denote the epoch of all the Post-Mauran dynastics that ruled in India during the centures minediately preceding and succeeding the Christian era. During the greater part of this period the most powerful potentate in India was the Scythian 'King of King' who had his metropolis in the Nosth-West, but whose commands were not unoften obeyed on the banks of the Canges and the Coddwarf, See Cal. Rev., Seph., 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Junăgadh Inscription of Rudradāman (Ind. Ant., 1878, p. 261; Ep. Ind., VIII, 36 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Luders' Ins., Nos. 937, 1144. Note the employment of a *śramana* as *Mahāmātra* (High Officer) by a śātavāhana ruler.

<sup>\*</sup>Ins. Nos. 416, 1195. The Rajjukas were Surveyors and Judges in the country parts.

Ins., No. 1200; cf. IA, 5, 52, 155.

But we must not suppose that the entire administrative structure of the period was a replica of the Maurya constitution. The foreign conquerors of North-Western India brought with them several institutions which had been prevalent for ages in the countries through which they passed. Thus the Persian system of government by Satraps was introduced in several provinces of Northern, Western and Southern India, and officials with the Greek titles of Meridarch' (probably District Officer) and Strategos (general or governor) ruled contemporaneously with functionaries having the Indian designation of Amālya (minister or civil officer in charge of a district) and Mahāsenāpati (great general or military governor).

The tide of Scythian invasion could not sweep away the tribal republies which continued to flourish as in the days of Buddha and Alexander. Inscriptions and coins testify to the existence of many such communities, and like the Lichchhavis and Sākyas of old, the most powerful among them were found very often ranged against their aggressive royal neighbours who were now mostly Scythian. Unfortunately, the contemporary records do not throw much light on their internal organisation, and it serves no useful purpose to ascribe to them institutions which really belong to their predecessors or successors.

Though the Scythians could not annihilate the republican clans, they did destroy many monarchies of Northern and Western India, and introduce a more exalted type of kingship. The exaltation of monarchy is apparent from two facts, namely, the assumption of high-sounding semi-divine honorifics by reigning monarchs, and the apotheosis of deceased rulers. The deification of rulers, and the use of big titles are not unknown to ancient Indian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Mendarkha Thendora is mentioned in a Swät Kharoshthi epigraph. Another Meridaikha is mentioned in a Taxila Kharoshthi Inscription. The two mendarchs are mentioned as establishing Buddhist relics and sanctuaries (Corpus, II. 1, xv).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E.g., the Mālavas (Mālayas), Yaudheyas, Ārjunāyanas and possibly the Audumbaras, Kultūtas, Kunindas (sec Camb. Hist., 588, 589), and Uttamabhadras, Cf. Smith. Catalogue of Corns. Sec. VII.

literature, but it is worthy of note that a supreme ruler like \(^1\) soka, whose dominions embraced the greater part of India and possibly \(^1\) Afghanistan, was content with the titles of \(^1\)Rājā\(^2\) and \(^1\)Devānampy\(^1\)Poyadasi\(^1\). The great rulers of the Scythian age, on the other hand, were no longer satisfied with those modest epithets, but assumed more dignified titles like \(^1\)Chakrawartn (emperor of a circle of states), \(^1\)Adhr\(^1\)gap and \(^1\)Devaputra (the son and not merely the beloved of the gods).

In Southern India we come across titles of a semiteligious character like Kshemarāja, Dharma-Mahārājadhirāja and Dharma-Yuvamahārāja, assumed by pious defenders of Indian faiths, engaged in upholding dharma as practised by the ancient teachers and law-givers, and purging it of the evils of the Kali Age, probably to distinguish themselves from the unbelieving foreigners and barbarian outcastes of the North-West.

The assumption of big titles by kings and emperors was paralleled by the use of equally exalted epithets in teference to their chief consorts Ašoka's queens appear to have been styled merely Devā. The mother of Tivara, for instance, is called "Dutāā Devā" (the second queen) and the implication is that the elder queen was Prathamā

<sup>1</sup> Of Gracious Mien. Beloved of the Gods.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luders' Ins., No. 1345. The beneficent or propitious king', 'prince of peace'

<sup>2 &</sup>quot;The Righteous King of King." "The Righteous Cown Punte' Luders' Ins., Non. 196, 1200. For the significance of the tutle, of. 1d, 5, 51. "Kallyuge-doshdousenme-dhermodhermo-mitya sensuaddhe," CL. abo the epithes. "Manuddi-pratits-udhi-oidhiaodherma Dhormodaja ine." "Piokhöd Inkanlaklaklahdhe," applied to the Matrixak Kings of Valabhi (Bhaunaga Inscriptions, 31). Sonetime even Saka rulers and generals posed as Dharma wipst (JASB, 1985, 1985, 1985.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>II is a characteristic of Indian hwony that importal titles of one period became feudatory titles in the next. Thus the title Rajis used by Adoks became a feudatory title in the Stythum and Gupta periods, when designations the Rajisrija, Rajidahrijaja, Mahdrijajahrijaja, Perama-Bhajigripaha and Perama-Rajidahrijaja (Allan, 6), came into general use. But even Mahdrijajahrijaja became a feudatory designation in the age of the Pratishiras when the lottier style of Peramabhajidahrija, Mahdrijajahrijaja, Peramackora was assumed by sowecian rulers.

Devī. But in the Scythian epoch we come across the titles of Agra-Mahshī and Mahādevī which distinguished the chief queen from her rivals. Among such chief consorts may be mentioned Ayasi-Kamuia, Nāganikā, and Balaśrī.

The apotheosis of deceased rulers is strikingly illustrated by the practice of erecting Devakulas or "Royal galleries of portrait statues." The most famous of these structures was the Devakula of the Pttāmaha (grandfather) of Huvishka referred to in a Mathurā inscription.\text{'} The existence of royal Devakulas as well as ordinary temples, and the presence of the living Devaputra probably earned for Mathurā its secondary name of "The city (?) of the gods."\text{'}

The exaltation of royalty in the epoch under review had the sanction of certain writers on kingly duty (Rājadharna) who tepresented the king as a "mahalt devatā," a great divinity, in human shape. But it was probably due in the first instance to the Scythians' who acted as carriers of Persian, Chinese and Roman ideas of kingship. The title Rājātīrāja, supreme king overpassing

<sup>1</sup> IRAS, 1944, p. 402. For images of later kings. d. Beginning, of South Indian History, 144, 155, Reverty, Tabagait. I. 622 (edg.) of Bixamanyi. C. S. Srinvasachari, The Evolution of Political Institutions of South India, Section IV ("The Foung Men of India." June and July, 1994, p. 5. Images of Sandara Chola and one of his queers were set up in the Empire temple and defield. C. V. Vidiyal, Mediesiened IIndia, Indian, I. 89, Feles to the prevalence of the custom of raxing some temples at the place of burning the dead body of the kings. But it is not clear if the temple, contained images of the dead king and his queens. The definction and worship of the dead kings may be compared to developtipplie referred to in the Kantifie (II 6).

For a different suggestion see Tarn. The Greeks in Bactria and India. 252. Tarn prefers to translate Ptolemy's phrase as 'daughter of the gods But see Lévi, Jd. 1915, p. 91.

\*The title 'Theo' and 'Theotupe' were used by certain Indo-Greek rulers, but their example does not seem to have been widely followed. Gondophernes, it is true, calls himself Devouvaie, but not yet Devo or Devaputre As to the theory that the Kushāns had been invested competitively with the title 'too of the gods' in opposition to the Himaginu zather than to the Chinese, it has to be admitted that there is no definite evidence that the title in question originated with the Haungau, and was not borrowed in ancient times from the Chinese. Pace, B. C. Lew Volume, II. 305 ft. The Kushāns had direct contact with the Chinese in the time of Panchao

other kings, as Rapson points out, is "distinctively Persian." "It has a long history from the Xshāyathiyanām Xshāyathiya' of the inscriptions of Darius down to the Shāhān Shāh of the present day." The Kushān epithet "Devaputra" is apparently of Chinese origin, being the literal translation of the Chinese emperors' title "Son of Heaven" (Tien-tze; tien tzu). If Lüders is to be believed, one at least of the Indo-Scythian sovereigns (Kanishka of the Ātā Inscription) assumed the Roman title of "Kaisar," and the dedication of temples in honour of emperors on the banks of the Tiber may have had something to do with the practice of erecting Devakulas on the banks of the Jumna.

A remarkable feature of the Scythian Age was the wide prevalence of the system of Dvairājya or Diarchy in Northern and Western India and Yanvarāiya (rule of a crown-prince) in N. W. India and the Far South. Under both these forms of government the sovereign's brother, son, grandson, or nephew had an important share in the administration as co-tuler or subordinate colleague. In a Dearrajya or Diarchy the rulers appear to have been of equal status, but in a Yanvarārya (rule of a crown-prince) the reigning prince was apparently a vicegerent. As instances of Dvairaya may be mentioned the cases of Lysias and Antialkidas, Agathokleia and Strato I, Strato I and Strato II. Spalirises and Azes, Hagana and Hagamasha, Gondophernes and Gad, Gondophernes and Abdagases, Chashtana and Rudradaman, Kanishka II and Huvishka etc., etc. Among ruling Yauvarājas may be mentioned

<sup>(1.5)</sup> the use of the term "Kishopogisted" in connection with the subversion of the Sunga soveregathy by Simulas. The expressions Kishortaryae Kishari of the Sunga soveregathy by Simulas. The expressions Kishortaryae Kishari of Britania Arapyakae Upanushad, I. 4, 14). Adhiriga, Chahraeveriin, etc., are, no odoubt, known to our ancient interasture. But there is no proof of the use of the last two as formal styles of sovereigns till the Post-Mauryan period, while the first is never so used.

<sup>\*\*\*\*</sup>JRAS\*\*, 1897, 905: 1913. 691. 683, Allan, Conu of the Gupta Dynattie, Savai. Artabans (I or II) Called humself 'son of a God' (Tarn, The Greeks, p. 94). This may suggest Greek influence too. Some writers fall to distinguish between occurrence of similar royal epithets in laterature and their formal use in contemporary epigaphic records in the time of the Kings themselves (B. C. Law Yolme, II, pp. 905 ff).

Kharaosta and the Pallava Yuva-Mahārājas Śiva-Śkandavarman, Vijaya-Buddha-varman' and Vishnugopa l'alakkada.

The king or viceroy, resided in cities called Adhishthana. The number of such Adhishthanas and various other kinds of cities (Nagara, Nagari), was fairly numerous. But regarding their administration our information is very meagre. We hear of "nigama-sabhās" or town councils and of a city official called Nagarākshadaršat whose functions are nowhere distinctly stated in the inscriptions but seem to have been similar to those of the Nagaravyāvahārikas, or city judges, of the Maurya Age.

Regarding general administration, and the government of provinces, districts and villages, we have more detailed information. The designations of some of the highest officers of state did not differ from those in vogue during the Maurya period. Mahāmātras, and Rajjukas play an important part in the days of the Satavahanas and Scythians as in the time of Asoka. But side by side with these functionaries we hear of others who do not figure in inscriptions of the Maurya Epoch although some of them appear in the Arthasastra attributed to Kautilya.

The officers most intimately associated with the sovereign were the privy councillors,-the Matisachivas of the Junagadh epigraph and the Rahasyadhikrta of the Pallava grants. Among other prominent court officials must be mentioned the Raja Vardya, Royal Physician and the Raja Lipikara, Royal Scribe.

No less important than the privy councillors were

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IHQ, 1933, 211. <sup>2</sup>EHI<sup>4</sup>, 226; Lüders' Ins., No. 1351 (Udayagıri Cave Inscription). Cf. Akshadaria, Pataniali, Index of Words, Oka, Amarakoia, 129, April Purana, 166. 1; Vin. iii. 47. According to the last mentioned text the 'akkhadassus constituted a class of Mahāmattas, like their prototypes in the time of Aśoka. In later ages the Akshadarśa might have had revenue functions. Cf. Kshīra's comment on the passage from the Amarakola referred to above. The duties of the Akshapafalikas of the Gupta period may be mentioned in this connection.

<sup>3</sup> Ins., 1190-93.

<sup>4</sup> Ins., 271; Kaut., II, 10.

the high military officials—the Mahāsenāpati,¹ the Daṇḍanāyaka and the Mahādaṇḍanāyaka² who probably correspond to the Senāpaii and Nāyaka² of the Kauṭitīya Jirthašāstra. ¹ Ihese important functionaries had probably under them subordinates like Senāgopas (captains), Gaulmikas¹ (commanders of platoons), Ārakshādhikṛtias¹ (guards) Aśvavārakas⁴ (troopers), Bhaṭamanushyas¹ (mercenaries), etc.

We have already referred to one class of civil officers. (Amātyas or Sachivus), viz., the Mati sachivas (counsellors). There was another class of Amātyas who served as executive officers (Karma sachivas). From them were chosen governors, 'treasurers' superintendents," and secretaries" as in the days of Megasthenes.

Among treasury officials mention is made of the Ganjawara," the Kashthāgārika" and the Bhānḍāgārika" who was one of the principal ministers of state (Rājāmātya, But we have no epigraphic reference to the Sannuhātri (III. pilet) or the Samāhartri (collector) till the days of the "Saila" kings of the Vindhyas and the Somavanisi kings of Kosala. The main heads of revenue received into the Bhānḍāgāra or Kośa (treasury) were, as enumerated in the Junāgadh Inscription, Bali (extra tribute), Sulk (duty), and Bhāga (customary share of the king). Thes sufficed to fill the exchequer of a benevolent prince like Rudradā-

<sup>1 1124. 1146.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1328, cf. Majumdai: Int of Kharoshthi Ins. No. 36. For the duties of a Itandanāyaka, cf. Id., 4, 106, 275n, 5, 49; Fheet, CII, 16. Dandanāyaka sometinos carved out principalities (rdyya) for themselves (JASB, 1923, 343). <sup>3</sup> Kaut. Bk. X. Ch. 1, 2, 5

Lüders' Ins., 1200; Ep Ind XIV, 155, cf. Manu, VII, 190.

<sup>5</sup> Luders, 1200.

<sup>6</sup> Luders, 381, 728.

<sup>7</sup> Lüders, 1200.

<sup>1</sup> Luders' Ins., 965.

<sup>9 1141.</sup> 

<sup>10 1186.</sup> 

<sup>10 118</sup> 

ii Luders, 82, Rējatarangini V 177. Note the employment of a Brāhmana treasurer by a Scythian ruler

<sup>18</sup> Ep Ind., XX, 18.

<sup>14</sup> Lüders, 1141.

man with kanaka (gold), rajata (silver), vajra (diamond), vaiduryaratua (beryl), etc. Rulers less scrupulous than the Mahākshatraba doubtless oppressed the people with arbitrary imposts, forced labour and benevolences (karavishti-branaya-krivā-bhih). Besides the Bhāndāgāra whose existence is implied by Lüders' Ins., No. 1141, we have reference to the storehouse. Koshthāgāra, which is described in Book II, Chapter 15, of the Kautiliya Arthasastra. The inscriptions afford us glimpses of the way in which the revenue was spent. The attempts to provide for "pāniya" or drinkable water are specially noteworthy. The Junagadh Inscription tells us how "by the expenditure of a vast amount of money from his own treasury" a great Scythian ruler and his amatva restored the Sudarsana lake. References to the construction or repair of tanks, wells, lakes and other reservoirs of water. Pushkarinis, udapānas, hradas or tadāgas, are fairly common. Lüders' Ins., No 1137, makes mention of makers of hydraulic engines (Audayantrika), while another epigraph' refers to a royal official called Pāniyagharika or superintendent of waterhouses Inscription No. 1186, after recording the gift of a tadāga (pond), a nāga (statue of a serpent deity) and a vihāra (pleasance, monastery), refers to the Amātya Skandasvāti who was the Karmāntika (superintendent of works), an official designation known to the 4rthasastra.3

In the department of Foreign Affairs we have the Dūta (envoy or messenger), but we do not as yet hear of dignitaries like the Sāmdhivigrahika (officer in charge of peace and war) and Kumārāmātya' who figure so prominently in inscriptions of the Gupta and Post-Gupta periods.

Inscriptions of the period under review refer also to

In Ins. No. 937.

Luders, 1279.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bk. I, Ch. 12.

<sup>4</sup> Kumdra means 'a vouth', 'a printe' Heuce Aumhândêêa mean sean jurier minister, or printee's minister'. The word Kumdra as the opposite of Praudha may correspond to Chikka, Chenna or Immedi of the South. Another interpretation is also possible. Kumdrandayu may mean an amdiya from one's youth just as Kumdra-senda means abaumdraprichdrabah.

officials like the Mahāsāmiyas who preserved records,¹ and others whose exact functions and status are nowhere indicated. Amongst these may be mentioned the Abhyamtarophasthāyaka, 'servant of the interior (harem ?),' Māḍabika,' Tūthika and Neyska.'

The big empires of North Western India were split up into vast satrapies and smaller provinces ruled by Mahakshatrapas and Kshatrapas. The satrapies as well as the kingdoms outside the limits of the Scythian Empire, were divided into districts called Rāshṭra, Āhāra, lanapada, Deśa or Vishaya. We do not as yet hear of the organisation into Bhuktis (lit. allotments, administrative divisions) so widely prevalent in Post-Scythian times. Rāshtra, Āhāra (or Hāra) and Janapada seem to have been synonymous terms in this age, as is proved by the case of the Satahani-rattha (rashtra) or Satavahanihāra which is styled a janapada in the Myakadoni Inscription. The chief officer in a Rashtra or Ahara was the Rashtrapati, Rashtrika (Rathika) or Amatya. The Amātya Suvišākha, for instance, governed Surāshtra under the Mahākshatrapa Rudradāman. The Amātyas Vishnupālita, Svāmaka, and Siva-skanda-datta successively governed the Ahara or district of Govardhana (Nasik) in the time of Gautamîputra Sătakarni and Pulumāvi, while the neighbouring Ahara of Mamala (Poona District) was under an Amatya whose name ended in-Gupta. In the Far South the chief officer of the Ahara seems to have been called 'l'yāp11ta." The Janapadas, particularly those on vulnerable frontiers, were sometimes placed under the charge of military governors (Strategos, Mahāsenāpati, Mahādandanāyaka, etc.). The Janapada of Śātavāhani-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For another interpretation see JBBRAS, N.S., IV, 1928, pp. 64, 72; IHO, 1933, 221. In the opinion of V. S. Bakhie the Mahāsāmya "seems to refer to the resolution of the corporate assembly of the city or to that body itself."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The word Mādabika may perhaps be connected with Mādamba of the Jaina Kalpasūtas, 89. Para. 6s refers to an official styled Mādambiya (Burgo-mater). For a tax Mangabikā see Ep. Ind., XXIII. 137.

<sup>3</sup> Sircar equates Neyska with Naiyogika,

<sup>4</sup> Luders, 1927, 1928.

hāra was, for instance, under the Mahāsenāpati Skandanaga. Part of Eastern Malwa seems to have been governed by a Saka Mahādandanāyaka shortly before its annexation by the Imperial Guptas and portions of the Indian borderland, were governed by a line of Strategoi (Aspavarman, Sasa)<sup>2</sup> under Azes and Gondophernes.

Desa, too, is often used as a synonym of Rāshtra, or Ianapada. It was under a Deśādhikrita, the Deshmukh of mediaeval times, an officer mentioned in the Hīrahadagalli grant of Siva-Skanda-varman. The next smaller unit was apparently the Vishaya governed by the Vishayapati.8 But sometimes even 'Vishaya was used as a synonym of Desa or Rāshtra, and there were cases in the Post-Gupta period of the use of the term to designate a larger area than a Rāshtra\*

The smallest administrative units were the villages called Grāma or Grāmāhāra,5 and the smaller towns or emporia called Niagama ' The affairs of a Grama were controlled by officers styled Gramevika Avutta' who were apparently headed by the Grāmani, Grāmika Grāmabhojaka10 or (Grāma) Mahattaraka Lüders' (Mathurā) Inscription, No. 48, gives the names of two such Grāmikas, Javadeva and Javanaga. In Southern India we have the curious title "Muluda" applied to the head of a village." The chief men of the Nigamas were the Gahapatis," the

<sup>1</sup> Cf. the Myakadoni Inscription.

For an amaiya named Sasa, see the Kodavali Rock Inscription of the Sătavăhana king Siri Chamda Săti or Săta (Ep. Ind., XVIII, 918)

<sup>&#</sup>x27;ogon (Luders).

<sup>4</sup>Fleet, CII, 82 n.

<sup>5</sup> Luders, Ins., No. 1195.

<sup>6</sup> In Pali literature Nigamas are distinguished from grāmas, villages, as well as from nagaray, cities which had strong ramparts and gateways (dridha prākāra toraņa).

<sup>7 1927.</sup> 

<sup>8 1999.</sup> 

<sup>11</sup> Ins. 1194. Cf. Murunda=lord (Saka) For the presence of Sakas in the Far South, see Ep. Ind., XX, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Gahapati, house-lord, was a designation specially applied to the leading men of the gentry, the wealthy middle class, Kalvana-bhattiko, men accustomed

counterparts of the Gramawiddhas of villages. In Lüders' Inscription, No. 1158, we have evidence of the corporate activity of a dhamma-nigama headed by the Gahaputi. The Grāma and Nigama organisation was the most durable part of the Ancient Indian system of government, and centuries of Scythian rule could not wipe it out of existence. The village and the Nigamas were also the nurseries of those ideas of associate life which found vent in the organisation of societies, committees, assemblies and corporations styled Goshthis, Nikayas, Parishads, Sanighas, etc., about which the inscriptions of the period speak so much. Not the least interesting of these institutions was the "Goshthi" which afforded a field for oc-operation between kings and villagers. Luders' Ins., Nos. 1982 to 1998, speak of a Goshthī which was headed by the Rājun, and which counted among its officials the son of a village headman

A less pleasing feature of ancient Indian polity in the Scythian, as in other times, was the employment of spies, particularly of the "Sameharamtakas," or wandering emissaries, whose functions are described with gruesome details in the Arthasastra. The evidence of foreign witnesses in Maurya and Gupta periods seems, however, to suggest that political morality did not actually sink so low as a study of the Arthasastra would lead us to think. Vatsyāyana probably voices the real feelings of his countrymen when he says that every single maxim for which there is provision in a theoretical treatise need not be followed in actual practice, because theoretical manuals have to be comprehensive but practical application should have a limited range. No sane man will think of eating dog's flesh simply because its flavour, tonic power, dressing, etc., are discussed in medical treatises.

to a good dictary. They are often distinguished from priests and nobles (Rhys Davids and Stede).

<sup>1</sup> I.üders' Inc., 273, 1332, 1335, 1338

<sup>2 1133</sup> 

<sup>1 125. 025</sup> 

<sup>4 5, 1197.</sup> 

## ASSOCIATE LIFE AND LOCAL GOVERNMENT 465

Na sästramastītye tāvat prayoge kāranam bhavet sästrārthān vyāpino vidyāt prayogāmstvekadesikān rasa-vīrya vipākā hi svamāmsasyāpi vaidyake kīrtilā iti lat kim syād bhakshaņīyam vichakshaņaih

# CHAPTER X. THE GUPTA EMPIRE: THE RISE OF THE GUPTA POWER.

Imām sāgaraparyantām Himavad-Vindhya-kuṇḍalām mahim ekātapatrānkām Rājasimha' prasāstu naḥ —Dūtavākvanı.

## SECTION I. THE FOUNDATION OF THE GUPTA DYNASTY

We have seen that the tide of Scythian conquest, which was rolled back for a time by the Sātavāhanas, was finally stemmed by the Gupta Emperors. It is interesting to note that there were many Guptas among the officials of the Sātavāhana conquerors of the Satav e.g., Siva Gupta of the Nāsik Inscription of the year 18, (Pura or Puru²) Gupta of the Karle Inscription, and Siva-Skanda Gupta of the same epigraph. It is difficult to say whether there was any connection between these Guptas and the Imperial Gupta family of Northern India, two of whom actually bore the names of Skanda Gupta and Puru Gupta.

<sup>1</sup> With Răjasinha may be compared the epithet Navendrasinhha occurring on coms of Chandra Gupta II (Allan, Gupta Goina, 43). All the letters here are not clearly legible (inh.d., cxiii), but on many coins we find the analogous epithet Sinha-silvaman (pp. 98 fb.). The reference in the Dăiasublya must be to a paramount ruler of Northern India, bounded by the seas and the Himlia-yan and Vindhyan ranges, who had the epithet 'lion-like king. The ruler who answers best to the description is Chandra Gupta II The author of the Dăiasublya possibly refers to this monarch. It he is identical with Bhlas a distinguished predecessor of Kälidäsa, his career as a poet may have begun before the accession of Chandra Gupta II, Vikramādītya, 'Marendra-Sinhi,' i.s., in the time of the great patron and 'king of poets' (Kavirāja) Samudra Gupta II.

In the Modern Renaw (November), 1990, p. 499 L, it has been suggested that the Guptas are of Kāraskera origin. But the evidence on the point is hardly conclusive. The identification of the "accursed" Chandasena of the Kaumudimahotatowa (adopted son of Sundaravarman), whose family was uprocoted (p. 900) with Chandra Gupta I, son of Mahbraig's if Ghajotacha whose dynasty ruled gloriously for centures, is clearly untenable. The mere fact that Lichchhavis helped Chandasena is not enough to prove that the prince in question is identical with Chandra Gupta I. Lichchhavis appear as enemies of Magadha as early as the fifth century B.C. For a summary of the

Scions of the Gupta family are not unoften mentioned in old Brāhmī Inscriptions The Ichchhāwar Buddhist Statuette Inscription's mentions the benefaction of Mahädevî, queen of Srî Haridāsa, sprung from the Gupta race (Gupta-varisodita). A Bharhut Buddhist Pillar Inscription' of the Sunga period refers to a "Gaupti" as the queen of Raian Visadeva, and the grandmother of Dhanabhūti, probably a feudatory of the Sungas.

Traces of "Gupta" rule in Magadha proper, or some neighbouring tract down the Ganges, are found as early as the second century A.D. I-Tsing, a Chinese pilgrim, who travelled in India in the seventh century A.D., mentions a Mahārāja Sri Gupta who built a temple near Mrigasikhāvana "which was about forty yojanas to the east of Nalanda, following the course of the Ganges." I-Tsing's date would place him about A.D. 175.1 Allan rejects the date, and identifies \$rī Gupta, with Gupta the greatgrandfather of Samudra Gupta, on the ground that it is unlikely that we should have two different rulers in the same territory, of the same name, within a brief period.

plot of the drama, which is attributed by some to a female writer, see Avengar Com. Vol. 261f. If Sundaravarman, and his son Kalvanavarman are real historical figures, and if they actually ruled over Magadha, they must be placed either before Mahārāja Śrī Gupta or after Bālāditya (6th century A.D.). The memory of Varman adhipatya over Magadha was fresh at the time of the Sirpur Stone Inscription of Mahasiva Gupta (Ep. Ind., XI, 191). Cf. also Pürnavarman and Devavarman mentioned by Chinese writers, as well as kings of the Maukhari line. The origin of the Imperial Gupta family is wrapped up in obscurity. We only know that they probably belonged to the Dharana gotra (IHQ, 1930, 565). They may have been related to Queen Dhārinī, the chief consort of Agnimitra. Dr. R. C. Majumdar points out (IHQ, 1933, 930 ff.) that according to a Javanese text (Tantri Kāmandaka) Māhārāja Aiśvaryapāla of the Ikshvāku race traced his genealogy to the family of Samudra Gupta. Little reliance can, however, be placed on the uncorroborated assertions of late writers. Even more unreliable is the testimony of works like the Bhavishvottara Purana which, according to some critics, 'is a palpable modern forgery' (NHIP, VI. 133n). Cf. Proceedings of the I. H. Congress, 1944, pp. 139 ff.

<sup>1</sup> Bánda District.

<sup>8</sup> I üders, No. 11.

<sup>1</sup> Lüders, No. 687.

Dr. Majumdar in A New History of the Indian People, VI, 129;

Dr. C. Ganguli, IHQ, XIV (1988), 852.

<sup>6</sup> Allan, Gupta Coins, Introduction, p. xv. Cf. Ind. Ant., X (1881), 110.

But have we not two Chandra Guptas and two Kumāra Guptas within brief periods? There is no cogent reason for identifying 5rl Gupta of cir. A.D. 175, known to tradition, with Samudra Gupta's great-grandfather who must have flourished about a century later.

The names of \$rī Gupta's immediate successors are not known. The earliest name of a member of the Gupta family of Magadha which appears in inscriptions is that of Mahārāja Gupta who was succeeded by his son Mahārāja Ghatotkacha.

### SECTION II. CHANDRA GUPTA I.

The first independent sovereign (Mahārājādhirāja) of the line was Chandra Gupta I, son of Ghatotkacha, who may have ascended the throne in 320 A.D., the initial date of the Gupta Era.\(^1\) Like his great fore-runner Bimbisāra he strengthened his position at some stage of his career, by a matrimonial alliance with the Lichchhavis of Vaisālī or of Nepāl\(^1\) and laid the foundations of the Second Magadhan Empire. The union of Chandra Gupta I with the Lichchhavi family is commemorated by a series of coins' having on the obverse standing figures of Chandra Gupta and his queen, the Lichchhavi princess Kumāradevī, and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the Riddhapur plates (JASB, 1924, 58), however, Chandra Gupta I and even Samudra Gupta are called (carelessly) simply Mahārājas.
\*JRAS, 1895, 80; Cunningham, Arch. Sur. Rep., Vol. IX, p. 21. The

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> JRAS, 1898, 80; Cunningham, Arch. Sur. Rep., Vol. IX, p. 21. The identity of the Gupta king with whom the era (Gupta prakala, Guptana, kala) of 320 A.D. originated, is by no means clear. The claims of Mahlaria, Gupta (BHQ, 1944, 175 n) or even (less plausibly) of Samudra Gupta, cannot be altogether disresearded.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> It is not suggested that the marriage took place after 300 A.D. The chronology of the Guptas before A.D. 500 is still in a stage of uncertainty. Nothing definite can be ussed about the relative date of the marriage till we know more about the length of Chandragupta I's reign, and the exact date of his accession, and that of his son and successor, Samudra Gupta. Some scholars think that Chandragupa I's alliance was with the ruling family of Nepal (IRAS, 1889, p. 53) or 9 Flatigutar (IRAS, 1889, p. 81).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>There is difference of opinion among scholars regarding the attribution of these coins, see Altekar in Num. Suppl. No. XLVII, JRASB. III (1937). No. 2,346. It is difficult to come to any final conclusion till the discovery of coins whose attribution to Chandragupta I is beyond doubt.

on the reverse a figure of Lakshmī, the goddess of luck with the legend "Liehchhausyaḥ" probably signifying that the prosperity of Chandra Gupta was due to his Lichchhavi alliance. Smith suggests that the Lichchhavis were ruling in Pāṭaliputra as tributaries or feudatories of the Kushāns and that through his marriage Chandra Gupta succeeded to the power of his wife's relatives. But Allan suggests that Pāṭaliputra was in the possession of the Guptas even in Stī Gupta's time.¹

From the record of Samudra Gupta's conquests it has been deduced that his father's rule was confined to Magadha and the adjoining territories. In the opinion of Allan the Puranic verses defining the Gupta dominions refer to his reign:

Anu-Gangā-Prayāgamcha Sāketam Magadhāmstathā Etān janapadān sarvān bhokshyante Guptavamsajāh.

"Kings born of the Gupta family will enjoy all these territories viz., Prayāga (Allahabad) on the Ganges, Sāketa (Oudh), and Magadha (South Bihār)."

It will be seen that Vaisālî (North Bihār) is not included in this list of Gupta possessions. Therefore, it is difficult to concur in Allan's view that Vaisālî was one of Chandra Gupta's earliest conquests. Nor does Vaisālî occur in the list of Samudra Gupta's acquisitions, though the reference to Nepāl as a border state in the famous Allahabad inscription may suggest that North Bihār was included within his dominions. It first appears definitely as a Gupta possession in the time of Chandra Gupta II, and constituted a viceroyalty under an imperial Prince. Prayāga (Allahabad) may have been conquered from a line of kings whose existence is disclosed in certain inscriptions

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kielhorn's North Indian Inscription, No. 541, however, suggests some connection between the Lichchhavis and Pushpapura (Pāṭaliputra) a Cf. Anu-Cangam Hāstinapuram, Anu-Gangam Pārānasī, Anu-Soņam

<sup>\*</sup>Cf. Anu-Gengarh Hästinapuram, Anu-Gengam Väränasi, Anu-Sonam Päţaliputram—Paţafijali, II. 1. 2.

discovered at Bhīṇā.¹ Two of these kings. Mahārāja Gautamiputra stī Sivamagha and Rājan Vāsishihlputra Bhīmasena are assigned by Marshall to the second or third century A.D. The name Sivamegha (or Sivamagha) reminds us of the 'Meghas' (Maghas) who ruled in Kosalā in the third century A.D.¹ Another king, Mahārāja Gautamīputra Vṛishadhvaja, is assigned to the third or fourth century A.D.

One of the most memorable acts of Chandra Gupta I was the selection, before the assembled councillors (Sabhyas) and princes of the blood, of Samudra Gupta as his successor.

#### SECTION III. SAMUDRA GUPTA PARĂKRAMĂNKA 8

The exact date when Chandra Gupta I was succeeded by his son, Samudra Gupta, is not known. If the evidence of the spurious Nālandā plate (issued from Nripura) has any value the event may have happened before the year 5 of the Gupta Era, i.e., A.D. 325. But this is doubtful. It is clear not only from the Allahabad Praissti but from the epithet "tatpādaparigrihīta," applied to Samudra Gupta in the Riddhapur inscription, that the prince was selected from among his sons by Chandra Gupta I as best fitted to succeed him. The new monarch may have been known also as Kācha.

Stone Inscription of Mahārāja Bhīmavarman, by Mr. A. Ghosh in Indian Culture, III, 1946, 177 ff. see also IC, I. 694, 715.

The titles Parākrama, Pyāghraparākrama, and Parākramānks are found

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> And Bandhogarh (Rewa)—Amnta Bazar Patrika, 11-10-38, p. 2; NHIP, VI, 41 ff. The Magha kings are also known from coins (Fatchpur hoard).
<sup>2</sup> JRAS, 1911, 192; Pargiter, DKA, p. 51; see also a note on the Kosam Stone Inscription of Mahārāja Bhīmaoarman, by Mr. A. Ghosh in Indian

on coins (Allan, Catalogue, pp. cxi, 1t) and in the Allahabad Pradisti (CII, p. 6). Recently a coin has been found with the legend of t Vidramah on the reverse (Bannalla hoard, Nimar district, J. Num. Soc. Ind., Vol. V, pt. s. p. 140. December, 1943).

<sup>&</sup>quot;The epithet Serve-rife-chebhetts found on Micha's coins shows that he was in all probability identical with Samudra Gupta. Cf. Smith, Catelogue, 96; 1A, 1904, 290. For another view see Smith, RAS, 1897, 19; Rapson, RISAS, 1893, 18 Herns, Annals of the Bhendshard Overstall Research Institute, Vol IX, p. 8gf. To us it is unthinkable that the style "uprooter of all kings" could have been assumed by a Gupta monarch other than the one who is

It was the aim of Samudra Gupta to bring about the political unification of India (dharani-bandha) and make himself an Ekarāt or sole ruler like Mahāpadma. But his only permanent annexation was that of portions of Aryāvarta in the upper valley of the Ganges and its tributaries, together with certain districts in Central and Eastern India. Following his "Sarvakshatrāntaka"1 predecessor, this Sarva-rajo-chchhetta, "exterminator of all kings," uprooted Rudradeva, Matila, Nagadatta, Chandravarman, Ganapati Naga, Nagasena, Achyuta, Nandi, Balavarman, and many other kings of Aryavarta, captured the scion of the family of Kota and made all the kings of forest countries (ātavika-rāja) his servants. Rudradeva has been identified by Mr. Dikshit with Rudrasena Vākātaka. But the Vākāṭakas can hardly be regarded as rulers of Āryāvarta, and they were far from being uprooted in the time of Samudra Gupta.3 Equally untenable is the identification of Balavarman with a prince of Assam, a province that was then looked upon as a border state (Pratyanta) and not as a part of Aryavarta. Matila has been identified with a person named "Mattila" mentioned in a seal found in Bulandshahr in the Central Doab. The absence of any honorific

actually credited with that achievement by a contemporary inscription, before the events presupposed by the expression had actually happened. In the Poona plates we find the epithet applied to Chandra Gupta II, son of Samudra Gupta, along with many other designations of the latter. But it should be remembered that the plates in question are not official records of the Guptas themselves. In no official epigraph of the Imperial Guptas is the style "Sarva-rājo-chchhettā" applied to any other king except Samudra Gupta. The application of the term to Chandra Gupta II in the Poona Plates is due to the same carelessness which led the writer to describe Chandra Gupta I as a mere Māhārāja (and not Māhārājādhirāja). A comparison of the Amgāchhi record with the Banagad Inscription shows that writers of Praiastis not unoften carelessly applied to a later king eulogies really pertaining to a preceding ruler.

Destroyer of all Kshatriyas, an epithet of Mahapadma.

Father Heras thinks (Ann. Bhan. Ins., IX, p. 88) that Samudra Gupta undertook two campaigns in Arydoerta. But his theory involves the assumption that Achyuta and Nagasena were "violently exterminated" in the second campaign after being "uprooted" in the first. To obviate the difficulty he takes "uprooted" to mean "defeated". This is, to say the least, unconvincing.

<sup>3</sup> Cf. 1HQ, I, 2, 234. Rudrasena is connected with Deotek in the Chanda Dist. of C.P. Eighth Or. Conf. 613 ff. Ep. Ind., xxvi. 147, 150.

title on the seal leads Allan to suggest that it was a private one. But we have already come across several instances of princes being mentioned without any honorific. Chandravarman has been identified with the king of the same name mentioned in the Susunia1 inscription, who was the ruler of Pushkarana and was possibly the founder of Chandravarman-kota mentioned in the Ghugrahati grant. Some scholars identify Pushkarana with Pokran or Pokurna in Mārwār, and further equate Simhavarman, the name of the father of Chandravarman, with Simhavarman of the Mandasor family. But there is very little to be said in support of this conjecture. No mention of Chandravarman, or reference to his exploits, is found in any epigraphic record of the Varman family of Western Malwa, Pushkarana is really to be identified with a village named Pokharan on the Dāmodar river in the Bankura District, some 25 miles to the north-east of Susunia Hill.2

1 "A sandstone hill 12 miles to the north-west of Bankura."

<sup>2</sup> Cf. Dikshit, ASI, AR, 1927-28, p. 188; S. K. Chatterji, "The Origin and Development of the Bengali Language," II, 1061; IHQ. I, 2. 255. Pandit H. P. Sästri believed that this local ruler who bore the modest title of Mahäräja was identical also with the mighty emperor (bhūmipati prāpta aikādhirājya) Chandra of the Mcharauli Iron Pillar Inscription who "in battle in the Vanga countries turned back with his breast the enemies who uniting together came against him and by whom having crossed in warfare the seven mouths of the Indus the Vählikas were conquered," Others suggest the identification of the great Chandra with one or other of the famous Chandra Gupta as of the Imperial Gupta Dynasty. But Chandra is never styled either Chandravarman or Chandra Gupta and, unlike the court poets of the Varmans and Guptas, the panegyrist of the mighty Chandra, who is said to have carried his arms to the distant corners of India, never gives the slightest hint about his pedigree. He does not even mention the name of his father. It may be noted here that the Puranas represent the Nagas as ruling in the Jumna Valley and Central India eatly in the fourth century A.D. We learn from the Vishnu Purana that Naga dynasties ruled at Padmävatī and Mathurā. A Nāga line probably ruled also at Vidisa (Pargiter, Kali Age, p. 49). Two kings named Sada-Chandra and Chandramsa, "the second Nakhavant," are mentioned among the post-Andhran kings of Naga lineage. One of these, preferably the latter, who was obviously a ruler of note, may have been the Chandra of the Meharauli Inscription. The Vählikas beyond "the seven mouths of the Indus" are apparently the Baktrioi occupying the country near Arachosia in the time of the geographer Ptolemy (Ind. Ant., 1884, p. 408). An inscription of Mahārājādhirāja śrī Chandra has been discovered on a Jaina image at Vaibhāra hill (ASI, AR, 1925-26, p. 125). The identity of this Chandra is not clear.

Ganapati Nāga, Nāgasena and Nandi seem to have been Naga princes. That Ganapati Naga was a Naga prince is evident. This ruler is also known from coins found at Mathura at Pawaya near Narwar and at Besnagar. 1 Nagasena, who met his doom at Padmāvati 1 near Narwar on the Sindh river between Gwalior and Ihansi. is mentioned as a scion of the Naga family in the Harshacharita (Naga-kula-janmanah sarikasravita mantrasya āsīdnāśo Nāgasenasya Padmāvatyām.' Nandi was also probably a Naga prince. In the Puranas Sisu Nandi and Nandiyasas are connected with the Naga family of Central India. We know also the name of a Naga prince named Sivanandi. Achyuta was probably a king of Ahichchhatra. modern Rāmanagar in the Bareilly District. To him has been attributed the small copper coins bearing the syllables 'achvu' found at Ahichchhatra. As to the Kota-kula Rapson<sup>7</sup> draws our attention to certain coins bearing the inscription Kota. These resemble the "Sruta coins" attributed to a ruler of Sravasti and should apparently be referred to the upper Gangetic region.4

2 IHQ, I, 2, 255. Note the importance of the name of this king from the point of view of religious history. Cf. Gajamukha of the Brihat Sainhitä, 58 58. A reference to king Ganapati Naga in the Bhava Sataka, a late work, is more than doubtful. Gajavaktra Srī of that work is a misreading for Gata l'aktra Srī (IHQ, 1936, 135 ff Kāvyamālā, IV, pp. 46 f, 60).

3 Padamāvatī—"Padam Pawāyā (25 miles N-E of Narwar) in the apex

of the confluence of the Sindhu and the Pārā. Nāga coins have been found here, also a palmleaf capital with an inscription of the first and second century B.C." EHI, p. 300, ASI, AR, 1915-16, pp. 101 ff.

"In Padināvatī Nāgasena, born in the Nāga family, whose confidential

deliberations were divulged by a sarska bird, met his doom."

<sup>5</sup> Dubreuil, Ancient History of the Deccan, p. 31. It is interesting to note that Garuda was the emblem of the Gupta kings who did much to curb the power of the Nagas. Cf. the passage of the Junagadh Inscription of Skanda Gupta:

Narapati bhujagānām mānadarpot phanānām pratikrti Garudājflām nirvishīm chāvakartā

In the Puranas Krishna, the deity honoured by the Guptas, crushes the head of the serpent, naga, Kaliya.

Allan, Gupta Coins, xxii; CCAI, lxxix.

7 JRAS, 1898, 449 £.

Smith (Coins in the Indian Museum, 238) points out that the Kota coins are common in the Eastern Pañjab and the Delhi bazzar. A Kota tribe is

<sup>1</sup> Altekar, NHIP, vi, 37.

The conquered territories were constituted as Vishayas or Imperial sub-provinces. Two of these vishayas are known from later inscriptions of the family, namely, Antarvedī or the Gangetic Doab and Airikina in Eastern Mālwa. It is significant that a Naga styled the Vishayapati Sarva-naga, figures as a ruler of Antarvedi as late as the time of Skanda Gupta.

The annexation of the northern kingdom named above was not the only achievement of Samudra Gupta. He made the rulers of the Atavika raiyas, or forest states. his servants. But his most daring exploit was an expedition to the south, which made his power felt by the potentates of the Eastern Deccan. We perceive, however, a difference between his northern and southern campaigns. In the north he played the part of a "diguijayi" or "conqueror of the quarters," of the Early Magadhan type.1 But in the south he followed the Epic and Kautilvan ideal of a "dharmavijavi" or "righteous conqueror." i.e., he defeated the kings but did not annex their territory. He may have realised the futility of attempting to maintain effective control over these distant regions in the south from his remote base in the north-east of India. His successor tried to maintain his hold on the Deccan by a system of marriage alliances.

The Atavika rāivas undoubtedly included the realm of Alavaka (Ghāzipur) as well as the forest kingdoms

said to exist also in the Nilgaris (IRAS, 1807, 86s; Ind. Ant., iii, 36, 96, 205). The passage in the Allahabad Inscription that "Samudra Gupta caused the scion of the Kota family to be captured by his armies and took pleasure at Pushpähvaya" has been taken by some scholars to suggest that the Kotas were at the time the ruling family of Pataliputra (cf. Jayaswal, History of India, c. 150 A.D. to 350 A.D., p. 113). The identification of the Kota kula, with the Magadha family of the Kaumudi-mahotsava lacks proof.

This kind of Vijaya or conquest is termed Asura-vijaya "demon's conquest" in the Arthassira (p. 58s). The name may have been derived from the Assyrians, the ruthlessness of whose warfare is well known. For a discussion regarding the possible derivation of Asura from Assur, see JRAS, 1916, NESS: 1024, 26sff. Conquest of this type is first met with in India in the sixth century B.C. (cf. Ajātaśatru's subjugation of the Lichchhavis and Vidudabha's conquest of the Sakvas) when Persia served as a link between Assyria and India. connected with **pabhālā** or the Jabbalpur territory. The conquest of this region by Samudra Gupta is suggested also by his Eran inscription.

The Kings of Dakshiṇāpatha who came into conflict with the great Gupta were Mahendra of Kosala, Vyāghrarāja of Mahākāntāra, Manṭraāja of Kaurāla, Svāmidatta of Koṭṭūra, a chieftain of Pishṭapura whose precise name is uncertain, Damana of Eranḍapalla, Vishnugopa of Kāñchī, Nīlarāja of Avamukta, Hastivarman of Vengī, Ugrasena of Palakka, Kubera of Devarāshṭra, Dhanamiaya of Kusthalapura and others.

Kosala in Dakshmāpatha, i.e., South Kosala, comprised the modern Bilāspur, Raipur and Sambalpur districts, and occasionally possibly even a part of Gafijām. Its capital was Śrīpura, the modern Sirpur; about forty miles east by north from Raipur. Mahākāntāra is apparently a wild tract of the Central Provinces (Madhya Prades) which probably included Kāntāra which the Mahābhārata places between Venyātata (the valley of the Waingangā) and Prāk-Kosala, the eastern part of Kosala mentioned above.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fleet, CiI, p. 114; Ep. Ind., VIII, 184:489. In the latter part of the fifth and carly part of the such century A.D., the Dabhilai country was governed by the Peruragaka Mahārāya: as feudatories of the Guptas. The Mbh. ii. 31, 13-15, like the Allahabad Prässiai, distinguales the Aptivilas from the Kiniarakas. One of the Aţavilas states may have been Koţiţavi mentooned in the commentary on the Rāmec-hartis of Sandhyākara Nandi (p. 95). none epgraphic record, Ep. Ind., VIII, p. 186, we have a reference to a place called Vaţiţava, while another, Lūder's last, No. 1193, mentions Sahaliţava.

<sup>\*</sup> For the various interpretations of the passage "Pauhipuraka Mahendra-giri Kautifracha Sodmidatia," see Fleet, C.H., Vol. 3, p. 7; JRAS, 1897, pp. 420, 888-870; IRQ, 1935, 832; Barua, Old Brahmil Interptions, 224, It is not improbable that Mahendragiri in this passage is a personal name. Cf. the name Kumärr-giri given to a chief of Kopdavidu whose tetriories included a portion at least of the Goddwarf district (Kielhorn, S. Ins., 596). In JRAS, 1897, 870, we have reference to Kamzagir, an ally of Sindhia.

<sup>3</sup> Inclusion of Ratnapur, Ep. Ind., X, 26; of Kongoda, Ep. Ind., VI, 141. unless Kosala is a misreading for Tosala.

<sup>4</sup> Fleet, CII, p. 198. Cf. Ep. Ind., xxiii, 118 f

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mbh. II, 31, 11-15, G. Ramdas (IHQ, I, 4, 684) identifies Mahhkhnitza with the 'libhk-hanpd' Agency trates of Galijam and Vizagapatam. The 1973 of the rijk of Mahhkhnitza or "Greater Käntlera", may have extended northwards as far as Nachan in the Ajaygarh (not Jaso) state (Smith, JRAS, 1914, 290). The identification of many of the southern kingdoms suggested by Mr. R. Sathianshater (in his Studies in the Ascient History of Tropdemeghants.

Kaurāla cannot be Kolleru or Colair which must have been included within the territory of Hastivarman of Vengī mentioned separately. Dr. Barnett suggests its identification with one of the villages that now bears the name Korāda<sup>1</sup> in South India. There is a place named Kolāda near Russelkonda in Gañjām.

Kottura has been identified with Kothoor, 12 miles south-east of Mahendragiri in Gañjām.2 Pishtapura is Pithapuram in the Godavari district. Erandapalla is identified by Fleet with Erandol in Khandesh, and by Dubreuil with Erandapali, "a town probably near Chicacole" in the Gañjam district. But G. Ramdas suggests the identification of Erandapalla with Yendipalli in Vizagapatam or Endapilli in Ellore Tāluk. Kāńchî is Conjeeveram near Madras. Avamukta cannot be satisfactorily identified. But the name of its king Nîlarāja reminds us of Nîlapalli, "an old seaport near Yanam" in the Godavarî district.' Vengī has been identified with Vegi or Pedda-Vegi, 7 miles north of Ellore between the Krishna and the Godavari. Its king Hastivarman was identified by Hultzsch with Attivarman (of the Ananda family). But the more probable view is that he belonged to the Salan-

lam) does not carry conviction. His conclusion that Samudra Gupta "first emerged on the east coast at Piṭhāpuram and conquered the Western Deccan" is based upon evidence that is clearly inadequate.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cel. Rev., Feb., 1944, 485 n. Ćf., Kuṛṛālam, Tj., 850 (A Topographical Lus of Interriptions of the Modera Presidency, by V. Rangechrya). The identification with Yayatinagari (Ep. Ind., XI. 189), which Dhoyi connects with the sports of the Keralls, was suggested in some editions of this work. But the reading Kerall in the Promodélie is not beyond doubt. For Koláda see Ep. Ind., XIX. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> There is another Kottura 'at the foot of the Hills' in the Vizagapatam district (Vizag., District Gaz., I. 197). See also Kotturu (IA, 4, 329) and Kotturnādu, MS. 355, Rangacharya's List.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dubreuil, AHD, pp. 58-60. A place called Erapdavalli is mentioned in an inscription of Govinda III (Bhārata Hihāsa Sam, Mandala, AR, XVI).
<sup>4</sup> HO. 1, p. 58-60. There is a Event of State in Hiday Strang Valuedo.

HQ. 1, 4, p. 683. There is an Erandi tirtha in Padma, Svarga khanda, 45, 57, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gazetteer of the Godävart District, Vol. I, p. 215. Curiously enough, the Brahma Purăţiu (ch. 115, 225) mentions an Avimukta-kihetwa on the bank of the Gautami, i.e., the Godävart. Cf. Avimuktelwara, Anantapur, 164 of Rangacharya's List.

<sup>6</sup> Attivarman was wrongly assigned to the Pallava race. Cf. IHQ, 1, 2,

kāyana dynasty. Palakka is probably identical with Palakkada, (or Pālakta) a Pallava royal residence or seat of a viceroy in Guntur or Nellore in South India. Allan and G. Ramdas locate it in the Nellore district. Devarāshţra is the Yellamañchili tāluk of the Vizagapatam district. Kusthalapura is, according to Dr. Barnett, probably Kuttalur, near Polur, in North Arcot.

The capture and liberation of the southern kings, notably of the ruler of Koṭṭūra near Mt. Mahendragrir remind us of the following lines of Kālidāsa's Raghu-warhdan:—

Grihîta-pratimuktasya sa dharma-vijayî nripah Sriyam Mahendra-nāthasya jahāra natu medinîn

"The righteous conqueror (Raghu) took away from the lord of the Mahendra Mountain, who was made captive and then released, his glory but not his territory."

It is not a little surprising that the Allahabad Prašasti contains no clear reference to the Vākātakas who are known to have dominated part of the region between Bundelkhand and the Pengangā in the fifth century A.D. The earliest reference to the Vākātakas occurs in certain inscriptions of Amarāvati. The dynasty rose to power under Vindhyaśakti I and his son Pravarasena I. Pravarasena appears to have been succeeded in the northern part of his dominions by his grandson Rudrasena I. Prithivishena I, the son and successor of Rudrasena I, may have been a contemporary of Samudra Gupta and perhaps also of his son Chandraguuta II, insamuch as his son Rudrasena

p. 253; Ind. Ant., IX, 10a. But he is actually described as born in the lineage of the great saint Ananda (Bomb. Gaz., I. ii. 534; Kielhorn, S. Ins., 1015; IA. IX, 102; ASI, 1924-25, p. 118).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The name Hastivarman is actually found in a \$\$lankāyana Vambāvali (IHQ. 1927, 429; 1933, 212; Pedavegi plates of Nandivarman II).

<sup>2</sup> IHQ, I, 2, 686. Cf. Ep. Ind., xxiv, 140.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dubreuil, AHD, p. 160; ASR, 1908-09, p. 128; 1934-35, 43, 65, 4*Cal. Rev.*, 1924, p. 253 n. *Cf.* Kutalaparru, MS, 179 of Rangucharya's

<sup>5</sup> Ep. Ind., XV, pp. 261, 267.

Il married the daughter of the last-mentioned Gupta emperor. Prithivishena I's political influence extended over a fairly wide territory. The Nach-nē-kî-talāî and Ganj regions' were in all probability ruled by his vassal Vvaghra-deva. Professor Dubreuil however, says that the Nāchnā and Ganj inscriptions, which mention Vyāghra, belong, not to Prithivishena I, but to his great-greatgrandson Prithivishena II. This is improbable in view of the fact that from the time of Prithivishena II's greatgrandfather, if not from a period still earlier, down to at least A.D. 528, the princes of the region which intervenes between Nāchnā and Gani and the proper Vākātaka territory,2 owned the sway of the Gupta empire. Now as Vyaghra of the Nachna and Ganj records acknowledges the supremacy of the Vākātaka Prithivishena, this Prithivishena can only be Prithivishena I, who ruled before the establishment of the Gupta supremacy in Central India by Samudra Gupta and Chandra Gupta II' and not Prithivishena II during whose rule the Guptas, and not the Vākātakas, were apparently the acknowledged suzerains of the Madhya Pradeśa as we learn from the records of the Parivrājaka Mahārājas.

The absence of any clear reference to Prithivishena I in Harishena's Profesti is explained by the fact that Samudra Gupta's operations were actually confined to the eastern part of Trans-Vindhyan India. There is no

<sup>1</sup> Fleet, C.H. p 253, Ep Ind., XVII, 12. Cf. Ind. Ant., June, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> This was Beras with the adjoining regions (cf. Ep. Ind., xxvi. 147). Than Nichnä and Gany were in the Gupta Age apparently included within Daskhipatha is suggested by the Brithal Senhulz (xiv. 18) which places even Chitraküge in the Pakathian or Southern Division. A recent Välläjäka Inscription discovered in the Drug Dastrici contains an interesting reference to Padmapura which Protector Murashi Identifies with the anostral home of Bhavabhiti and with the modern Padampura rear Amgaon in the Bhapdhar District of the Central Provinces. HIQ, 1953, 296; Ep. Ind., xxii, xep ff. The Baum grant implies control of a branch of the family over the part of Berar voult of the Atlanta range.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Eran and Udayagiri Inscriptions For evidence of Palaeography see IRASB, xii. 2, 1946, 79-

JRASS, xii. 2, 1946, 73-.
\*Cf. Modern Review, April, 1921. p. 475. For Dubreuil's views, see Ind. Ant., Junc. 1926.

reliable evidence that the Gupta conqueror carried his arms to the central and western parts of the Deccan proper, i.e., to the territory ruled by Prithivishena I himself. Professor Dubreuil has shown that the identification of Devarashtra with Maharashtra and of Erandanalla with Erandol in Khandesh is probably wrong.1

Though Samudra Gupta did not invade the Western Deccan it is clear from his Eran Inscription that he did deprive the Vākātakas of their possessions in Central India. These territories were not, however, directly governed by the Vākātaka monarch, but were under a vassal prince. In the time of Prithivishena this prince was Vyaghra. We should naturally expect a conflict between the Vākātaka feudatory and the Gupta conqueror. Curiously enough, the Allahabad Prasasti refers to Samudra Gupta's victory over Vyāghrarāja of Mahākāntāra.2 It is probable that this Vyaghraraja is identical with the Vyaghra of the Nāchnā Inscription who was the Central Indian feudatory of Prithivishena. As a result of Samudra Gupta's victory the Guptas succeeded the Vākātakas as the paramount power in parts of Central India. Henceforth the Vakatakas appear in fact as a purely southern power.

The victorious career of Samudra Gupta must have produced a deep impression on the Pratvanta' nripatis or frontier kings of North-East India and the Himālayan region, and the tribal states of the Pañjāb, Western India, Malwa and the Central Provinces, who are said to have gratified his imperious command (prachanda śāsana) "by giving all kinds of taxes, obeying his orders and coming to perform obeisance." The most important among the eastern kingdoms which submitted to the mighty Gupta Emperor were Samatata (part of Eastern Bengal bordering

 <sup>1</sup> Cf. Modern Review, 1921, p. 457.
 2 Has the title Vyāghra-parākrama, found on a type of Samudra Gupta's coins that represents the king as trampling on a tiger, anything to do with the emperor's victory over Vyāghra-rāja? It is not a little curious that the next sovereign, conqueror of Rudrasimha III, the last Satrap, assumed the title of Sinha-vikrama.

<sup>3</sup> For the significance of the term, see Dwydvadana, p. 22.

on the sea, having its capital probably at Karmmānta or Baḍ-Kamta near Comilla), "parāka (not yet satisfactorily identified)? and Kāmaripa (in Lower Assam). We learn from the Dāmodarpur plates that the major portion of Northern Bengal, then known as Puṇḍravardhana-bhukti, formed an integral part of the Gupta Empire from A.D. 443 to A.D. 543, and was governed by a line of Uparikas as vassals of the Gupta Emperor. The identification of Davāka with certain districts of North Bengal is, therefore, probably wrong. The Northern Pratyantas were Nepāl and Kartripura. The latter principality comprised probably Katārpur in the Jālandhar district, and the territory of the Katuria or Katyur rāj of Kumaun, Garhwāl and Robilkhand?

The **tribal states** which paid homage were situated on the western and south-western fringe of Āryāvarta proper. Among these the most important were the Mālavas, Ārjunāyanas, Yaudheyas, Madrakas, Ābhīras, Prārjunas, Sanakānīkas, Kākas and Kharaparīkas.

The Mālavas occupied part of the Pañjāb in the time of Alexander. They were probably in Eastern Rājaputāna\* when they came into conflict with Ushavadāta. Their exact location in the time of Samudra Gupta cannot be determined. In the time of Samudra Gupta cannot betwee probably connected with the Mandasor region. We find princes of Mandasor using the reckoning, commencing B.C. 58, handed down traditionally by the Mālava-gana (Mālava-ganāmātāla).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bhattasali, Iconography, pp. 4f. JASB, 1914, 85 ff. Cf. the position of Mahārāja Rudradatta under the emperor Vainya Gupta early in the sixth century A D (Gunaighar Ins.).

<sup>2</sup> G. Dekaka (Dacca), Hoyland, The Empire of the Great Mogol, 14. Mr K. L. Barua identifies Daväka with the Kopilli Valley in Middle Assam (Early Huttory of Kämarüþa, 4x n). For the alleged use of Gupta era in the Dabokā region, see Ep., xxvii, i8f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> EHI<sup>4</sup>, 302n; JRAS, 1898, 198. Ep. Ind., XIII, 114; cf. J. U. P. Hist. July-Dec., 1945, pp. 217 ff, where Mr. Powell-Price suggests 'some sort of connection between the Kunindas and the Katyurs.'

<sup>6</sup> Cf Smith, Catalogue, 161. Allan, CCAI, p. cv. Mālava coins have been found in vast numbers in the Jaipur State (JRAS, 1897, 883).

The Arjunayanas and the Yaudheyas are placed in the northern division of India by the author of the Brihat-Samhitā. They may have been connected with the Pandoouoi or Pandava tribe mentioned by Ptolemy as settled in the Pañjāb.1 The connection of the Ārjunāyanas with the Pandava Ariuna is apparent. Yaudheva appears as the name of a son of Yudhishthira in the Mahabharata. The Harivamsa, a later authority, connects the Yaudhevas with Usinara. A clue to the locality of this tribe is given by the Bijayagadh Inscription.5 The hill-fort of Bijayagadh lies about two miles to the south-west of Byana in the Bharatpur state of Rajaputana. But the Yaudheva territory must have extended beyond the limits of this area and embraced the tract still known as Johiyabar along both banks of the Sutlei on the border of the Bahawalpur state.

The Madrakas had their capital at ŝākala or ŝiālkoţ in the Pañjāb. The Ābhīras occupied the tract in the lower Indus valley and western Rājaputāna, near Vinaśana' in the district called Abiria by the Pernplus' and the geography of Ptolemy. We have already seen that an Abhīra possibly became Mahākshatrapa of Western India and probably supplanted the Śātavāhanas in a part of Mahārāshtra before the middle of the third century A.D. A section of the tribe apparently settled in Central India and gave its name to the Āhirwār country between Jhansi and Bhilsa.' The territories of the Prārjunas, Sanakānīkas, Kākas and Kharaparikas lay probably in Mālwa and the

<sup>1</sup> Ind. Ant., XIII, 881, 849.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Their coms are found in the Mathuiā region (Smith, Catalogue, 160). The Abhdhāna-chintāman, p. 454, identifies a river called Ārjunī with the Bāhudā (Rāmgangā).

<sup>\*</sup>Adi., 95, 76. Yaudheyas are already known to Pāṇini, V. 3, 117.

Pargiter, Markandeya Purana, p. 380.

Fleet, CII, p. 251. Yaudheya votive tablets have been found in the Ludhiana District (JRAS, 1897, 887). Coins have been found in the area extending from Saharanpur to Multan (Allan, CCAI, cli).

Smith, JRAS, 1897, p. 30. Cf. Cunningham, AGI, 1924, 261.

<sup>7</sup> Südräbhiran prats dveshād yatra nashţā Sarasvatī, Mbh., IX. 37. 1.

FIRAS, 1897. 801. Cf. Ain-1-Akbari II, 165; Malcolm, CI, I. 20.

482

Central Provinces. The Prarjunakas are mentioned in the Arthasastra attributed to Kautilya' and are located by Smith in the Narsinhapur District of the Central Provinces. A clue to the locality of the Sanakānīkas is given by one of the Udayagiri Inscriptions of Chandra Gupta II discovered in Eastern Malwa. The Kakas find mention in the Mahabharata - Rishika Vidabhah Kakas Tanganah-Paratanganah. In the Bombay Gazetteer Kaka is identified with Kakupur near Bithur. Smith suggests that the name may be locally associated with Kākanāda (Sāñchī). The Kharaparikas may have occupied the Damoh District of the Central Provinces

The rise of a new indigenous imperial power could not be a matter of indifference to the foreign potentates of the North-West Frontier, Malwa and Surashtra (Kāthīāwār) who hastened to buy peace "by the acts of homage, such as offer of personal service, the bringing of gifts of maidens, begging for seals marked with the Garuda sign (Garutmadanka) to allow them to rule over their respective districts and provinces (svavishaya bhukti)." The foreign powers that thus established diplomatic relations with Samudra Gupta were the Daivanutra'-Shāhi-Shāhānushāhi and the Saka Murundas as well as the people of Simhala and all other dwellers in islands.9

1 P. 194.

3 JRAS, 1897, p. 892.

3 Mbh. VI, g. 64.

Bhandarkar, IHO, 1925, 258; Ep. Ind., XII, 4b. H. C. Ray, DHNI, I, 586, mentions a Kharpara padraka apparently in Malwa. A Bennakarparabhaga is mentioned in the Siwani plate. The presence of Scythian maidens in the Hindu imperial harem is not

surprising in view of the known facts about Chandra Gupta Maurya's alliance with Seleukos and the marriage of a Satakarnı with the daughter of a great satran. Cf. also Penzer. II. 47; III. 170. 6 Cf. Nilakanta Sastri, The Pandyan Kingdom, 145. "The victor restored

the crown and country of the Chola in the form of a religious gift, which was confirmed by the issue of a royal rescript with the Pandyan seal on it."

As to the form Daive, see Achaemenian inscriptions of Xerxes, and forms like Bhaimarathi (instead of Bhimarathi).

Note the imitation by Samudra Gupta of coins of Kushan type with Ardochsho reverse (Allan, xxviii, xxxiv, 1xvi). Such coins were, according to scholars, issued by Scythians of the North-West,

Some control over the islands in the neighbouring sest is possibly hinted

The Daivaputra-Shāhi-Shāhānushāhi belonged apparently to the Kushan dynasty of the north-west, which derived its origin from the Devaputra Kanishka.1 The Saka Murundas must have included the northern chiefs of Scythian nationality who issued the Ardochsho coins as well as the Saka chieftains of Surashtra and Central India. the representatives of a power which once dominated even the Ganges valley. Sten Konow tells us that Murunda is a Saka word meaning lord, Sanskrit Svāmin. The epithet Svāmin was used by the Kshatrapas of Surashtra and Ujjain. A Sanchi Inscription discovered by Marshall discloses the existence of another saka principality or province which was ruled about A.D. 319 by the Mahādandanāyaka Srīdharavarman, son of Nanda.3 A Murunda Svāminī (noble lady) is mentioned in a Khoh Inscription of Central India. To Scythian chiefs of the Vindhyan region should perhaps be attributed the so-called "Puri Kushān" coins which are found in large numbers in the neighbourhood of the Eastern Vindhyas and some adjoining tracts. The existence of a Murunda power in the Ganges valley a couple of centuries before Samudra Gupta is vouched for by Ptolemy.3 The Jaina Prabhavaka-charita testifies to the control that a Murunda family once exercised over the imperial city of Pataliputra.

at in the cipithce Dhanada-Faruspendrintakasama, the cipilal of Dhanada (Kwera, Inod of wellth, guardian of the north), Yarman (the Indian Sa-aged the guardian of the evelt), Indra, king of the celestials and guardian of the east, and Antaka (Yama, god of deeth, and guardian of the south). The comparison of Samudra Gupta with these deities is apposite and possible refers not only to his conquests in all directions, but to his possession of immense riches, sazerality over the seas, the spread of his fame to the celestial region and his extirpation of various kings. Inscriptions discovered in the Trans-Gangeit Peninsula and the Malay Archipelago testify to the activities of Indian navigators (e.g., the Mohlanasha from Raktamytithiki mentioned in a Malayan optigraph) and military adventures in the Gupta Age.

Smith (JRAS, 1897, 32) identified him with Grumbates. Some scholars take the expression to refer to different kings and chieftains. Cf. Allan. xxvii. There may also be a reference to the Sassanids as well.

Ep. Ind., xvi, p. 252; JRAS, 1923, 537 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ind. Ant., 1884, 377; Allan, xxix; cf. India Antiqua (Vogel Volume, 1947), 171 f, Murundas in the Ganges Valley c. 245 A.D. mentioned by the Chinese.

C. J. Shah. Jainism in N. India, p. 194; Cf. Indian Culture, III. 49.

Samudra Gupta's Ceylonese contemporary was Meghavarna. A Chinese writer, Wang Hiuen ts'e, relates that Chi-mi-kia-po-mo (i.e., Sri Meghavarman or Meghavarna) sent an embassy with gifts to Samudra Gupta and obtained his permission to erect a splendid monastery to the north of the holy tree at Bodh Gayā for the use of pilgrims from the Island.

Allan thinks that it was at the conclusion of his campaigns that the Gupta conqueror celebrated the horsesacrifice which, we are told in the inscriptions of his successors, had long been in abeyance. But it should be noted that the Asvamedha was celebrated by several kings during the interval which elapsed from the time of Pushvamitia to that of Samudra Gupta, e.g., Pārāśarīputra Sarvatāta, Sātakarņi, the husband of Nāyanikā, Vāsishthīputra Ikshvāku Śrī-Chāmtamūla, Devavarman Śālańkāvana, Pravarasena I Vākātaka, Śiva-skandavarman Pallava and the Naga kings of the house of Bharasiva. is probable, however, that the court poets of the Guptas knew little about these monarchs. After the horse-sacrifice Samudra Gupta apparently issued coins bearing the legend Aśva-medha-parākramah, 'whose prowess was demonstrated by the performance of the horse-sacrifice."2

If Harishena, the writer of the Allahabad Prasasti, is to be believed, the great Gupta was a man of versatile genius. "He put to shame the preceptor of the lord of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geiger, the Mahāvamsa (trans.), p. xxxix; Lévi, Jouin. As., 1900. pp 316 ff., 401 ff; Ind. Ant., 1902, 194.

<sup>16.</sup> Dvekar. Annels of the Bhandarhar Institute, VII, pp. 164-65.
Alliahabad Praissti, and Afsmurcha." In the Poons plates Samudra Gupta receives the epithet aneklainemetha-gin. He was believed to have celebrated more than one hore-secrifice. Some of the campaigns described in the Allahabad panegyric may have been astually conducted by Princes or officers who kept guard over the sacrificial horse that was allowed to roam at large. In the inscription of Harishesp the credit for capturing some of the van-quashed cherefauns is given to the army. Among the great commanders were men like Tilabhajaka and Harishepa hinveld, how was the son of Dhrowabbütt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapson and Alian refer to a seal bearing a horse and the legend Paratterna, and the sone figure of a horse, now in Lucknow, which are probably reminiscent of the Aiswandha of Samudra Gupta. (JRAS, 1901, 103; Gubta Coins, XXXI.)

Gods and Tumburu1 and Nārada and others by his sharp and polished intellect and choral skill and musical accomplishments. He established his title of Kavirāja by various poetical compositions." "He alone is worthy of the thoughts of the learned... His is the poetic style which is worthy of study, and his are the poetic works which multiply the spiritual treasures of poets." Unfortunately none of these compositions have survived.3 But the testimony of Harishena to his musical abilities finds corroboration in the lyrist type of his coins. Himself a poet like Harsha, Mahendravarman and other kings of a later age, the Gupta monarch associated with men of letters who were none too prosperous and "put an end to the war between good poetry and plenty" (satkāvyašrīvirodha). As a result "he enjoyed in the world of the learned, a farextending sovereignty whose shining glory endured in many poems."

Samudra Gupta favoured poetry as well as the Sāstra, while Aśoka seems to have specialised in scriptural studies alone. The former undertook military campaigns with the object of sarva-prithivī-jaya, conquest of the whole earth, as known to his panegyrist, the latter eschewed military conquest after the Kalinga war and organised missions to effect Dhamma-vijaya, conquest of the hearts of men, in three continents. Yet in spite of these differences there was much that was common to these remarkable men. Both laid stress on parākrama, ceaseless exertion in the cause in which they believed. Both expressed solici-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For Tumburu see Adbhuta-Rāmāyaṇa, VI. 7;EI, I. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> According to the Kātoya Mimafaisa (yed ed., GOS, pp. xv, xxxxii, 19) a "Kenridgi in one stage further than a Mahākari, and is defined as one who re unrestrained in various languages, various vorts of poetical compositions and various sentiments." For the intellectual activities of the Gupta Age see Bhandackar, "Paepe into the Early History of Jedia", "pp. 6-72 and Bülnir." Id., 1913. The son and successor of Samudra Gupta had the title Rūpakṛifi, 'maker of blaby."

A poetical work called the Krishna-charitam is attributed to Vikramlinka Maharijidhirigil Paramabhigavata fri Samadra Gupta (KC, X. 79, etc.). But the ascription has been doubted by competent critics (cf. Jagannith in Annals, BORI, and others).

A lute-player (Find-gathin) plays an important part in the Alvamedha.

tude for the people committed to their care, and were kind even to vanquished enemies. And both laid emphasis on *Dharma*. Samudra Gupta, no less than Dharmāśoka, made firm the rampart of the true law (*Dharma-prāchira-bandhah*).

The attribution of the coins bearing the name Kācha to Samudra Gupta may be accepted. But the emperor's identification with Dharmaditva (sun of the true faith) of a Faridpur grant is clearly wrong. The titles used by this monarch were Apratiratha, 'unrivalled car-warrior,' Aprativāryavīrya, 'of irresistible valour,' Kritānta-parašu, 'axe of death,' sarva-rāj-ochchhettā,' 'uprooter of all kings,' Vyāghra-parākrama, 'possessed of the strength of a tiger,' Aśwa-medha-parākrama, 'whose might was demonstrated by the horse-sacrifice,' and Parakramanka, 'marked with prowess,' but not Dharmaditya. Most of these epithets are connected with particular types of coins issued by the emperor. Thus Parakrama is found on the reverse of coins of the standard type, Apratiratha on coins of the archer type. Kritanta-barasu on coins of the battle-axe type, sarvarājochchhetta on coins of the Kāch type. Vyāghraparākrama (Rājā) on the tiger type of coins, and Asvamedha-parākrama on the Asvamedha type.3 The appearance of a goddess seated on a lion (simha-vāhinī, i.e., Durgā or Pārvatī, Vindhya-vāsinī or Haimavatī) may point to the extension of the Gupta dominions to the Vindhya and the Himavat. The tiger and river-goddess (makaravāhinī) type may indicate that the sway of Samudra Gupta spread from the Ganges valley to the realm of the 'Tiger king' in Mahākāntāra. The figures of Gangā and Yamuna occur frequently in door jambs of the Gupta Age.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. the epithet "sarva-kshatträntaka" applied to his great fore-runner. Mahāpadma Nanda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The battle-axe appears also on coins of the Udumharas, CHI, 589; and Jayadāman, Rapson (Andhra, etc.), 76.

<sup>\*</sup>C/J. 'Horse facing post' which appears also on a square coin attributed to Chashjana (Rapson totd., 75) whose dynasty was overthrown by the Guptas.

\* Nama on lion of Huvishka's coins (Whitehead, 207) may have suggested this type.

It has been surmised that they symbolise connection with the Gangetic Doab.

Samudra Gupta's 'virtuous and faithful wife,' possibly Datta Devi, appears to be mentioned in an Eran inscription referable to the period of his rule. We possess no genuine dated documents for the reign of the great emperor. The Nalandai and Gava grants profess to be dated in the years 5 and 9 respectively, but no reliance can be placed on them and the reading of the numeral in the Gaya record is uncertain. Smith's date (A.D. 330-875) for Samudra Gupta is conjectural. As the earliest known date of the next sovereign is A.D. 980-981° it is not improbable that his father and predecessor died some time after A.D. 375.3 One of the last acts of Samudra Gupta was apparently the selection of his successor. The choice fell on Chandra Gupta, his son by Datta Devi.

ASI, AR, 1927-28, p. 198.
 An inscription of Chandra Gupta II, dated in the year 61, corresponding to A.D. 380-81 was discovered in the Mathura District (Ep. Ind., XXI, a ff.).

Sircar (IHQ, 1942, 272) reads the dated portion of the inscription of the year 61 as \$17 Chandra Guptasya vijaya-18jya samuatsare pafichame-the fifth regnal year of Chandra Gupta (II). Therefore, his first year may be taken to be A.D. 176-77.

## CHAPTER XI. THE GUPTA EMPIRE—(continued): THE AGE OF THE VIKRAMADITYAS.

Kāmam nripāḥ santu sahasrašo' nye rājanvatīmāhuranena bhūmim nakshatra-tārā-graha sankulāpi jyotushmatī Chandramasawa rātriḥ.

-Raghuvamsam.

#### SECTION I. CHANDRA GUPTA II VIKRAMADITYA.

Epigraphic evidence indicates that Samudra Gupta was succeeded by his son Chandra Gupta 11, Vikramāditya, also called Narendra Chandra, Simha Chandra, Narendra Simha and Simha Vikrama, born of queen Datadevī. Chandra Gupta was chosen out of many sons by his father as the best fitted to succeed him. Another name

<sup>1</sup>Cf. the name Vikiama Suinha of Ujjayini. Pemer, III. 11. The story material in Violantaila Lamboha, has for its here Vikramäditya, son of Mahendriddiya, who is paparently to be identified with Skanda Gupta But some of the motifs such as virtievda (Kathā Sar. XVIII. 5, 44), visit to the comy's own place with a Vetkla (5, 40) were probably ulter from the cycle of legends associated with Chandra Cupta II, father of Mahendra.

<sup>2</sup> That Samudra Gupta had many sons and grandsons appears clear from the Eran epigraph. The theory of Di. Altekar (IBORS, XIV, pp. 228-58, XV, pt, i-ii. pp. 194 f.) and others that a king named Rama (Sarma? Sena?) Gupta intervened between Samudra Gupta and Chandra Gupta II is unsupported by any contemporary epigraphic evidence. The tradition that a Gupta king killed his brother and took his wife and crown, dates only from a ninth century epigraph. The literary evidence on the point is discrepant and hardly conclusive. The version given by Rana in the seventh century differs in important respects from the story known to the author of the Kanya-Mimarhsa. Cir. 900 A.D. (Cf. Ind. Ant., Nov., 1938, 201 ff.; IBORS, XVIII, 1, 1981, 17 ff.). The simple story, narrated in the Harsha-Charita, that Chandra Gupta, disguised as a female, destroyed a saka (not Khasa) king, who coveted the wife of another, in the very city of the enemy, was doubtless embellished by later poets and dramatists, and (as is clear from certain data, to which Mr. V. V. Mirashi draws attention in IHQ, March, 1984, 48 ff.) details, such as fratricide, and association with ghouls, not found in the earlier account, continued to be added in the days of Amoghavarsha I (A. D. 815-78) and Govinda IV (A.D. c. 927-933). The Devi Chandraguptom and similar works are as much unsuited to form bases of the chronicles of Chandra Gupta II as

of the new monarch disclosed by certain Vākāṭaka inscriptions, several types of coins and the Sāñchī inscription of A. D. 412-5 was Deva Gupta, Deva-trī or Deva-tāja.

For the reign of Chandra Gupta 11, we possess a number of dated inscriptions so that its limits may be defined with more accuracy than those of his predecessors. His accession should be placed before A.D. 381, and his death in or about A.D. 413-14.

The most important external events of the reign were the emperor's matrimonial alliance with the Vākāṭaka king Rudrasena II, son of Pṛithivisheṇa I, and the war with the Saka Satraps which added Western Mālwa and Surāshṭra (Kāṭhiāwār) to the Gupta dominions.

Matrimonial alliances occupy a prominent place in the foreign policy of the Guptas. The Lichchhavi connection had strengthened their position in Bibār. After the conquest of the upper provinces they sought alliances with other ruling families whose help was needed to consolidate the Gupta power in the newly acquired territory and prepare the ground for fresh conquests. Thus Samudra Gupta received presents of girls (kanyopāyana) from Saka-Kushān chiefs and other foreign potentates. Chandra Gupta II married Kuberanāgā, a princess of Nāga lineage. and had by her a daughter named Prabhāvatī, whom he gave in marriage to Rudrasena II, the Vākāṭaka king of Berar and the

the Musdrätkhassem and the Afokkinsdans are in regard to the doings of the great Manyas, The subject has been fully disturbed by the present writer in an article entitled "Filtermäditys in History and legend" contributed to the Vikarma-volume, Srindhia Orienal Institute (1948), pp. 485-511. The story of Chandra Gupta's adventure in its developed form has alsorbed a good deal of folkhore, such as tales about ghouts, Filiache The most/ of the wife leaving a mean-priviled husband is found in Peauer, Kathla S. S., III. 350.

1 Cf. Bhandarkar, Ind. Ant. 1913. p. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Niga-hubipanni 67, JASB, 1944, p. 58. It is possible as urged by many writers, that Chandra Gupa Vikrandidiya also entered into marriage alliances with the Kadambas of Vaijsyanti or Banavić in Kuntala, or the Kennese, country. The ending of an embassy to Kuntala by Vikrandidiya, is vouched for by Bhoja and Kshemendra. (Proceedings of the Third Oriental Conference, p. 6). Kläusthayarman of the Kadamba dysawt gave his daughters in marriage to the Gupta and other kings in or about the fifth century (Talagunda Inscription, Ep. Ind., VIII. 33 Et. HRQ. 1953, 1957 d.).

adjoining districts. According to Dr. Smith' "the Vākāṣka Mahārāja occupied a geographical position in which he could be of much service or disservice to the northern invader of the dominions of the śaka satraps of Gujrāt and Surāshtra. Chandra Gupta adopted a prudent precaution in giving his daughter to the Vākāṭaka prince and so securing his subordinate alliance."

The campaign against the Western Satraps is apparently alluded to in the Udayagiri Cave Inscription of Vīrasena-śāba in the following passage "he (śāba) came here (to Eastern Mālwa), accompanied by the king (Chandra Gupta) in person, who was seeking to conquer the whole world." Saba was an inhabitant of Pataliputra. He held the position, acquired by hereditary descent, of a Sachiva or minister of Chandra Gupta II, and was placed by his sovereign in charge of the Department of Peace and War. He naturally accompanied his master when the great western expedition was undertaken. Eastern Malwa, which had already felt the might of Samudra Gupta, became the base of operations against the Sakas. Inscriptions at Udayagiri and Sanchi suggest that the emperor Chandra Gupta II assembled at or near Vidiśā in East Mālwa many of his ministers, generals and feudatories, some of whom are mentioned in records dating from A.D. 402 to 413. The campaign against the Sakas was eminently successful. The fall of the Saka Satrap is alluded to by Bana. The annexation of his territory is proved by coins.3

Chief Cities of the Empire.—The first important Gupta metropolis seems to have been at Pāṭaliputra—"the city named Pushpa" where Samudra Gupta is said to have

<sup>1</sup> JRAS, 1914, p. 324.

Silver coins of the Garufa type bearing the legend Persons-Bäggesta. probably struck in Surshipir (Allan, p. xix), Some of the coins bear the date so (-a.D. 499, EH, 4th ed., p. 54). In hence suggested that, like his father. Chandra Gupta, too, performed a bore (HIQ, 1971, p. 795) and that a stone horse lying in a village named Negara near Beanes, and bearing an inscription containing the letter Chandeng, consucencette the event. But there is no clear reference to such a acrible in the intertplicion or coins hithered published.

"rested on his laurels" after one of his victorious campaigns, and from which a Gupta Minister for Peace and War went to East Malwa in the company of his sovereign. From A.D. 402 Chandra Gupta seems to have had a residence in Malwa, at first possibly at Vidisa and later on, after his western conquests, at Ujjain. Certain chiefs of the Kanarese districts, who claimed descent from Chandra Gupta (Vikramāditva), referred to their great ancestor as Ujjayinī-puravar-ādhītvara, 'lord of Ujjain, the best of cities,' as well as Pātalipuravar-ādhīśvara, 'lord of Pātali (putra), the best of cities.' Sir R. G. Bhandarkar identifies Chandra Gupta II with the traditional Vikramāditya Sakāri, "the sun of valour, the destroyer of the Sakas," of Ujjain. The titles Srī Vikramah, Simha-Vikramah, Ajita-Vikramah, Vikramanka and Vikramaditya actually occur on Chandra Gupta's coins.3

<sup>1</sup> In literature Vikramāditya is represented as ruling at Pāpaliputra (Kalinā-sarī-Magara, VII. 4, 5 — "Vikramāditya irvāsirājā Pāpaliputrako) si veil as Ujāyini and other cities. Sāhasākās of Ujājain is asid to have ordered the exclusive use of Sanskrit in his hateras (Karpa Mīmāmās, gri ed. 6, p. 50). He thus reversed the policy of Adhyarajā (p. 197) or šātavāhaņa of Kuntala. Cf. the veres in Sarasauti Kanghābharapa II.

#### Ke'bhunn Adlıyarājasya rāsye prākrita-bhāshinah kāle trī Sāhasāńkasya ke na Samskritavādsnah.

Among the Kānya-kāras tested in Uļļain mention is made of a Chandra Gulpta along with Kālidas, Amara, Bātravi and others (Kānya Mr., p. 5g.). Paramārtha, the hiographer of Vasubandhu, refers to Ayodhyā as the capital of a Vikramādiya while Hiusen Tang represents ārāvad as the east of the famous king (RHI, 3rd Ed., pp. 383-39). Subandhu refers to the fame of Vikramādiya, but not to his capital city, "like a lake Vikramādiya hath left the earth, tave indeed in fame" (Keith, Hist. Sens. Lit., p. 318), Qf.

| Hāla, v. 64.                                  |                     |                       |               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> Name, title or epithet.          |                     |                       | Type of coin. |                                                   |
| śrī Vikrama                                   | ,                   |                       |               | Archer type (gold).<br>Couch type (gold).         |
| Vikramāditya                                  |                     | ***                   |               | Chhattra (Parasol) type (gold).                   |
| Rüpakritī                                     | ***                 |                       |               | Couch type (gold).                                |
| Simha-Vikrama,<br>Narendra Simha              | Narendra<br>, Simha | t Chandra,<br>Chandra | }             | 1.ion-Slayer (gold).                              |
| Ajita-Vikrama<br>Paramabhägavata              | }                   |                       |               | Horseman type (gold).                             |
| Paramabhägavata<br>Vikramäditya<br>Vikramäńka | }                   |                       |               | Silver coins of the Garuda type.                  |
| Vikramāditya, M                               | fahārāja,           | Chandra               |               | Copper coins (Garuda, Chhattre<br>and Vase type). |

We have no detailed contemporary notice of Ujjayini, (also called Visālā, Padmāvatī, Bhogavatī, Hiraņyavatī) in the days of Chandra Gupta. But Fa-hien who visited Mid India during the period A.D. 405 to 411, has left an interesting account of Pataliputra. The pilgrim refers to the royal palace of Asoka and the halls in the midst of the city, "which exist now as of old," and were according to him "all made by spirits which Aśoka employed, and which piled up the stones, reared the walls and gates, and executed the elegant carving and inlaid sculpture-work,-in a way which no human hands of this world could accomplish." "The inhabitants are rich and prosperous, and vie with one another in the practice of benevolence and righteousness. Every year on the eighth day of the second month they celebrate a procession of images . . . The Heads of the Vaisya families establish houses for dispensing charity and medicines." The principal port of the empire on the east coast was Tamralipti or Tamluk in West Bengal from which ships set sail for Ceylon, Java (then a centre of Brahmanism), and China.

Much light is thrown on the character of Chandra Gupta Vikramāditya's administration by the narrative of Fa-hien and the inscriptions that have hitherto been discovered. Speaking of the Middle Kingdom, the dominions of Chandra Gupta in the upper Ganges Valley, the Chinese pilgrim says: "the people are numerous and happy; they have not to register their households, or attend to any magistrates and their rules; only those who cultivate the royal land have to pay a portion of the gain from it. If they want to go, they go: if they want to stay on, they stay. The king governs without decapitation or other corporal punishments. Criminals are simply fined, lightly or heavily, according to the circumstances of each case. Even in cases of repeated attempts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meghadüla (I. 31) and Kathā-sarit-sāgara, Tawney's translation, Vol. II. p. 275. For an account of Ujjayinî in the seventh century A.D., see Beal, H. Tsang, II, p. 270; and Ridding, Kādambarī, pp. 210 ff.

at wicked rebellion they only have their right hands cut off. The king's bodyguards and attendants all have salaries. Throughout the whole country the people do not kill any living creature, nor drink intoxicating liquor, nor eat onions or garlic. The only exception is that of the Chandalas. In buying and selling commodities they use cowries."1 The last statement evidently refers to such small transactions as Fa-hien had occasion to make.1 The pilgrim does not seem to have met with the gold coins which would only be required for large transactions. That they were actually in currency, we know from the references to "dīnāras" and "suvarnas" in inscriptions.3

That Chandra Gupta II was a good monarch may be inferred also from the inscriptions. Himself a devout Vaishnava (Parama-bhāgavata), he appointed men of other sects to high offices. His general Amrakarddava, the hero of a hundred fights, anekasamar-āvāpta-vijaya-yasaspatākah, appears to have been a Buddhist or at least a pro-Buddhist, while his Minister of Peace and War, Sāba-Vīrasena, and perhaps also his Mantrin or High Counsellor, Sikharasvāmin, were Saivas.

Regarding the machinery of Government we have no detailed information. But the following facts may be gleaned from the inscriptions. As in Maurya times, the head of the state was the Rājā who was at times nominated by his predecessor. The king is now regarded as a divinity-Achintya Purusha, 'the Incomprehensible Being,' Dhanada-Varunendrantaka-sama, the equal of Kuvera, Varuna, Indra and Yama, loka dhāma deva, 'a god dwelling on earth.' Paramadaivata, 'the supreme

<sup>1</sup> Legge.

Allan.

Chandra Gupta II also issued silver and copper coins. The silver comwere mainly intended for the western provinces conquered from the saka satraps but they are also mentioned in the time of his son in inscriptions of Northern Bengal. The Baigram inscription of the year 128 (448 A.D.) for instance refers to rūpakas along with dīnāras (cf. Allan, p. cxxvii). The copper coins issued by Chandra Gupta II are commonly found around Ayothya (Allan, p. cxxxi).

deity.' He was assisted by a body of High Ministers whose office was very often hereditary as is suggested by the phrase "anvaya-prāpta sāchivya" 'acquirer of the post of minister by hereditary descent', of the Udayagiri Inscription of \$aba.1 The most important among the High Ministers were the Mantrin, 'High Counsellor,' the Samdhi-vigrahika, 'Minister for Peace and War,' and the Akshapatal-ādhikrita, 'the Lord Keeper of State Documents.' Like the Kautilyan Mantrin, the Gupta Sārndhi-vigrahika accompanied the sovereign to the battleheld. As in the case of most of the Pradhanas of Sivaii there was no clear-cut division between civil and military officials. The same person could be Sāmdhi-vigrahika, Kumārāmātya (cadet-minister), and Mahādanda-nāyaka, 'great commandant of the army,' and a Mantrin could become a Mahā-bal-ādhikrita, 'chief commander of forces.'

It is not clear whether the Guptas had a central council of ministers (Mantin-parishad). But the existence of local parishads (e.g., the Parishad of Udānakūpa) is proved by a Basārh seal discovered by Bloch.

The empire was divided into a number of provinces styled Desas, Bhuktus, etc., sub-divided into districts called Pradesas or Vishayas.<sup>3</sup> Among Desas the Gupta inscriptions mention Sukuli-desa. Suräshtra (Kāṭhiāwād), Pabhālā (the Jubbalpore region, Dāhala or Chedi of later times) and "Kālīndī Narmadayor Madhya," the territory lying between the Jumna and the Nerbudda, and embracing, no doubt, Eastern Mālwa, are also perhaps to be placed under this category.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Mohh-denyd-ndynka Haruhena was the son of the Mahhdenyd-ndynka Dhiwa-bhitt. The Mantrin Pithisiabera was the son of the Mantrin Sikharaswamin. Cf. also the hereditary governors (goptri), of Mandasor. Suräshira, etc. Things were somewhat different in the Maurya Period Pubhya Gupta, Radhirps of Suräshira in the time of Chandras Gupta Maurya, was quite unconnected by blood with Tushäspha, governor or feudatory in the time of Afoka.

The Bilsad Ins. (CII, 44) refers to a [Pa]rshad. But there is nothing to show that it was a central political assembly. The Sabbyes mentioned in connection with the nomination scene in the Allahabad Pillar Inscription may, however, have been members of a Central Curia Resis or Council.

<sup>8</sup> A territorial unit styled Vithi is also known.

Among Bhuktis (lit. allotments) we have reference in inscriptions of the Gupta and early Post-Gupta Age to Pundra-vardhana bhukti (North Bengal), Vardhamāna bhukti (West Bengal), Tīra bhukti (North Bihār), Nagara bhukti (South Bihār), Srāvastī bhukti (Oudh), and Ahichchhatra bhukti (Rohilkhand), all situated in the Ganges valley. Among Pradešas or Vishayas mention is made of Lāṭa-vishaya (in continental Gujarāṭ), Tripurī-vishaya (in the Jubbalpure region), Airikiņa in Eastern Mālwa (called Pradeša in Samudra Gupta's Eran inscription, and Vishaya in that of Toramāṇa), Antarvedī (the Gangetic Doāb), Vālavī (?) Gayā, Koṭivarsha (the Dinājpur region in North Bengal), Mahākhushāpāra (?), Khādātāpāra (?) and Kundadhānī.

The Desas were governed by officers called Goptris, or Wardens of the Marches, as is suggested by the passage Sarveshu Dešeshu vidhāya Goptrin 'having appointed Goptris in all the Desas.' The Bhuktis were usually governed by Uparikas or Uparika Mahārājas who were sometimes apparently princes of the Imperial family, e.g., Rājaputra-deva-bhattāraka, Governor of Pundravardhana bhukti mentioned in a Damodarpur plate. Govinda Gupta. Governor of Tîrabhukti mentioned in the Basarh seals? and possibly Ghatotkacha Gupta of Tumain in Central India. The office of Vishaya-pati or District Officer was held by Imperial officials like the Kumār-āmātyas and Āvuktakas,3 as well as by feudatory Mahārājas like Mātrivishnu of Eran. Some of the Vishayapatis, e.g., Sarvanaga of Antarvedit, were possibly directly under the Emperor, while others, e.g., those of Kotivarsha, Airikina and Tri-

<sup>1</sup> Cf. Kundadhāna, a town mentioned in the Book of the Gradual Sayings.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Govinda Gupta is known also from the newly discovered Mandasor Im. of the Malava—Vikrama year 54 (noticed by Garde, 45f, Annual Report, 1941-45, p. 187, Cal. Rev. 1946, [Jul., 1955, B. Ind., xix, App. No. 7; xxvii. 12 E.) which mentions his Senādhija or captain Vāyurakshita, and Vāyu's son Dattabhaja, Commandei-in-chleif of the forces of king Prabhikara (66-68 A.D.).

<sup>3</sup> They are also known as officers apparently in charge of tithis or smaller.

units.

4 And Kulavriddhi of Pañchanagari (in North Bengal), Ep. Ind., xxi, 81.

purī, were usually under provincial Governors. The Governors and District Officers were no doubt helped by officials and dignitaries like the Dēṇḍika, Chaur-oddharaṇika and Daṇḍapāika' (apparently judicial and police officials), Nagara Śreshṭhī (President or Alderman of a city-guild), Sārthawāha (lit. caravan-leader or merchant), Prathama-Kulika (foreman of artisans), Prathama-Kāyastha (the chief scribe), Pusta-pāla (record-keeper) and others. Every Vishaya consisted of a number of "grāmas" or villages which were administered by headmen and other functionaries styled Grāmikas, Mahattans and Bhojakas.\*

Outside the limits of the Imperial provinces lay the vassal kingdoms and republics, mentioned in the Allahabad prassati and other documents.

The Basārh seals throw some interesting sidelight on the provincial and municipal government as well as the economic organisation of the province of Tirabhuki (Tirhut) in North Bihār. The province was apparently governed by prince Govinda Gupta, a son of the Emperor by the Mahādevī Srī Dhruva-svāminī, who had his capital at Vaisālī. The seals mention several officials like the Uparha (governor), the Kumār-āmātya (cade-minister).

CI. Dandoāsi, Village Watchman, JASB, 1916, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In the Merichabhasiqhia (Act IX), which may be a composition of the period between Bing (who keer a king Sideriaka, but no poet of the same name) and Vinnana (8th century) the judge (adhikaranuka) in a court of law is accompanied by a sireth/tim and a Rahgushia. Reference is also made to the Athikaranus-Binquhats and a Mahataranka in connection with the atrangement of benches in the Vyānshāra-maudapa (the lail of justice) and the detection of people "wanted" by the city Police (nagara-stah-ādhirājis). The Mulrā-iāthikas of Višākhadatas which is probably to be assigned to a period anterior to Rājackhara, the Daardipaka and Bhoja, perhaps also to Vimana but not to Asantuvarma (of the Maukhari or Uipala dynasty) or Danitvarman (Rābārtikāja or Pallava) whose name or names occur in the Bamust Pākya, makes mention of Kāpatha, Daudapātika, etc. Village functionaries were ordinarily placed under officials of the Vishayor of district. But in exceptional cases they had direct dealings with the Uperika or governor of a Bhukti (Ep. Ind., XV, 1986).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It has been taken to mean (t) minister of a prince as distinguished from that of the King (rɨglɨmdɨya). (x) minister in charge of Princes, C. V. Vaidya, Med. Hund. Ind.. 1, 156. (3) a junior minister whose father is alive. or (4) one who has been a minister since the days of his youth. But cf. Ep. Ind., X. 49. XV, 30 f. It will be seen that the Kumärtmägys were, as stated by a previous.

the Mahā-pratihāra (the great chamberlain), Talavara (general or local chief),1 the Mahā-dandanāyaka (the great commandant), the Vinayasthiti sthapoka, the censor [?], and the Bhatāsvapati (lord of the army and cavalry), and the following offices, e.g., Yuvarāja-pādīya Kumār-āmātyaādhikarana (office of the Minister of His Highness the Crown Prince, according to Vogel), Ranabhandagarādhikarana' (office of the chief treasurer of the war department), Balādhikaraņa (war office), Dandapāś-ādhikarana (office of the chief of Police), Tīra-bhukty-Upārikādhikarana (office of the Governor of Tirhut), Tīrabhuktau Vinayasthiti-sthāpak-ādhikarana (office of the censor [?] of Tirhut), Vaisāly-ādhishthānādhikarana (office of the government of the city of Vaisālī), Srī-parama-bhaţţārakapādīya Kumār-āmātya-ādhikaraņa (office of the cadetminister waiting on His Majesty).5

The reference to the Parishad (Council or Committee) of Udānakūpa shows that the Parishad still formed an important element of the machinery of local government. The mention of the 'mote-hall of aldermen of guilds, caravan-leaders and foremen of artisans' (Sreshthi-

writer, divided into two classes, set., () Yuserājepādzīje, those serving the Crown Prince, and (i) Paramen-hijfarāspādzīje, those serving the Emperor humself. This perhaps makes the interpretation 'counsellor of, or in charge of the Prince' untenable. See, however, Penter. I. 35; III. 156. The most probable view is that the term Kumāra in the expression Kumārāmālys corresponds to Princ, Chikka, Immedi, Ilaya, of the south, and is the opposite of Peda (Praudha), Prya. In the Gupta Age the Kumārāmātys others served a slittict officers. The office was also combined with that of a general, counsellor and foreign secretaries.

<sup>1</sup> Cf. talāra of the Chīrwā Inscription of Samara Sinha.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr. Basak takes Vinaya-sthiti in the sense of law and order (The History of North-Eastern India, p. 312).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In the Nāiya-lāstra, Sthāpaka is the designation of the introducer of a play (Keith, Sanskrit Drama, p. 340). Here a different functionary may be meant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The mention of Rana-bhāṇḍāgāra suggests that the finance department had its military as distinguished from the civil side.

A distinction is drawn between imperial officials and those connected with viceregal administration and amongst the latter officers of the province of Tirabhukti are clearly distinguished from the public servants in charge of the subordinate administration of the adhishibition of Vaidali.

sārthavāha-kulika-nigama) is of interest to students of economics.

Chandra Gupta II had at least two queens, Dhruvadevi and Kubera-naga. The first queen was the mother of Govinda Gupta and Kumāra Gupta I.1 The second queen had a daughter named Prabhāvatī who became queen of the Vākāṭakas. The latter was the mother of the Princes Divākarasena, Dāmodarasena and Pravarasena II (or III). Certain mediaeval chiefs of the Kanarese country claimed descent from Chandra Gupta. The origin of these chiefs is probably to be traced to some unrecorded adventures of Vikramāditva in the Deccan.2

1 A son of Chandra Gupta styled bhūpati (king) Chandraprakāša is mentioned in a verse quoted by Vämana in his Kavyalankara-Sütravyitti (IASB. Vol. 1. No. 10. [N.S.], 1905, 258 ff.). But the identity of this Chandra Gupta is uncertain. His identification with Vikramaditya (i.e., Chandra Gupta II) rests on the vexed problem of the date of Vasubandhu (or Subandhu ?) alleged to be mentioned by Vamana, and the question as to whether the personage mentioned may be identified with the Buddhist scholar whose biographer was Paramartha (A.D. 500-69). Paramartha was a Brahmana of the Bhāradvāja family of Ujjayinī who stayed for a time in Magadha and then went to China (A.D. 546-69). According to his account Vasubandhu was born at Purushapura or Peshāwār of the Brāhmaņa family of Kauśika. He went to Ayodhya at the invitation of Baladitya, son of Vikramaditya (JRAS, 1905, 88 ff.). For some recent views about the date of Vasubandhu, see Indian Studies in Honour of C. R. Lanman, 79 ff.

Raiašekhara in his Kāvyamīmāmsā and Bhoja in his igringāra Prakāšikā mention that Kālidāsa was sent on an embassy to a Kuntala king by Vikramādītya. "Kṣemendra, in the Aucitya Vicāra Carcā, refers to Kālidāsa's Kuntesvara Dautya" (Proceedings of the Third Oriental Conference, 1924, p. 6). That the Guptas actually established contact with Kuntala appears clear from the Talagund Inscription which states that a Kadamba ruler of the Kanarese country gave his daughters in marriage to the Gupta and other kings. An important indication of Gupta influence in the South Western Deccan is possibly afforded by the coins of Kumāra Gupta I found in the Satara District (Allan, p. cxxx). The rôle assigned to Kālidāsa by Rājasekhara, Bhoja and Kshemendra is not unworthy of credence as tradition points to a date for him in the early Gupta Age. For traditions about his synchronism with Maharājādhirāja Vikramāditya (śakārāti) and Dignāga and with king Pravarasena who is held to be the author of the poem Setubandha written in Mahārāshtrī Prakrita and is, therefore, presumably identical with one of the kings bearing the same name in the Vākāṭaka family, (recorded in Abhinanda's Rāmacharita, ch. 32, Hāla, Gāthāsaptašatī, Bhūmikā, p. 8 and other works) see Proceedings of the Seventh Oriental Conference, 99 ff.; Mallinatha's comment on Meghadūta, I. 14; Ind. Ant., 1912, 267, JRAS, 1918, 118f. It has recently been pointed out by Mr. Mirashi that the Pattan plates of Pravarasena II (year 27) refer to a Kālidāsa as the writer of the charter, Ep. Ind., xxiii (1985), pp. 81 ff. But the identity of the scribe with the great poet remains doubtful.

#### GENEALOGY OF THE VARATAKAS OF VISHNUVRIDDHA GOTRA



- It must not be understood that Sarvasena was necessarily the elder of the two brothers. The matter may be settled when further evidence is available. ¹ He performed four Aisomedhas, and is styled a Mahārāia, and Samrāi.
- His traditional capital Kāchanakāpura recalls Hiraņyapura (Hirapur? SSE of Sāgar) of the Dudia plates (Ep. Ind. III. 258f). The splitting up of the name into Purikā and Chanakā seems hardly justifiable.
  - <sup>2</sup> J. Num. Soc., v pt. ii, p. 2. Coms and Identity of Bhavanaga (Altekar).

    <sup>8</sup> A dharma-vijayi whose "kosa-danda-sādhana" is said to have been accu-
- mulating for a hundred years.

  \*Identified by some with Nagardhan near Ramtek (Hiralal Ins. No. 4.;

  \*Inth Or. Conf. p. 4,59) and by others with Nandapur, near Ghughusgarh,
- north-east of Ramick (Wellsted Notes on the Fākāṭakas), JASB, 1993, 160f.

  Ruler of pravarapura, Charmmātāka and of following rājyus, viz.,
  Bhojakata (N. Berar), Ārammā (east of Berar) and of the Wardhā region.
  Pravarapura has been identified by some with Pavnār in Wardhā District
- Pravarapura has been identified by some with Pavnär in Wardhä District (JASB, 1933, 159).

  6 His commands were honoured by rulers of Kosalä, Mekalä (at the source
- of the Nerbudda) and Mālava.
- <sup>7</sup> Credited with the conquest of Kuntala, Avanti, Kalinga, Kosala, Andhra, Trikūta, Läta.

#### SECTION II. KUMARA GUPTA I MAHENDRADITYA.

Chandra Gupta II's successor was Kumāra Gupta I's surnamed Mahendrāditya' whose certain dates range from A.D. 415 to A.D. 455. His extensive coinage, and the wide distribution of his inscriptions show that he was able to retain his father's empire including the central and western provinces. One of his viceroys, Chirātadatta, governed Pundravardhana Bhukti or roughly North Bengal,' another viceroy, prince Ghaṭotkacha Gupta,

<sup>1</sup> The Mandasor mscription of the Mäiava year 544 suggests that Kumāra may have had a rival in his brother prince Govinda Gupta. In the record Indra (usuduhā dhipa, Kumāra?, who is styled šrī Mahendra and Mahendra-karmā on coina) reprisented as being suspicious of Govinda's power. Ep. Ind., XIX. ADD. No. 7 and n. s. Ep. Exxivi. 15.

<sup>2</sup> Also called 5ri Mahradra (on come of the Archer type), Alisamedia Malendra (on coins of the Aisemedia type), Mehendrakemna, Ajita Mahendra (on coins of the Inomaly type and sometimes on the lone-slayer type), Sinhha Mahendra (on coins of the lone-slayer type), Sinha Mahendra (on coins of the Inon-slayer type), Mahendra Kumära (on coins of the Jenes (Tuman Ina.), Sinhha Pikhrama (on coins of the Inon-slayer type), Mahendra Kumära (on coins of the Inon-slayer type), and Sin Pratifico. On the type-slayer (Tuman Ina.), Sinhha Pikhrama (on coins of the Inger-slayer type), and Sin Pratifico. On the woordsman type of gold coins and on copper coins of the Garuda and possibly amha-edhiral type the emperor is nmply called 5rf. Kumära Gupta. The tutte Mahendrakitya with the epithet Paranna bhägawata, 'devoted worshipper of the Bhagwata (Vishiyu-Rishan), 'is Gond on solver coins, apparently struck in Surakfasty.

<sup>3</sup> The date of (=A.D. 415) is found in the Bilsar Inacciption and the date 136 (=A.D. 435) on silver come (EHI, 4) the (). pp. 534-69. The Emn inscription of Samudra Gupta refers to his 'virtuous and frithful wife' and many sons and son's sons of the royal pair. From this it seems probable that Kumära Gupta and his brothers were already born during the regn of their grandfather, and that Kumära Bad seen not less than some thirty five summers before his accession. As he reigned for at least forty years, he could not have died before the age of 75 (approximately).

4 The possession of the central districts in the Ganges valley is, according to Allan, confirmed by the silver come of the peacock type (cf. the Ayodhyā coins of Aryamutra, CHI, 1, 588 and Meghadūta I. 45.) and the inclusion of the western province by those of the Garuţa type. Silverphisted coins with a copper core were intended for circulation in the Valabūt rare, and coins of small thick fabric resembling the Trakuţaka coinage were apparently struck in South Gujariţ (Allan, pp. xciii #2.).

<sup>8</sup> Cf. the Dămodarpur plates of the years 124 and 128. (Ep. xvii. 195.) The Baigram inscription of the year 126 (A.D. 447-46) refers to a Kumdrāmāja named Kularyddhi von Governed a vichoşo with its headquarters at Patichanagari possibly patichabbid or Patichgad on the Karatoyā, H. Standard 4:10-47 in N. Bengal. Ep. Ind., XXI, 76 fl. Year Book, ASB, 1950. 300. The Sultanpur or Kalaikudi Inscription (Eangairi 1250 fl. S. Esidakha, pp. 418-51.

held office in the province of Eran (in Eastern Mālwa) which included Tumbavana'; a third viceroy or feudatory, Bandhuvarman, ruled at Daśapura in western Mālwa.' The Karamadāṇḍe inscription of A.D. 436 mentions Prithivishena who was a Mantrin and Kumārāmātya, and afterwards Mahā-balādhikrita or general under Kumāra Gupta, probably stationed in Oudh. The panegyrist of a Mālwa viceroy claims that the suzerainty of Kumāra Gupta extended over "the whole earth which is decked with the rolling seas as with a rocking girdle, which holds in its breast-like mountain altitudes the founts of the vivifying liquid, and smiles with the flowers of its forest glens."

Like his father, Kumāra was a tolerant king. During his rule the worship of Svāmī Mahāsena (Kārttikeya), of Buddha, of Siva in the linga form and of the sun, as well as that of Vishņu, flourished peacefully side by side.

and Bhādra; IHQ, XIX. 12) of the year 120=A. D. 499 in the Bogra district, makes mention of another officer, the Ayuktaka, Achyutadksa of Purnakausiki in Sringaveravithi. The Natore Inscription of A. D. 432 (JPASB, 1911) is another record of Kumära's reign found in N. Bengal.

<sup>1</sup> Tumain in the Guna district of the Gwaliar state, about 90 miles to the north-west of Erap. M. B. Garde, Ind. Ant., kin page, p. 114, Ep. Ind., xvi. (1941), pp. 115 ff; Tumain Inscription of the year 116, i.e., A. D. 495. The identity of the prince mentioned in the record, with 64f Ghatotkacha Gupta of seals and Ghato Kramdditiys of coins is uncertain (Allan, xvi. xl. it). Hema Chandra (in the Partitinta parsen, xii, 2-3) places Tumbavana in the Avantidefa, the ornament of the western half of Biktrate' in Jambbddypa.

Ihaiva Jambūdvīpe 'pāg Bharatārdhā vibhūshaṇam Avantiriti deso' sti svargadesīya riddhibhiķ tatra Tumbavanamiti vidyate sannivešanam

\*Mandasor Inscription of A. D. 457-98. Bhide suggests (IBORS, VII, March, 1911, pp. 25 8) that Vilva-rarman of Gupta Ins. No. 19 is an independent king, who flourished a century before his nameaste of ins. No. 18, who is a governor (Copiri) of the Guptas. S. Majumdar points out that even Vilva-varman of Ins. No. 19, must be later than Naravarman of V. S. 46. (-A. D. 404-95). In the Bibar Kotra (Räjgodh state, Milwa) Ins. (Ep. Ind. xxvi. 190 8) of Mahkrija Naravarman of the year 474 (i.e., A. D. 471-38) the king is styled 'suilikara', thus establishing his connection with Vishyuvardhana of the Milkara Era 186 (A. D. 182-94).

<sup>8</sup> I. G. the Blind, Mankawitz, Karamadinqle and Mandanor inscriptions. Simpless to have been the favourite delity of many high ministers, Vishtou of the most powerful ruling race and the sun of traders and artisans in the early Cupta period. The expression Jitams Bhagsoutil appears to have been popularised by the king. His example seems to have been followed by Middhaws.

The two notable events of Kumāra's reign are the celebration of the horse sacrifice, evidenced by the rare Asvamedha type of his gold coinage, and the temporary eclipse of the Gupta power by the Pushyamitras. The reading Pushvamitra in the Bhitarī inscription is, however, not accepted by some scholars because the second syllable of this name is damaged.1 Mr. H. R. Divekar in his article -"Pusyamitras in the Gubta Period" makes the plausible emendation Yudhy = amitrāmis = ca for Dr. Fleet's reading Pusyamitrāms = ca in the Bhitarī Pillar Inscription. It is admitted on all hands that during the concluding years of Kumāra's reign the Gupta empire "had been made to totter." Whether the reference in the inscription is simply to amitras (enemies), or to Pushyamitras, cannot be satisfactorily determined. We should, however, remember in this connection that a people called Pushyamitra is actually referred to in the Vishnu Purāna and a Pushyamitika-Kula in the Jain Kalpasūtra. The Purana text associates the Pushyamitras, Patumitras, Durmitras and others with the region of Mekala near the source of the Nerbudda.5 References to the warlike activities of Mekala and the neighbouring realm of Kosala

Ganga of Penukonda plates (Ep. Ind. XIV. 554), Vishuyuarman I Kadamba of Hebbata grant (Mys. A. S., A. R., 1925, 98), Nandivarman Pallava of Udarendiram (Ep. Ind., III. 453) and other kings of the south. The popularity of the cult of Kärtikers is well illustrated not only by the sanctuaries erected in his honour, but also by the names Kamaria and Skanda saumed by members of the imperial family, and the issue of the peacock type of coins by the emperor Kumfara Gupta I. The Gupta empire reached the zenith of its splendour before its final decline in the time of the originator of the 'peacock' coins, as a later empire did in the days of the builder of the peacock, throne.

<sup>1</sup> Cf. Fleet, CII, p. 55 n.

Annals of the Bhandarkar Institute, 1919-20, 99 f. CII, iii, p. 35.

<sup>4</sup> SBE, XXII, 292. Cf. the legend Pusamitasa found on Bhītā seals in characters of the Kushān period or a somewhat earlier date (JRAS, 1911, 198).

S Vish., IV. 24, 17; Wilson, IX., 213. "Publymmirz, and Patpmirs and others to the number of 13 will rule over Mehall." The commentary, however, distinguishes the 13 Publyamitra-Patpmirs from the 7 Mekalas. But from the context ut is apparent that the position of the Publyamitras was between the Mithibityas (people of Mithibitant 2) and the Mekalas in the Nerbudds-down valleys if not in a part of the country of the Mekalas themselves. O; Fleet, JRAS, 1889, and, of, also Bhilty seals. For Mekalas eea size Ep. Ind. zwrii 1951.

that had once been overrun by Kumāra's grandfather, are found in inscriptions of the Vākāṭaka relations of Kumāra Gupta. Bāṇa relates the tragic story of a ruler of Magadha who was carried off by the ministers of the lord of Mekala. A passage in the Mankuwar stone image inscription of the year 129 (A.D. 449) where the emperor Kumāra Gupta I is styled simply Mahārāja Srī instead of Mahārājādhirāja Srī has been interpreted by some scholars to mean that he was possibly deprived by his enemies of his status as paramount sovereign. But the theory is rendered improbable by the Dāmodarpur plate of about the same date where Kumāra is given full imperial titles. It may be noted in this connection that in several inscriptions, and on certain coins, his immediate predecessors, too, are simply called Rājā or Mahārāja.

The assumption of the title Vyāghra-bala-parākrama "displaying the strength and prowess of a tiger", on coins of the tiger-slayer type, by Kumāra may possibly indicate that he attempted to repeat the southern venture of his grandfather and penetrate into the tiger-infested forest territory beyond the Nerbudda. Expansion towards the south is also indicated by a find of 1,395 coins in the Satara District. But the imperial troops must have met with disaster. The fallen fortunes of the Gupta family were restored by prince Skanda Gupta who may have been appointed his father's warden in the Ghāzīpur region, the Atavi or Forest Country of ancient times.

The only queen of Kumāra I named in the genealogical portion of extant inscriptions is Anantadevi. He had at least two sons, viz., Puru Gupta, son of Anantadevi, and Skanda Gupta the name of whose mother is, in the opinion of some scholars, not given in the inscriptions. Sewell, however, suggests that it was Devaki. This is not an unlikely assumption as otherwise the comparison of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allan p. cxxx. Cf. also the Kadamba inscription referring to social relations between the Kadambas of the fifth century and the Guptas.

<sup>\*</sup> Cf. the Bhitari Inscription.

Historical Inscriptions of Southern India, p. 349.

widowed Gupta empress with Krishna's mother in verse 6 of the Bhitari Pillar Inscription will be less explicable. Hiuen Tsang calls Buddha Gupta (Fo-to-kio-to) or Budha Gupta,1 a son (or descendant?) of Sakrāditya.1 The only predecessor of Budha Gupta who had a synonymous title was Kumāra Gupta I who is called Mahendrāditya on coins. Mahendra is the same as Sakra. The use of terms conveying the same meaning as titles and epithets was not unknown in the Gupta period. Vikramāditva was also called Vikramānka. Skanda Gupta is called both Vikramāditya and Kramāditya, both the words meaning "puissant like the sun" or "striding like the sun." If Sakraditya of Hiuen Tsang be identical with Mahendraditya or Kumara I. Budha Guptat was closely related to Kumāra. Another member of Kumāra's family was possibly Ghatotkacha Gupta.4

#### SECTION III. SKANDA GUPTA VIKRAMĀDITYA.

According to the evidence of the Arya-Mañjuśrī-mūla-kalpa, confirmed by epigraphic testimony, the immediate successor of Mahendra, i.e., Kumāra Gupta I, was Skanda Gupta. In an interesting paper read at a meeting of the Asiatic Society of Bengal, Dr. R. C. Majumdar suggest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The name Fo-to-kin-to has been restored as Buddha Gupta. But we have no independent evidence regarding the existence of a king named Buddha Gupta about this period. The synchronism of his successor's successor Balliditya with Mihirakula indicates that the king meant was Budha Gupta, cf. also Ind. Ann. 1986, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> That Sakrāditya was a reality is proved by a Nālandā seal (H. Sastri, MaSI, No. 66, p. 96). To him is ascribed an establishment at Nālandā, the lar-famed place, which gree into a great university in the seventh century A.D. The pilgrim was not indulging in mere fancy as suggested by \$r\$1 N. \$\frac{8}{2}\$ stri in a treatise on Nālandā.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Recent discoveries show that Budha Gupta was really a grandom (not a son) of Kundra Gupta I. The Chinese pligrim may have falled to distinguish between a son and a grandson. Cf. The Kopparam plates where Pulakedin II is represented as a grandson of Kirtivaram I. But be was really the son of the latter. It is also possible that Sakrāditya was an epithet of Purugupta, the father of Budha.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>The Tumain Inscription referred to by Mr. Garde; cf. also the Basārh seal mentioning 8ri Ghatotkacha Gapta. The exact relationship with Kumāra is, however, not stated in the inscription.

ted that after Kumara's death, which apparently took place while the struggle with the Pushyamitras was still undecided, there was a fratricidal war in which Skanda Gupta came off victorious after defeating his brothers including Puru Gupta, the rightful claimant, and rescued his mother just as Krishna rescued Devaki.1 Dr. Majumdar observed that the omission of the name of the mother of Skanda Gupta in the genealogy given in the Bihār and Bhitari Stone Pillar Inscriptions indicated that she was not the chief queen and Skanda 'had no natural claim to the throne'. The rightful heir of Kumāra was Puru Gupta, the son of the Mahādevī Anantadevī.

We should, however, remember that there was no rule prohibiting the mention of ordinary queens in inscriptions. The mother of Princess Prabhavati, Kuberanaga, was not the chief queen of Chandra Gupta II.1 No doubt the title Mahādevī is once given to her in the Poona plates of her daughter in the year 13, but it is not repeated in the Riddhapur plates of the year 10, where she is called simply Kuberanaga devi without the prefix Mahadevi, whereas Kumāra-devī, Datta-devī and even her own daughter, Prabhā vatī-guptā are styled Mahādevīs. The contrast is full of significance and we know as a matter of fact that the real Mahādevī (chief queen) of Chandra Gupta II was Dhruya-devī or Dhruya-Svāminī. Though Kuberanāgā was not the principal consort (agramahishī) of her husband, she is mentioned in the inscriptions of her daughter. On the other hand the names of queens, the mothers of kings, are sometimes omitted.3 In the genealogical portion of the Banskhera and Madhuban blates the name of Yasomatī as Harsha's mother is not mentioned, but in the Sonpat

<sup>1</sup> Cf. the Bhitari Inscription, JASB, 1921 (N. S. XVII), 255 ff. In IC. 1944. 171. Dr. Majumdar modified his views regarding the omission of the name of the queen mother in the Bihar ins. and found the names of Mahadevi Anantadevi and her son Purugupta in the inscription.

<sup>2</sup> JASB, 1924, 58.

The name of the father of a reigning king is also sometimes omitted (cf. Kielhorn's N. Ins. Nos. 464, 468).

and the Nalanda seals she is mentioned both as the mother of Raiva-vardhana and as the mother of Harsha. Therefore it is not safe to draw conclusions from a comparison of genealogies given on seals and those given in ordinary praeastis. From a comparative study of the seals and plaques referred to above on the one hand and ordinary panegyrical epigraphs on the other, two facts emerge, viz., (a) genealogies given by the records of the former class are fuller than those given in the others, and (b) names of mothers of reigning kings that are invariably given (even though this meant repetition) in documents of the first group are sometimes omitted by the writers of prasastis, even though they be the names of the chief queens. There is no real analogy between the genealogy on the Bhitari seal and that in the Pillar Inscriptions. A seal should be compared to another seal and an ordinary prasasti with another document of the same class.1

As to the question of rightful claim to the succession, we should remember that the cases of Samudra Gupta and Chandra Gupta II suggest that the ablest among the

1 A. R. of the ASI, Eastern Circle, 1917-18, p. 44; Ep. Ind., XXI. 74 ff. MASI. No. 66, 68 f.

We have already seen that in the opinion of Sewell the name of Skanda's mother is actually mentioned in one epigraph. According to that scholar her name was Devaki. The comparison with Krishn's mother (who, with all her mistortunes, did not experience the pangs of widowhood) in the Bhitari Inscription would be less explicable, if not altogether pointless, if Devakt was not the nam of the mother of Skanda Gupta as well as that of Krishna. Why were Krishna and Devaki thought of in connection with the victory over hostile powers, instead of, say, Skanda (Kärttikeya) and Pärvatī, Indra or Vishņu and Aditi, by the panegyrist of Skanda Gupta who is compared to Sakra (Sakropama, Kahaum Inscription) and Vishnu (Sriparikshiptovaksha, Junagadh epigraph)? A possible explanation is that the name of his mother coupled with her miserable plight suggested to the court-poet comparison with Krishna and Devakt. Cf. Ep. Ind. I, 364; xiii. 126, 131 (Hampe and Conjeeveram ins. of Krishnadeva Rāya) where we have a similar play on the name Devakī:-

tadvamie Devakijanirddidibe Timma bhilhatih

yalawi Tuluvendreshu Yadoh Krishna ivanvaye...

sarasādudabhūttasmān Narasāvanipālakaḥ Devakīnamdanāt (var. \*nandanaḥ) Kāmo Devaki namdanādiva. The problem, however, is not free from difficulties and its final solution must await fresh discoveries.

princes was chosen irrespective of any claim arising out of birth,

There is nothing to show that the struggle at the end of Kumāra's reign, referred to in the Bhitari Pillar Inscription, was a fratricidal conflict. The relevant text of the inscription runs thus:

Pttari divam upētē viplutām vamša-lakshmīm bhuja-bala-vijit-ārir-yyah pratishthāpya bhūyah jitam-tipur-iva Krishna Devakim-abhyupetah. hata-ripur-iva Krishna Devakim-abhyupetah.

"Who, when (his) father had attained heaven (i.e., died), vanquished (his) enemies by the strength of (his) arm, and steadied once more the drifting fortunes of his family; and then exclaiming 'the victory has been won' betook himself, like Kṛishṇa, when his enemies had been slain, to his weeping mother, Devakī."

The hostile powers (ari), who made the Varisa-lakshmī, goddess of family fortune, of Skanda Gupta "vipluta", 'convulsed,' after the death of his father, were apparently enemies of the Gupta family, i.e., outsiders not belonging to the Gupta line. As a matter of fact the antagonists expressly mentioned in the Bhitarī Pillar Inscription were outsiders, e.g., the Pushyamitras' and the Hūṇas. There is not the slightest reference to a fratricidal war. There is no doubt a passage in the Junāgadh Inscription of Skanda which says that "the goddess of fortune and splendour (Lakshmī) of her own accord selected (Skanda) as her husband (svayam varayam-chakāra)...having discarded all the other sons of kings (manujendra-putra)." But "Svayameva sriyā grihīta" "ac-

<sup>1</sup> For the reference to Devaki, see Vishnu Purāņa, V, 79.

<sup>\*</sup>Even if the reference be merely to "amstras" (see ante, p. 58), these amitras could not have included an elder brother, as the passage "kehitipa-charesphijhe sthäptus odma-pädab," "placed (his) left foot on a footstool which was the king (of that hostile power himself)" clearly shows. The expression samudita bala koshe ("whose power and wealth had risen") would be singularly inappropriate in the case of the rightful heir to the imperial throne of the Guptas with its enormous resources existing for several generations, and can only point to a parsenu power that had suddenly leaped to fame.

cepted by Srī or Lakshmī of her own accord" is an epithet which is applied by Prabhākara-vardhana, shortly before his death, to Harsha whose devotion to his elder brother is well-known. That Skanda Gupta like Harsha was considered to be the favourite of the Goddess of Luck is wellknown. Attention may be invited to the Lakshmi type of his coins' and the epithet Srī-parikshiptavakshāh ("whose breast is embraced by \$rī, i.e., Lakshmī"), occurring in the Junagadh Inscription. The panegyrist of the emperor refers to a suayambara in the conventional style. A svavambara naturally presupposes an assemblage of princes. not necessarily of one particular family, in which all the suitors are discarded excepting one. But there is no inseparable connection between a svayambara and a fight, and, even when it is followed by a fight, the combatants are hardly ever princes who are sons of the same king. The epigraphic passage referring to Lakshmi's svavambara. therefore, does not necessarily imply that there was a struggle between the sons of Kumāra in which Skanda came off victorious. It only means that among the princes he was specially fortunate and was considered to be the best fitted to rule because of the valiant fight he had put up against the enemies of the family and empire. In the Allahabad braśasti we have a similar passage: -- "who (Samudra Gupta) being looked at with envy by the faces. melancholy through the rejection of themselves, of others of equal birth...was bidden by his father,-who exclaiming 'verily he is worthy' embraced him-to govern of a surety the whole world." It may be argued that there is no proof that Skanda was selected by Kumara. On the contrary he is said to have been selected by Lakshmi of her own accord. But such was also the case with Harsha. Skanda like Farsha was called upon to save the empire of

Allan, p. xcix.
 Cl. Ep. Ind., I. 25.
 Gürjjareśvara-räjya-śrir yasya jajńe svayambarā

The Susyambara of Lakshmi forms the subject of the drama which Urvafi acts before Indra with her sister nymphs (IASB, 50, 52).

his forbears at a time when the fortunes of the imperial family were at a low ebb, and both these eminent men owed their success to their own prowess. The important thing to remember is that the avowed enemies of Skanda Gupta mentioned in his inscriptions were outsiders like the Pushyamitras, Hūṇas,1 and Mlechchhas.2 The manujendra-putras of the Junagadh Inscription are mentioned only as disappointed suitors, not as defeated enemies. comparable to the brothers of Samudra Gupta who were discarded by Chandra Gupta I. We are, therefore, inclined to think that as the tottering Gupta empire was saved from its enemies (e.g., the Pushyamitras) by Skanda Gupta it was he who was considered to be the best fitted to rule. There is no evidence that his brothers disputed his claim and actually fought for the crown. There is nothing to show that Skanda shed his brothers' blood and that the epithets "amalatma," 'pure-souled,' and "parahitakārī," 'the benefactor of others,' applied to him in the Bhitarī Inscription and coin legends,2 were unjustified.

The view that Skanda Gupta was the immediate successor of Kumāra Gupta I seems to be confirmed by a verse in the Ārya-Mañjuśrī-mūla-kalpa which runs thus:—

Samudrākhya nripaschawa Vikramaschawa kīrtitah Mahendranripawaro mukhyaḥ Sakārādyam ataḥ param Dewarājākhya nāmāsau yugādhame

It is impossible not to recognise in the kings (nripa) Samudra, Vikrama, Mahendra and "Sākārādya" mentioned in the verse, the great Gupta emperors Samudra Gupta, Chandra Gupta II, Vikramāditya, Kumāra Gupta I, Mahendrāditya and Skanda Gupta.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bhitarī Ins. <sup>2</sup> Junāgadh Ins.

Allan, Gupta Coins, exxi.

<sup>4</sup> Vol. I, ed. Ganapati \$\frac{5}{2}\stri, p. 6a8. Cf. the Rewa Ins. of 141=A.D. 460/61. Attention was drawn to this record by Mr. B. C. Chhabra at the Oriental Conference, Twelfth (Benares) Session, Summaries of Papers, part II. p. 39 and later by Drs. Majumdar and Sircar.

<sup>5</sup> IHO, 1988, p. 842.

Skanda Gupta assumed the titles of Kramāditya and Vikramāditya.¹ The passage from the Mañjuśri-mūla-kalpa quoted above refers to his appellation Devarāja. The titles Vikramāditya and Devarāja were apparently assumed in imitation of his grandfather. The latter epithet reminds one further of the name Mahendra given to his father. It is also to be noted that in the Allahabad Pillar Inscription Samudra Gupta is extolled as the equal of Indra and other gods and in the Kahāum record Skanda Gupta is called Sakropama.

From the evidence of coins and inscriptions we know that Skanda ruled from A.D. 455 to c. 467. The first achievement of the monarch was the resuscitation of the Gupta Empire and the recovery of lost provinces. From an inscriptional passage we learn that while preparing to restore the fallen fortunes of his family he was reduced to such straits that he had to spend a whole night sleeping on the bare earth. Line twelve of the Bhitarī Inscription tells us that when Kumāra Gupta I had attained heaven, Skanda conquered his enemies by the strength of his arms. From the context it seems that these enemies were the Pushyamitras "whose power and wealth had (suddenly) gone up."

The struggle with the Pushyamitras was followed by conflicts with the Hūṇas¹ and probably also with the Vākā-takas in which the emperor was presumably victorious in the end. The invasion of the Hūṇas took place not later than A.D. 458 if we identify them with the Mlechchhas or barbarian uitlanders of the Junāgadh Inscription. The

<sup>1</sup> Allan, Catalogue, pp. 117, 122; cf. Fleet, CII, p. 55:— "Vinaya-bala-sunitair wikramena kramena pratidinam-abhiyogad ipsitam yena labdhwa."

The epithet Kramāditya is found on certain gold coins of the heavy Archer type as well as on silver issues of the Garuda, Bull and Altar types. The more famous title of Vikramāditya is met with on silver coins of the Altar type.

<sup>8</sup> The Hūngas are mentioned not only in inscriptions, but in the Mehh-bhirata, the Purānas, the Raghusotinis and later in the Harsha-charita and the Nitroskyāmytia of Somadeva. The Lalitis Visitans (Innslated by Dharmankish, d. A. D. 319) mentions the Hānpalipi (Ind. Ant., 1935, p. 650). See also W M. MöGovent. The Early Empires of Central Lais, 9998, 4958, 4954.

memory of the victory over the Mlechehhas is preserved in the story of king Vikramāditya, son of Mahendrāditya of Ujjain, in Somadeva's Kathā-sarīt-sāgara.1 Central India and Surashtra seem to have been the vulnerable parts of the Gupta Empire. The Bālāghāt plates refer to Narendrasena Vākātaka, son of Skanda Gupta's cousin Pravarasena II (III?) as "Kosalā-Mekalā-Mālav-ādhi batvab hvarchitašāsana" 'whose commands were treated with respect by the lords of Kosalā (Upper Mahānadī Valley), Mekalā (Upper Valley of the Nerbudda and the Son), and Malava (probably Eastern Malwa). The Junagadh Inscription tells us that Skanda "deliberated for days and nights before making up his mind who could be trusted with the important task of guarding the lands of the Surashtras." Allan deduces from this and from the words "sarveshu deseshu vidhaya goptrin" 'appointing protectors in all the provinces' that the emperor was at particular pains to appoint a series of Wardens of the Marches to protect his dominions from future invasion. One of these Wardens was Parnadatta,3 governor of Surāshţra. In spite of all his efforts Skanda Gupta could not however, save the westernmost part of his empire from future troubles. During his lifetime he no doubt, retained his hold over Surashtra, the Cambay coast and the adjoining portions of continental Gujarat and Malwa. But his successors do not appear to have been so fortunate. Not a single inscription or coin has yet

<sup>1</sup> Allan, Gupta Coins, Introduction, p. xlix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. Ind., IX, p. 271.

Persian Farna-dăta seems, according to Jarl Charpentier, to be the form underlying the name Parnadatta (JRAS, 1931, 140; Aiyangar Com. Vol., 15).

<sup>4</sup> The inclusion of Surishtra within his empire is proved by the Junigarth Inscription and that of the Cambay coast by silver coins of the 'Bull type'. The type was imutated by Krishpartia (Allan, ci), who is to be identified with the king of that name belonging to the Kajacchchuri family. Krishpa's son and successor, sathiaraguna appropriates the epithetics of the great Samadra Gupta-His son Buddharija effected the conquest of Eastern Mälwa early in the seventh century A. D. (c. 608 A. D.; Vadper platex, Ep. Ind., xii, si ff.; see also Marshall, A Guide to Sáfekh, p. 11n). The dynasty was overthrown by the early Calulyax and it is interesting to note that three of the characteristic pointes of Samudra Gupta are applied to the Chalukya Vijaya-rāja in the Kairs grant; Fleet C.II. 4.

been discovered which shows that Suräshtra and Western Mālwa formed parts of the Gupta empire after the death of Skanda Gupta. On the contrary Harishena Vākāṭaka, cousin of Narendrasena, claims victories over Lāṭa (South Gujarāṭ) and Avanti (district around Ujjain) besides Trikūṭa in the Końkan, Kuntala (the Kanarese country), Andhra (the Telugu country), Kalinga (South Orissa and some adjoining tracts), and Kosala (Upper Mahānadī Valley), while the Maitrakas of Valabhī (Wala in the peninsular portion of Gujarāṭ) gradually assume independence.

The later years of Skanda seem to have been tranquil.¹ The emperor was helped in the work of administration by a number of able governors like Parnadatta, viceroy of the west, Sarvanäga, District Officer (Vishayapati) of Antarvedi or the Gangetic Doäb and Bhīmavarman, the ruler of the Kosam region.¹ Chakrapālita, son of Parnadatta, restored in A.D. 457-58 the embankment of the lake Sudarśana at Girnar which had burst two years previously.

The emperor continued the tolerant policy of his forefathers. Hinself a Bhāgavata or worshipper of Kṛishṇa-Vishṇu, he and his officers did not discourage followers of other sects, e.g., Jainas and devotees of the Sun. The people were also tolerant. The Kahāum Inscription commemorates the erection of Jaina images by a person "full of affection for Brāhmaṇas." The Indore plate records a deed by a Brāhmaṇa endowing a lamp in a temple of the Sun.

<sup>1</sup> Cf. the Kahaum Ins. of 141 = A.D. 460-1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The inclusion within Skanda's empire of provinces lying still further to the east is proved by the Bhitari and Bihar Pillar Inscriptions and possibly by gold coins of the Archer type struck on a standard of 144.6 grains of metal. Allan, p. xviii, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. The Pāhādpur epigraph of the year 159 (A.D. 479) which records a donation made by a Brāhmaṇa couple for the worship of the Divine Arhats, i.e., the Jinas.

# CHAPTER XII. THE GUPTA EMPIRE (continued): THE LATER GUPTAS

Vasvaukasārāmatibhūya sāham saurājya vaddhotsavayā bibhūtyā samagrašaktau tvayi Sūryavamšye sati prapannā karunāmavasthām

-Raghuvamsam.

SECTION I. SURVIVAL OF THE GUPTA POWER AFTER
SKANDA GUPTA

It is now admitted on all hands that the reign of Skanda Gupta ended about A.D. 467.1 When he passed away the empire declined, especially in the west, but did not wholly perish. We have epigraphic as well as literary evidence of the continuance of the Gupta Empire in parts of Central and Eastern India in the latter half of the fifth as well as the sixth and seventh centuries A.D. The Dămodarpur plates, the Sarnath Inscriptions' and the Eran epigraph of Budha Gupta prove that from A.D. 477 to 496 the Gupta Empire extended from Bengal to Eastern Mālwa. The Betul plates of the Parivrājaka Mahāraja Samkshobha, dated in the year 199 G. E., i.e., 518 A.D., 'during the enjoyment of sovereignty by the Gupta King," testify to the fact that the Gupta sway at this period was acknowledged in Dabhālā, which included the Tripuri Vishaya (Jabbalpur region). Another inscription of Samkshobha found in the valley near the village of Khoh

<sup>1</sup> Smith, The Oxford History of India, additions and corrections, p. 171, end.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For the probable causes of decline, see Calcutta Review, April, 1930, p. 36 ff; also post. 626 ff.

A.S.I. Report, 1914-15; Hindusthan Review, Jan., 1918; JBORS, IV, 344 f.

\*Stimati proverthematus vijeys-räjye zashnottore-late nano-nunsiyuttere Gupta-nipa-räjya bhukeu. "In the glorious, augmenting and victorious
reign, in a century of years increased by ninety-nine, in the enjoyment of
sovereignty by the Gupta King."

Bp. Ind., VIII, pp. 284-87. Dabhala=later Dahala.

bern d Mālwz of Ska consin' Gujara Trikūt Andhe ume : Valley penins pender Т The es a num west, S or the Kosam in A.D Girnar т forefat Krisht follow Sun. Inscri by a Indore

INDIA IN THE AGE OF THE LATER GUPTAS PURVA PASCHIMA SAGARA PAYODHI DAKSHINA JALANIDHI

ontinucă:

euromáan. FER APTER

the reign of m he passed vest, but did all as literary pire in parts f of the fifth A.D. The no' and the nn A.D. 477 al to Eastern in Maharoja 1, 518 A.D., vapta King," 1 period was the Tripuri

eription of age of Khoh medical, p. 131,

ito, April, 1990. BORS, IV, 544 I. Ir nationalisting and victorious

1 C)
1 To the est
gold : 1
Allan,
decase

lamp i

<sup>1</sup> Fleet, CH, III, pp. 113-16, Hoernle in JASB, 1889, p 95

Ep. Ind., XV, p. 113 ff. Corrected in Ep. Ind., XVII (Jan., 1924), p. 193.
 This seems to be the correct spelling and not Pushpabhūti (Ep. Ind., 62)

4 "Mālava" was graced by the presence of the Guptas as early as the fifth century. This is proved by the Udayagiri inscriptions of Chandragupta II and the Tumain inscription of Ghatotkacha Gupta. In the latter part of the sixth and the commencement of the seventh century, it seems to have been under the direct rule of a line of Guptas whose precise connection with the Great Guptas is not clear. Magadha was probably administered by local rulers like Kumārāmātya Mahārāja Nandana (A. D. 551-27) of the Amauna plate, Gava Dist., Ep. Ind., X. 40, and the Varmans (cf. Nagariuni Hill Cave lus., CII, 226; also Pürnavarman mentioned by Hiuen Tsang and Devavarman, IA, X, 110). For a detailed discussion see Ray Chaudhuri, IBORS, XV, parts in and iv (1929, pp. 651 f.). The precise location and extent of the "Malava" of the "later Guptas" cannot be determined. In Ep. Ind., V. 229, the Dandanāyaka Anantapāla, a feudatory of Vikramāditya VI, is said to have subdued the Sapta Malaya countries up to the Himalaya Mountains. This suggests that there were as many as seven countries called Mālava (cf., also Rice, Mysore and Coorg, 46). These were probably: (1) The country of the 'Mālavas' in the Western Ghats (Kanarese Districts, p. 569), (2) Mo-la-po Mālavaka āhāra of Valabhī grants on the Mahī governed by the Maitrakas, (3) Avanti in the wider sense of the term ruled by the Katachchuris or Kalachuris of the Abhona plates (sixth century) and by a Brahmana family in the time of Hiuen Tsang Chinese pilgrim, (4) Pürva Mālava (round Bhilsa), (5) District round Prayaga, Kausambi and Fatchpur in U. P. (Smith, EHI, 4th ed., p. 350n, ; IHQ. 1981. 150f.; cf. JRAS, 1903, 561), (6) part of eastern Răiputăna, (7) Cis-Sutlei districts of the Pañiab together with some Himalayan territory. The later Guptas probably held (4) and (5) and at times, Magadha as well. The Bhāgvata Purāņa (xii, 1. 36) whose date is not probably far removed from that of the later Guptas, associates Malava with Arbuda (Abu) and distinguishes it from Avanti. The rulers of Malava and Avanti are also distinguished from each other by Rajašekhara in his Fiddhašāla bhafijikā, Act IV (p. 121 of Jivananda Vidyasagara's edition). Early, in the seventh Mādhava Gupta were appointed to wait upon the princes Rājya-vardhana and Harsha of Thānesar. From the Aphsad Inscription of Adityasena we learn that the fame of the father of Mādhava Gupta, the associate of Harsha, marked with honour of victory in war over Susthitavarman, doubtless a king of Kāmarūpa, was constantly sung on the bank of the river Lohitya or Brahmaputra. This indicates that even in or about A.D. Goo (the time of Prabhākara-vardhana) the sway of kings bearing the name Gupta extended from "Mālava" to the Brahmaputra.

In the sixth century Gupta suzerainty was no doubt successively challenged by the Huns and their conquerors belonging to the Mandasor and Maukhari families. In the first half of the seventh century the Guptas lost Vidisa to the Katachchuris and their power in the Ganges Valley was overshadowed by that of Harsha. But, after the death of the great Kanauj monarch, the "Gupta" empire was sought to be revived by Adityasena, son of Mādhava Gupta, who "ruled the whole earth up to the shores of the oceans," performed the Asvamedha and other great sacrifices and assumed the titles of Paramabhaṭṭāraha and Mahārājādhirājā.

century the Guptas scene to have lost Eastern Mālwa to the Kaştachduris. In the Vadner plates haued from Vididis (Benngary, in or about A.D. 669, a Kaştachduri king, Sanikaragana received epithets that are palpably horrowed from the Allahabad Pralastr of Samudra Gupta. The overthrow of the Kaştachturis was effected by the cartly Challwigs of Badani and South Gajarti. Fleet points out (CLT, 14) that three of the epithets of Samudra Gupta are applied to the Challwigs chiletian Vijayarija in the Kaira grant of the year 3g/ (1A. VII 4g/s). Addityasens of the later Gupta family, who ruied in the second half of the seventh century A.D., seems to be referred to in Nepalese inscriptions as 'King of Magadha'. Magadha, now replaced Eastern Mālwa as the chief centre of Gupta power.

<sup>1</sup> Cf. Hoernle in IRAS, 1903, 561.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An allusion to the later Guptas seems to occur in the Rādambari, Vereno, of Bāya which says that the lotus feet of Kubera, the poet's greatgrandfather, were worshipped by many a Gupta:—

Bahhuva Vätsyäyana vamia sambhavo dvijo jagadgliaguno granih satām aneka Guptārchitapāda panhajah Kubera nāmāmia iva Svayambhuvah.

# SECTION II. PURU GUPTA AND NARASIMHA GUPTA BALADITYA

We shall now proceed to give an account of Skanda Gupta's successors. The immediate successor of the great emperor seems to have been his brother Puru Gunta. The existence of this king was unknown till the discovery of the Bhitari seal of Kumara Gupta II in 1889, and its publication by Smith and Hoernle.1 The seal describes Puru Gupta as the son of Kumara I by the queen Anantadevi, and does not mention Skanda Gupta. The mention of Puru Gupta immediately after Kumāra with the prefix tat-pad-anudhyata "meditating on, or attached to, the feet of" (Kumāra), does not necessarily prove that Puru Gupta was the immediate successor of his father, and a contemporary and rival of his brother or half-brother Skanda Gupta.1 In the Manahali grant Madanapāla is described as Śri-Rāmapāla-Deva-pādānudhvāta, although he was preceded by his elder brother Kumārapāla. In Kielhorn's Northern Inscription No. 80. Vijayapāla is described as the successor of Kshitipāla, although he was preceded by his brother Devapala. Smith and Allan have shown that Skanda ruled over the whole empire including the eastern and the central as well as many of the western provinces. He may have lost some of his districts in the Far West. But the coin-

<sup>1</sup> JASB, 1889, pp. 84-105.

The omission of Skanda's name in the Bhitari seal of his brother's grandson does not necessarily imply that the relations between him and Puru's family were unfriendly as suggested by Mr. R. D. Banerji (cf. Annals of the Bhand. Ins., 1918-19, pp. 74-75). The name of Pulakesin II is omitted in an inscription of his brother and Yupereja Vishpuvardhana (Sātārā grant, Ind. Ant., 1890, pp. 227f). The name of Bhoja II of the Imperial Pratihāra dynasty is not mentioned in the Partabearh Inscription of his nephew Mahendrapāla II, but it is mentioned in an inscription of his brother Vināyakapāla, the father of Mahendrapāla. Besides, there was no custom prohibiting the mention of the name of a rival uncle or brother. Mangalesa and Govinda II are mentioned in the inscriptions of the rivals and their descendants. On the other hand even an ancestor of a reigning king was sometimes omitted, e.g., Dharapatta is omitted in his son's inscription (Kielhorn, N. Ins., No. 464). 3 Kielhorn, Ins. No. 91.

types of the successors of Kumāra Gupta, with the exception of Skanda Gupta and Budha Gupta, show that none of them could have held sway in the lost territories of Western India. Epigraphic and numismatic evidence clearly indicates that there was no room for a rival Mahārājādhirāja in Northern India including Bihār and Bengal during the reign of Skanda Gupta. He was a man of mature years at the time of his death cir. A.D. 467.1 His brother and successor Puru Gupta, too, must have been an old man at that time. It is, therefore, not at all surprising that he had a very short reign and died some time before A.D. 473 when his grandson Kumāra Gupta II was ruling. The name of Puru Gupta's queen has been read by various scholars as Śrī Vatsadevī, Vainvadevī or Srī Chandradevī.3 She was the mother of Narasimha Gupta Bālāditya.

The coins of Puru Gupta are of the heavy Archer type apparently belonging to the eastern provinces of the empire of his predecessors. Some of the coins hitherto attributed to him have the reverse legend \$rī Vikramāditya. Allan identifies him with king Vikramāditya of Ayodhyā, father of Bālāditya, who was a patron of Buddhism through the influence of Vasubandhu. The importance of this identification lies in the fact that it proves that the immediate successors of Skanda Gupta had a capital at Ayodhyā probably till the rise of the Maukharis. If the spurious Gayā plate is to be believed Ayodhyā was the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>When sons succeed a father or mother after a prolonged reign they are usually well advanced in years. In the case of Skanda Gupta we know that already in A.D. 455 he was old enough to lead the struggle against all the enemies of his house and empire in succession. Cf. 456 n. 5 ante.

<sup>\*</sup> Ep. Ind., XXI. 77; ASI, AR, 1934-35, 68.

Allan, pp. Lxxx, xcviii.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mr. S. K. Sarsoati attributes these coins to Budha Gupta (Indian Culture, I. 691). This view, however, is not accepted by Prof. Jagan Nath (Summaries of papers submitted to the 13th All India Oriental Conference, Nagpur, 1946, Sec. IX, p. 11). According to Mr. Japan Nath the reading is definitely Puru and not Budha. As to the title Vakrandidys, sec Allan, p. cxsii. Dr. R. C. Majumdar (ASB, 4:4-89) adduces evidence in support of the view of Mr. Sazaratii,

seat of a Gupta jaya-shandhāvāra, or 'camp of victory,' as early as the time of Samudra Gupta. The principal capital of Bālāditya and his successors appears to have been Kāßt.'

The identification proposed by Allan also suggests that Puru Gupta could not have flourished much later than 472 A.D., for a Chinese history of the Indian patriarchs belonging to that year mentions "Ba-su-ban-da."

The evidence of the Bharsar hoard seems to show that a king styled Prakāśāditya came shortly after Skanda Gupta. Prakāśāditya may be regarded as possibly a biruda or secondary epithet of Puru Gupta or of one of his immediate successors. Even if we think with Allari that Puru had the title Vikramāditya there is no inherent improbability in his having an additional Āditya title. That the same king might have two "Āditya" names is proved by the cases of Skanda Gupta (Vikramāditya and Kramāditya) and Śīlāditya Dharmāditya of Valabhī. But the identification of Prakāśāditya still remains sub judace. His coins are of the combined horseman and lion-slayer type. The "horseman type" was associated with the southern provinces of the empire of the Guptas' and the lion-slayer type with the north.

Puru Gupta seems to have been succeeded by his son Narasimha Gupta Bālāditya. This king has been identified with king Bālāditya whose troops are represented by Hiuen Tsang as having imprisoned the tyrant Mihirakula. It has been overlooked that Hiuen Tsang's Bālāditya was the immediate successor of Tathāgata Gupta' who was himself the immediate successor of Bud(d)ha Gupta.

<sup>1</sup> CH . 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JRAS, 1905, 40. This is now confirmed by the seal which represents Puru as the father of Budha (476-95).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allan, p. lxxxvi.

<sup>\*</sup> Ibid., xci.

<sup>5</sup> Life of Houen Tsang, p. 111. Si-yu-ki, II, p. 168.

<sup>6</sup> Foto-kio-to. Beal, Fleet and Watters render the term by Buddha Gupta, a name unknown to imperial Gupta epigraphy. The synchronism of his second successor Billiditya with Mihirakula proves that Budha Gupta is meant. We have other instances of corruption of names, e.g. Skanda is

whereas Narasimha Gupta Bālāditya was the son and successor of Puru Gupta who in his turn was the son of Kumāra Gupta I and the successor of Standa Gupta. The son and successor of Hiuen Tsang's Bālāditya was Vajra' while the son and successor of Narasimha was Kumāra Gupta II. It is obvious that the conqueror of Mihirakula was not the son of Puru Gupta but an altogether different individual. The existence of several kings of the eastern part of the Madhyadēša having the biruda Bālāditya is proved by the Sārnāth Inscription of Prakaṭāditya. Narasimha Gupta must have died in or about the year A.D. 478. He was succeeded by his son Kumāra Gupta II Kramāditya by queen Mittadevī.

The coins of Narasimha and his successor belong to two varieties of the Archer type. One class of these coins was, according to Allan, apparently intended for circulation in the lower Ganges valley, and the other may have been issued in the upper provinces. The inclusion of Eastern India within the dominions of Baladitya (Bālākhya) and Kumāra (II) is vouched for by the Arya-Mañiusri-mala-kalba.\*

transformed into Skandha in several Purāņic lists of the so-called Andhra dynasty.

<sup>1</sup> Yuan Chwang II, p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Drs. Bhattasili and Basik, who uphold the identification of Hiuen Trangs Billadity awith the son of Puru Gupta, do not apparently attach due weight to the evidence of the Lafe of Hiuen Tsang, p. 111, which, as we shall see later on, is corroborated by the combined testimony of the Stratth inscription of Prakatiditys and the Arya-Andipi-H-mills-ladip. The evidence of these documents suggests that Hiuen Tsang's Billaditys was identical with Bilanu Gupta and was the father of Prakatiditys and Varya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CII, p. 285. A Balleditya is mentioned in the Nalanda Stone Inscription of Yafovarman (Ep. Ind., 1989, Jan., 95) and also a seal (5rt Nalanda)dm 5rī Balleditya Gandhabudi, MASI, 66, 36).

<sup>4</sup> It is suggested in Ep. Ind., xxi, 77 (clay seals of Nālandā) and ASI, AR, 1934-95, 69, that the name of Kumāra Gupta's mother has to be read as Mitradevi and not strengt devi or Lakshmider.

Sanapati Săstri's ed., p. 630. Cf. Jayaswal, Imperial History, 35. Balakhya nămasau nripatir bhavită Părva-detekah taryāparena nripatih Gaudānām prabhavishpavah Kumārākhya nāmatah proktah so'pir atyanta dhermacān.

## SECTION III. KUMARA GUPTA II AND VISHNUGUPTA

Kumāra Gupta II of the Bhitarī seal, son of Narasimha Gupta, has been identified with Kramaditva of certain coins of the Archer type that are closely connected with the issues of Narasimha Bālāditva. He is also identified with king Kumara Gupta mentioned in the Sarnath Buddhist Image Inscription of the year 154 G. E., i.e., A.D. 473-74.1 Drs. Bhattasālī, Basāk and some other scholars think that the Kumara Guptas of the Bhitari seal and the Sarnath epigraph were distinct individuals. The former places Kumāra, son of Narasimha, long after A.D. 5002. But his theory is based upon the doubtful identilication of Narasimha, with the conqueror of Mihirakula. According to Dr. Basāk Kumāra of the Sārnāth Inscription was the immediate successor of Skanda. In his opinion there were two rival Gupta lines ruling simultaneously, one consisting of Skanda, Kumāra of Sārnāth and Budha, the other comprising Puru, Narasimha and his son Kumara of the Bhitari seal. But there is not the slightest evidence of a partition of the Gupta Empire in the latter half of the fifth century A.D. On the contrary inscriptions and coins prove that both Skanda and Budha ruled over the whole empire from Bengal to the West. We have already seen that according to the traditional account of the Arya-Manjuśri-mūla-kalpa the kingdom of Bālākhva, i.e., Bālāditva and his successor Kumāra embraced the Purva-deśa (Eastern India) including Gauda (Western and part of Northern Bengal).4 How can we reconcile the rule of these kings with the contemporary sovereignty of a rival line represented by Skanda and Budha? There

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See ASI, AR, 1914-15, 124, Hindusthan Review, Jan., 1918, Ann. Bhand. Inst., 1918-19, 69 ff. and JBORS, iv. 344, 412, for the views of Venis, Pathak. Panday, Pannalali and others.

<sup>2</sup> Dacca Review, May and June, 1920, pp. 54-57.

<sup>3</sup> Arya Mañjuśrī-mūla kalpa, G. Sastrī's ed., pp. 630 f.

<sup>4</sup> The seal of Budha Gupta (MASB, No. 66, p. 64) proves conclusively that Budha, far from belonging to a rival line, was actually a son of Paru Gupta. It also negatives the late date for Puru Gupta suggested by Dr. Bhattaelli.

is no cogent reason for doubting the identity of Kumāra of the Bhitarī seal with his namesake of the Sārnāth Inscription.

Kumāra II's reign must have terminated in or about the year A.D. 476-77, the first known date of Budha Gupta'. The reigns of Puru, Narasinha and Kumāra II appear to be abnormally ahort, amounting together to only ten years (A.D. 467-77). This is by no means a unique case. In Vengi three Eastern Chālukya monarchs, viz., Vijayāditya IV, his son Ammarāja I, and Ammarāja's son, another Vijayāditya, ruled only for seven years and six and a half months. In Kaśmira six kings, Sūravarman I, Pārtha, Sambhuvardhana, Chakravarman, Umattāvanti and Sūravarman II, ruled within six yeats (A.D. 938-39); and three generations of kings, viz., Yaśaskara, his uncle Varnata, and his son Samgrāmadeva ruled for ten years (A.D. 930-40). A fragmentary seal discovered at Nālandā

<sup>1</sup> One of the successors of Kumära (II), son of Bālāditya, is according to the Arya-Manjuiri-mula-kalpa, a prince styled Ukarakhya. That appellation may according to Jayaswal apply to Prakasadıtya, for Allan finds the letters ru on u on his coins. But the identification of a prince whose designation was u, (Uhārākhya), with Budha Gupta (Jayaswal, An Imperial History of India, 18), does not seem to be plausible. The passage in the Arya-Mañjusrimūla-kalpa suggests a name like Upagupta, Upendra. Though there is no direct epigraphic evidence for the name Upagupta, the existence of such a prince does not seem to be improbable in view of the fact that an Upaguptā is mentioned in Maukhari records as the mother of Isanavarman [Asirgadh (Fleet, CII, p. 220) and Nälandä (Ep. Ind., xxi, p. 74) scals]. Cf. Bhanu Gupta and Bhanu Gupta, Harsha Gupta and Harsha Gupta, Mahasena Gupta and Mahasena Gupta. On the analogy of these cases it is possible that there was a prince named Upagupta, apparently the brother of Upagupta. If this surmise be correct Upagupta may have to be placed in the same period as the mother of Isanavarman, i.e., in the first half of the sixth century A.D., sometime after Budha Gupta. If u is the initial of Upendra (Vishnu or Krishna) and not of Upagupta, it may refer to Vishnu Gupta or to Krishna Gupta, just as Somākhya has reference to the Gauda king šašānka. The existence of a son of Kumāra Gupta II named Mahārājādhirāja Sri Vishnu Gunta has recently been disclosed by a fragmentary seal at Nalanda (Ep. Ind., XXVI. PAK: IHO. XIX. 10). It is difficult in the oresent state of our knowledge to say whether he was the immediate successor of his father, or had to wait till the death of his great uncle Budha Gupta. Those who place him and his father after Budha Gupta, have to dissociate Kumara of the Bhitari and Nalanda seals from the homonymous prince of Sarnath. This is not improbable but must await future discoveries for confirmation. Hultzsch, SII, Vol. I. p. 46.

refers to Kumāra's son Vishņu Gupta who is probably to be identified with Chandraditya of the coins.

#### SECTION IV. BUIDHA GUPTA

For Budha Gupta, now known to have been a son of Puru Gupta' we have a number of dated inscriptions and coins which prove that he ruled for about twenty years (A.D. 477-c. 495).

Two copper-plate inscriptions discovered in the village of Damodarpur in the district of Dinajpur, testify to the fact that Budha Gupta's empire included Pundravardhana bhukti (roughly North Bengal) which was governed by his vicerovs (Ubarika Mahārāja) Brahmadatta and Jayadatta.1 The Sarnath Inscription of A.D. 476-77 together with the Benares Stone Pillar Inscription of 159 (= A. D. 478-79 noted by Dr. D. C. Sircar (ASB, 6-12-48) (TRASB, 1949, 5 ff.) and Benares Inscription' of 479 prove his possession of the Kasī country. In A.D. 484-85 the erection of a dhvaig-stambha or flag staff in honour of Janardana, i.e., Vishnu, by the Maharaja Matrivishnu, ruler of Eran, and his brother Dhanyavishnu, while the Bhūpati (King) Budha Gupta, was reigning, and Mahārāja Suraśmichandra was governing the land between the Kālindī (Jumna) and the Narmadā (Nerbudda), indicates that Budha Gupta's dominions included part of Central India as well as Kāsī and North Bengal.

The coins of this emperor are dated in the year A.D. c. 495. They continue the peacock-type of the Gupta silver coinage that was meant, according to Allan, for circulation in the central part of the empire. Their

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seal of Budha Gupta (MASB, No. 66, p. 64).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To the reign of this Gupta king belongs also probably the Phildipur (unicate Somapura) (Rajakhii Burkiric) plate of A.D. gr\$-p (16td, Ren., 193). spp. Phildid 1838, Spi. Epb. Ind., XX, 50 fl and also a copper-plate of A.D. 4899 (Rp. Ind., xxiii, 5s), originally found at Nandapura (Mondgay) Phildir (Ren. 1918). Sport of the Sportal Or. Conf., 576.

JRASB, 1949, 5 ff.

<sup>4</sup> Cf. also Mahabharata, ii. 22. 4; Kalidasa, Meghaduta, 1. 45.

legend is the claim to be lord of the earth and to have won heaven,—found on the coins of Kumāra Gupta I and Skanda Gupta.

SECTION V. SUCCESSORS OF BUDHA GUPTA

According to the Life of Hiuen Tsang Budha Gupta was succeeded by Tathagata Gupta, after whom Baladitva succeeded to the empire.1 At this period the supremacy of the Guptas in Central India was challenged by the Hun king Toramana. We have seen that in A.D. 484-85 a Mahārāja named Mātrivishnu ruled in the Airikina Vishaya (Eran in Eastern Mālwa, now in the Saugor District of the Central Provinces) as a vassal of the emperor Budha Gupta. But after his death his younger brother Dhanvavishnu transferred his allegiance to Toramana. The success of the Huns in Central India was, however, short-lived. In \$10-11 we find a general named Goparaja fighting by the side of a Gupta king at Eran and king Hastin of the neighbouring province of Dabhālā to the south-east of Eran acknowledging the sovereignty of the Guptas. In A.D. 518-0 the suzerainty of the Guptas is acknowledged in the Tripuri vishaya (Jubbalpore District). In the year 528-29 the Gupta sway was still acknowledged by the Parivrājaka-Mahārāja of Dabhālā. The Parivrājakas Hastin and Samkshobha seem to have been the bulwarks of the Gupta Empire in the northern part of the present Madhya Pradesa. The Harsha-charita of Bana recognises the possession of Mālava, possibly Eastern Mālwa, by the Guptas as late as the time of Prabhākara-vardhana (cîr. A.D. 600). There can be no doubt that the expulsion of the Huns from parts of Central India was final.3 The recovery of the Central Provinces was probably effected in the time of Baladitya whose troops are repre-

<sup>1</sup> Beal, Si-yu-ki, II, p. 168; the Life, p. 111.

For the survival of the Huns in the Malwa region, See Ep. Ind., xxiii.. 100.

sented by Hiuen Tsang as having imprisoned Mihirakula, the son and successor of Toramana, and set him at ' liberty at the request of the Queen Mother. The Hun king had to be content with a small kingdom in the north. It is not improbable that Bālāditya was a biruda of the "glorious Bhanu Gunta, the bravest man on the earth, a mighty king, equal to Pārtha" along with whom Goparāja went to Eran and having fought a "very famous battle" died shortly before A.D. 510-11.3

Mihirakula was finally subjugated by the Janendra' Yasodharman of Mandasor some time before A.D. 588.

Beal St-yu-kt, I, p. 171.

In a Nalanda Stone Inscription (Ep. Ind., XX, 43-45) Baladitya is described as a king of irresistible valour and vanquisher of all foes. The fast of the Bālādityas mentioned in a Sarnāth Inscription (Fleet, CII, 285 f.) had a son named Prakațăditya by his wife Dhavală. În the Arya-Mañjuiri-mûlakalpa (ed. G. Sastri, p. 637 ff.) Pakārākhya (Prakaţāditya) is represented as the son of Bhakerakhya (Bhanu Gupta). Buddhist tradition thus corroborates the identification, first proposed in these pages, of Baladitya with Bhanu Gupta. Cf. now Jayaswal, An Imperial History of India, pp. 47, 53. An inscription found at Gunaighara near Comilla and certain seals at Nalanda disclose the existence of a king named (Yai)nya Gu(pta) who ruled in or about A.D. 507 and must have been also a contemporary of Mihirakula or of his father (Prabdsi, 1338, 675; IHQ, 1930, 53, 561). The scals give him the style Mahārājādhīrāja (ASI, AR, 1930-34, Pt. I, 230, 249; MASI, 66, 67; IHQ, XIX, 275) and suggest relationship with the imperial Guptas Dr. D. C. Ganguly identifies him with the Duadasaditya of coins (IHQ, 1933, 784, 989). But owing to damaged condition of the Nalanda seal his parentage cannot be ascertained.

<sup>2</sup> The ascription of the title of Vikramāditya to Yasodharman of Mandasor, and the representation of this chief as a ruler of Ujjain, the father of Siladitya of Mo-la-po and the father-in-law of Prabhakara-vardhana are absolutely unwarranted. According to Father Heras (JBORS, 1927, March, 8-9) the defeat of Mihirakula at the hands of Baladitya took place after the Hun king's conflict with Yasodharman. It should, however, be remembered that at the time of the war with Baladitya Mihirakula was a paramount sovereign to whom the king of Magadha had been tributary, and with whom he dared not fight, being only anxious to conceal his poor person (Beal, Si-yu-ki, Vol. I, p. 168). This is hardly possible after the Janendra of Mandasor had compelled the Hun "to pay respect to his two feet". The victory of Baladitya over Mihirakula was certainly not decisive. The "loss of the royal estate" was only temporary, and the tyrant soon placed himself on the throne of Kasmīra and conquered Gandhāra (Beal, Si-yu-ki, I, p. 171). To the court-poet of Yasodharman Mihirakula was pre-eminently a king of the Himalayan region. This is clear from the following passage which was misunderstood by Fleet whose interpretation has been followed by Father Heras (p. 8 n):-

"He (Yasodharman) to whose feet respect was paid-by even that (famous)

Line 6 of the Mandasor Stone Pillar Inscription' leaves the impression that in the time of Yasodharman Mihirakula was the king of a Himālayan country ("small kingdom in the north"), i.e., Kasmīra and that neighbourhood, who was compelled "to pay respect to the two feet" of the victorious Janendra probably when the latter carried his arms to "the mountain of snow the tablelands of which are embraced by the Gangā."

Yasodharman claims to have extended his sway as far as the Lauhitya or Brahmaputra in the east. It is not improbable that he defeated and killed Vaire the son of Bālāditya, and extinguished the viceregal family of the Dattas of Pundra-vardhana. Hiuen Tsang mentions a king of Central India as the successor of Vajra. The Dattas, who governed Pundra-vardhana from the time of Kumara Gupta I, disappear about this time. But Yasodharman's success must have been short-lived, because in A.D. 549-44, ten years after the Mandasor inscription which mentions the lanendra Yasodharman as victorious, the son (?) and vicerov of a Gupta baramabhattāraka mahārājādhirāja prithivipati, 'supreme sovereign, king of kings, lord of the earth', and not any official of the Central Indian Janendra, was governing the Pundra-vardhanabhukti, a province which lay between the Indian interior and the Lauhitya.

king Milirakula, whose head had never previously been brought into the humility of obsisance to any other save (the golf) Sikhuu (and) embraced by whose arms the mountain of mour failedy prides itself as being styled on maccessible portreas" (Richborn in Ind. Ant., 1885, p. 193). Kileborn's interpretation was accepted by Fleet. [The statement that Milirakula's head "had never been brought into the humility of obelance to any other save (the golf) Sikhuu" shows that he refused to do homage to Balladitys, and probably accounts for the order, given for his execution by that king.]

1 CII, pp. 146-147; Jayannal, The Historical Position of Ralki, p. 9.

3 H the identification of Balliditys with Baham Gupta first proposed in these pages is correct, his son Vajra may be identified with Fehiritables, the younger brother (emisjo) of the Frakafakiya of the Smatha Inscription (Fleet, CII, 84, 81).—The Pakafakiya of the Arys-Malijulri-mālla-kaliga who is represented as the son of Bakafakiya, i.e., Baham Gupta (ed. G. Sätzri, pp. 637-44). Prakafakijar in represented in the inscription named above as the son of Balliditys by Dhavalla. Of, now Bayaswal, An Imperial Hutory of India, Pp. 47, 58, 86, 69.

## SECTION VI. THE LINE OF KRISHNA GUPTA

The name of the Gupta emperor in the Dāmodarpur plate of A.D. 543-44 is unfortunately lost. The Aphsad Inscription, however, discloses the names of a number of "Gupta" kings, the fourth of whom, Kumāra Gupta (III), was a contemporary of Išānavarman Maukhari who is known from the Harāhā Inscription to have been ruling in A.D. 554. Kumāra Gupta III, and his three predecessors, viz., Krishna, Harsha and Jīvita, should probably be placed in the period between A.D. 510, the date of Bhānu Gupta, and 554, the date of Išānavarman. It is possible, but by no means certain, that one of these kings is identical with the Gupta emperor mentioned in the Dāmodarpur plate of A.D. 543-44. The absence of high-sounding titles like Mahārājādhirāja or Parama-bhaṭlāraka

<sup>1</sup> Although the rulers, the names of most of whom ended in-gupta, mentioned in the Aphsad and connected contemporary epigraphs, who ruled over the provinces in the heart of the early Gupta empire, are called "Guptas" for the sake of convenience, their relationship with the early Gupta-kula or Gupta-varhia is not known. It is, however, to be noted that some of them (e.g., Kumāra Gupta and Deva Gupta), bore names that are found in the earlier family, and Krishna Gupta, the founder of the line, has been identified by some with Govinda Gupta, son of Chandra Gupta II. But the last suggestion is hardly acceptable, because Govinda must have flourished more than half a century before Krishna Gupta. And it is surprising that the panegyrists of Krishna Gupta's descendants should have omitted all references to the early Guptas if their patrons could really lay claim to such an illustrious ancestry. In the Aphsad inscription the dynasty is described simply as Sad-varhia 'of good lineage'. The designation Gupta, albeit not "Early Imperial Gupta", is possibly justified by the evidence of Bana. The Guptas and the Gupta Kulaputra mentioned in Bana's Kadambari and Harsha-charita may refer to the family of Krishna, if not to some hitherto unknown descendants of the early imperial line. One of the princes of the early Gupta line, Ghatotkacha Gupta of the Tumain inscription is known to have ruled over Eastern Malwa and it is not impossible that Krishna Gupta was, in some way, connected with him. We must, however, await future discoveries to clear up the point.

<sup>3</sup> H. Sastri, Ep. Ind., XIV, pp. 110 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. Y. R. Gupte (Ind. Hiti., Journal) reads the name of Kumāra in the incription of A.D. 552-44, but he identifies thin with the on of Narsainha Gupta. The ruler whose name is missing may represent one or other of the "Gupta" line salredy known to stohkar or some new line. Cf. the cases of Valinya Gupta and the princes mentioned on pp. s14-15 of Ep. Ind., xx, Appendix.

in the Slokas or verses of the Aphsad Inscription does not necessarily prove that the kings mentioned there were petty chiefs. No such titles are attached to the name of Kumāra I in the Mandasor Inscription, or to the name of Budha in the Eran Inscription. On the other hand the queen of Mādhava Gupta, one of the least powerful kings mentioned in the Aphsad Inscription, is called Parama-bhaṭṭārikā and Mahādevī in the Deo Baraṇārk epigraph.

Regarding Krishna Gunta we know very little. The Aphsad Inscription describes him as a hero whose arm played the part of a lion, in bruising the foreheads of the array of the rutting elephants of (his) haughty enemy (driptārāti), (and) in being victorious by (its) prowess over countless foes. The driptārāti against whom he had to fight may have been Yasodharman. The next king Deva Sri Harsha Gunta had to engage in terrible contests with those who were "averse to the abode of the goddess of fortune being with (him, her) own lord." There were wounds from many weapons on his chest. The name of the enemies, who tried to deprive him of his rightful possessions, are not given. Harsha's son Jivita Gunta I probably succeeded in re-establishing the power of his family in the territory lying between the Himalayas and the sea, apparently in Eastern India. "The very terrible scorching fever (of fear) left not (his) haughty foes, even though they stood on seaside shores that were cool with the flowing and ebbing currents of water, (and) were covered with the branches of plantain trees severed by the trunks of elephants roaming through the lofty groves of palmyra palms; (or) even though they stood on (that) mountain (Himalaya) which is cold with the water of the rushing and waving torrents full of snow." The "haughty foes" on seaside shores were probably the Gaudas who had already launched into a career of conquest about this time and who are described as living on the sea shore (samudr-asraya) in the Haraha Inscription of A.D. 554.1 The other ene-

<sup>1</sup> Ep. Ind., XIV, p. 110 et seq

mies may have included ambitious Kumārāmātyas like Nandana of the Amauna plate.

The next king, Kumara Gupta III had to encounter a sea of troubles. The Gaudas were issuing from their "proper realm" which was in Western Bengal as it bordcred on the sea and included Karnasuvarna1 and Rādhāpuri.2 The lord of the Andhras who had thousands of three-fold rutting elephants, and the Sūlikas who had an army of countless galloping horses, were powers to be reckoned with. The Andhra king was probably Madhavavarman (I, Janāśraya) of the Polamuru plates belonging to the Vishnukundin family who "crossed the river Godavari with the desire to conquer the eastern region"3 and performed eleven horse-sacrifices. The Śūlikas were probably the Chalukyas.4 In the Mahākūţa pillar inscription the name appears as Chalikya. In the Gujarat records we find the forms Solaki and Solanki. Sūlika may have been another dialectic variant. The Mahākūta pillar inscription tells us that in the sixth century A.D., Kīrtivarman I of the "Chalikya" dynasty gained victories over the kings of Vanga, Anga, Magadha, etc. His father is known to have performed the Asvamedha sacrifice, "the super-eminent touch-stone to test the might of warriors conquering the world and an indication of the conquest of all the warriors." Prince Kirtivarman may have been entrusted with the guardianship of the sacrificial steed that had to roam about for a year in the territories of the rulers to whom a challenge was thrown by the performer of the sacrifice.

A new power was rising in the Upper Ganges Valley

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Chakravarti, JASB, 1908, p. 274. <sup>2</sup> Prabodha-chandrodaya, Act II.

<sup>•</sup> Pranoana-chanaroaaya, Act II.

<sup>2</sup> Dubreuil, AHD, p. ge and D. C. Sizcar, IHQ, 1988, 276 ff.

<sup>4</sup> In the Bṛihat-Saihitā, IX, 15; XIV, 8, the 58llika and Saulika, six suociated with Aparlinta (N. Końkany, Vanavid (Kanara) and Vidarbha (Berur), In Bṛth. Saih., IX, 11, X, 7, XVI. 55, however, they are suociated with Gandhirt and Volkitja (Wakhan). A hanch of the people may have dwelf on the north west. In JRAS, 1912, 118, we have a reference to Kulusanubha of the Sulli family. Tiranitha (Ind. Am., IV, 950 places the kingdom of "Sulli" beyond "Togara" (Ter in the Decara)

which was destined to engage in a death grapple with the Guptas for the mastery of Northern India. This was the Mukhara or Maukhari1 power. The Maukharis claimed descent from the hundred sons whom king Aśvapati got from Vaivasvata, t.e., Yama\* (not Manu). The family consisted of several distinct groups. The stone inscriptions of one group have been discovered in the Jaunpur and Bārā Bankī districts of the Uttara Pradeśa, while lithic records of another group have been discovered in the Gaya district of Bihar. A third family has left inscription at Badva in the Kotah state in Rajputana. The Maukharis of Gaya, namely, Yajñavarman, Śardūlavarman and Anantavarman were a feudatory family. Śārdūla is expressly called sāmanta chūdāmani, 'crest-jewel of vassal chiefs' in the Barabar Hill Cave Inscription of his son.3 The Badva Maukharis held the office of general or military governor under some Prince of Western India in the third century A.D. The Maukharis of the Uttara Pradesas probably also held a subordinate rank at first. The earliest princes of this family, viz., Harivarman, Adityavarman,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The family was called both Mukhara and Maukhara. "Some-Strya ordisones Parhpabhitis (sec) Mukhara Famisas", "sakolabhupana namaskito Maukhara vomioh." (Hardia-cherite, Parab's ed., pp. 141,146). Gf. also C.II, p. 239

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mbh., III. 296. 38 ft. The reference is undoubtedly to the hundred onts that Assapart obtained as a boon from Yama on the intercession of law daughter Savitis. It is surprising that some writers still identify the Variansata of the Mankhair record with Manu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CH, p. 22). The connection of the Maukharis with Grayf is very old. But is proved by the clay said with the interprison Mokhalis, or Mokhali nam (their, CH, 14), to which attention has already been drawn above. A reference to the Mokaris seems also to occur in the Chandraskill Stone Invitation of the Kadamba king Maytarasaman (Arch, Survey of Mysorc, A. R. 1999, pp. 20f. D. 1 hipath limb at possible reference in the Mahabhashyu (HOORS, 1931, Marth). For the Badya ms., see Ep. Ind., XXIII, 42 fl. Altekar).

An literature the Maukhari line of U. P. is associated with the city of hamsily which may have been the capital at one time. C.f. C. V. Vashya, Meciaeous Hindu India. I. pp. 9, 55: Arwamuthan, the Kneeri, the Mushari and the Sumgan Age, p. 100. Huen Tong, however, declares Kanasily to have been included within the realm of the House of Pushyabhili even before Harsha. A Gipta noble was in posession of Kindathala (Kanasil) for some time after the death of Rijayavardhana and before the rise of Harsha. (Mersha-Charlas, Paral's ed., pp. 265. 426).

and Iśwaravarman, were simply Mahārājas. Adityavarman's wife was Harsha Guptā, probably a sister of king Harsha Gupta. The wife of his son and successor Iśwaravarman was also probably a Gupta princess named Upa-Guptā. In the Harāhā inscription Iśanavarman, son of Iśwaravarman and Upa-Guptā, claims victories over the Andhras,\* the Sūtikas and the Gaudas and is the first to assume the Imperial title of Mahārājādhirāja. It was this which probably brought him into conflict with king Kumāra Gupta III.¹ Thus began a duel between the Maukharis and the Guptas which ended only when the latter with the help of the Gaudas wiped out the Maukhari power in the time of Grahavarman, brother-in-law of Harshavardhana.⁴

We have seen that Isanavarman's mother and grand-mother were probably Gupta princesses. The mother of Prabhākaravardhana, the other empire-builder of the second half of the sixth century, appears also to have been a Gupta princess. It seems that the Gupta marriages in this period were as efficacious in stimulating imperial ambition' as the Lichchhavi marriages of more ancient times.

Kumāta Gupta III claims to have "churned that formidable milk-ocean, the cause of the attainment of fortune, which was the army of the glorious Iśānavarman, a very moon among kings." This is not an empty boast, for the Maukhari records do not claim any victory over

<sup>1</sup> Ficet, Cli. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The vatory over the Andhras is also alluded to in the Jaungui stone micerption (CIL p. 250) which, according to Fleet, also seems to refer to a conflict with Dhārā, the capital of Western Mālava (?). Dr. Baašk thinās that Dhārā in this passage refers to the edge of the sword (Hist. N. E. Ind., 100).

Any one acquainted with the history of Europe knows that enumeration as 1, 11, III etc. need not imply that the kings in question belonged to the same dynasty.

<sup>4</sup> The successors of Grahavarman may have survived as petty nobles. With them a "Later Gupta" king contracted a matrimonial alliance in the swenth century A.D.

<sup>4</sup> Cf. Hoernie, JRAS, 1908, p. 557.

<sup>4</sup> Aphsad Ins.

the Guptas. Kumār Gupta III's funeral rites took place at Prayāga which probably formed a part of his dominious.

The son and successor of this king was Dámodara Gupta. He continued the struggle with the Maukharis' and fell fighting against them. "Breaking up the proudly stepping array of mighty elephants, belonging to the Maukhari, which had thrown aloft in battle the troops of the Hūnas (in order to trample them to death), he became unconscious (and expired in the fight)."

Dămodara Gupta was succeeded by his son Mahāsena Gupta. He is probably the king of Mālava, possibly tastern Mālwa, mentioned in the Harsha-charita, whose sons Kumāra Gupta and Mādhava Gupta were appointed to wait upon Rājya-vardhana and Harsha-vardhana by their father, king Prabhākara-vardhana of the Pushyabhūti lanily of śrīkaŋtha (Thānesar). The intimate relation between the family of Mahāsena Gupta and that of Prabhākara-vardhana is proved by the Madhuban grant and the Sonpat copper seal inscription of Harsha which represent Mahāsena Guptā Devī as the mother of Prabhākara, and the Aphsad inscription of Ādityasena which alludes to the association of Mādhava Gupta, son of Mahāsena Gupta, with Harsha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Mankhari opponent of Danadara Gupta was either Siftyavarman or Sanacanium (noth being sons of Esnacarman), if not Esnacarman in the Sanacarman, if not Esnacarman, if not Esnacarman in Sanacarman in the unblemshed family of the Varmans, great on account of their addiptoral coupermacy) over Vagadha." If this Ninyavarman he identicat with, or a descendant of, Siryavarman, the son of Esnacarman, then recreate the superior of the Sanacarman, then are certain that for a time the supercase of Magadha pased from the lands of the Guptas to that of the Maukharis. The Dav Baraphit Inacaption (Makhhaida Datard) of Jirus Gupta II also suggests (CII, pp. 246-28) that the Maukharis Naicavarman and Avantuarman held a considerable part of Magadha some time after Balladitys-draa. After the loss of Magadha the later Guptas were apparently confined to "Milava," till Mahkena Gupta once more probled he conqueste a far as the Lambitys.

<sup>2</sup> Reference to Mohabhatete XII. 98, 49-51; Reglumenti, VII. 83. Abrigdaris, II. 195 Registeringgi, I. 83, shows that the objections raised against the interpretation of Fleet are invalid. The significance of the touch of Vantaledfile, 4 desired; from a human heige, a centredy missed by a writer in Bland. Com. Vol. 181, and 4 reviewer to Dr. Tripathi's Hustory of Ancient India.

The Pushyabhūti alliance of Mahāsena Gupta was probably due to his fear of the rising power of the Maukharis. The policy was eminently successful, and during his reign we do not hear of any struggle with that family. But a new danger threatened from the east. A strong monarchy was at this time established in Kāmarūpa by a line of princes who claimed descent from Bhagadatta. King Susthitavarman¹ of this family came into conflict with Mahāsena Gupta and was defeated. "The mighty fame of Mahāsena Gupta," says the Aphsad inscription, "marked with honour of victory in war over the illustrious Susthitavarman.....is still constantly sung on the banks of the river Lohiva."

Between Mahäsena Gupta, the contemporary of Prabhäkara-vardhana, and his younger or youngest son Mädhava Gupta, the contemporary of Harsha, we have to place a king named Deva Gupta II' who is mentioned by name in the Madhuban and Banskhera inscriptions of Harsha as the most prominent among the kings "who resembled wicked horses," who were all punished and sestrained in their evil career by Rājya-vardhana. As the Gupta princes are uniformly connected with Mālava in the Harsha-charsta there can be no doubt that the wicked Deva Gupta is identical with the wicked lord of Mālava who cut off Grahavarman Maukhari, and who was himself defeated "with ridiculous ease" by Rājya-vardhana. It is difficult

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> And perhaps of other aggressive states mentioned in the beginning of the fourth Electhorhise of the Harbachmitat. The Lique of that pawage may have reference to the Katachchius who finally ouxed the Guptas from Vidiki in or about A.D. 686. The Katachchiur (Kalachuri) dominion, included the Lique country in the latter part of the sixth and the first decade of the seventh century A.D. (Dubreuil), APID.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See the Nidhanapur plates. A writer in the JRAS (1988) revives the theory that Susthitavarman was a Maukhari and not a king of Kimaripa. But no Maukhari king of that name is known. The association of Suchnat varman with the river Lohitya or Brahmaputra clearly shows that the king of that name mentioned in the Nidhanapur plates is meant.

The Emperor Chandra Gupta II was Deva Gupta I.

It is difficult to believe, as does one writer, that the Mālava antagonist of Grahavarman and Rājya-vardhana was Buddharāja of the Kalachuri (Kaṣachchuri) familv. Had thas been the case then it is rather surprising that a shadowy figure like Devagupta, and not Buddharāja, would be specially

to determine the position of Deva Gupta in the dynastic list of the Guptas. He may have been the eldest son of Mahäsena Gupta, and an elder brother of Kumāra Gupta and Mādhava Gupta.<sup>1</sup> His name is omitted in the Aphsad, list of kings, just as the name of Skanda Gupta is omitted in the Bhitarī list.

Shortly before his death, king Prabhākara-vardhana had given his daughter Rājyaśrī in marriage to Grahavarman, the eldest son of the Maukhari king Avantivarman. The alliance of the Pushyabhūtis with the sworn enemies of his family must have alienated Deva Gupta, who formed a counter-alliance with the Gaudas whose hostility towards the Maukharis dated from the reign of Išanavarman. As soon as Prabhākara died the Gupta king and the Gauda king, Saśāñka,' seem to have made a joint attack on the Maukhari kingdom. "Graha-varman was by the wicked rājā of Mālava cut off from the living along with his noble deeds. Rājyaśrī also, the princess, was confined like a brigand's wife with a pair of iron fetters kissing her feet and cast into prison at Kanyākubia." "The villain.

selected in the cpigraphic records of the time of Harsha, for prominent notice mong "the kings who reembled wisked hores," who received punishment at the hands of Rijawardhana. It is the Guptas' who are associated with Milawa in the Harshe-charits which deals mainly with events still the rescue of Rijayari The rulers mentioned in connection with the trapic fate of the law of the Maudstris, the vicinitudes through which Rijayari posed, and the struggles in which Rijayari posed, and the

<sup>1</sup> Hoemle, JRAS, 1905, p. 56a. The suggestion, however, cannot be regarded as a self-established faxt. Designpta may have represented a collateral line of the Waltava family who continued to pursue a policy hostile to the Pudhyabhtitis and the Maukharis, while Kumāra, Midhava, the Gupta Kufeputar who connied at the escope of Rājyaff röm Kudsahdis (Kansul), and Adityasena, son of Midhava, who gave his daughter in marriage to a Maukhari, may have befonged to a friendly branch.

3 There is no reason to believe that \$85558 a belonged to the Cupta family (pace Allan, Gupta Coins, Luiy). Even if it be proved that he had a scondary name, Narrendra Gupta, that by lustif cannot establish a connection with the Cupta line in view of (a) the abovene of any reference to his supposed Gupta ancestry in his own seal matrix int. or in the record of his feathering, (b) the use of the Nandalhovja to the exclusion of the Garugalhivaja, (c) his Canda Connection. The epithet "Saundalhovja applied to the Gaudas of the sixth contant y. Ally, and a hardly be regarded as an apposite characterization of the Guptas of Magadha, Prasige or Millwa.

deeming the army leaderless purposes to invade and seize this country (Thānesar) as well." Rājya-vardhana, though he routed the Mālava army "with ridiculous ease," was "allured to confidence by false civilities on the part of the overlord of Gauḍa, and then weaponless, confiding and alone despatched in his own quarters."

To meet the formidable league between the Guptas and the Gaudas, Harsha, the successor of Raiva-vardhana. concluded an alliance with Bhaskara-varman, king of Kāmarūpa, whose father Susthita-varman Mrigānka had fought against Mahasena Gupta. This alliance was disastrous for the Gaudas as we know from the Nidhanapur plates of Bhaskara. At the time of the issuing of the plates Bhāskara-varman was in possession of the city of Karnasuvarna that had once been the capital of the Gauda king, śaśāńka, whose death took place some time between A.D. 619 and 637. The king overthrown by Bhaskaravarman may have been Javanaga (nagaranasamahuayo Gaudarāja, the king of Gauda named Nāga, successor of Somākhya or Śaśāńka), whose name is disclosed by the Vappaghoshavāţa inscription.4 The Gauda people, however, did not tamely acquiesce in the loss of their independence. They became a thorn in the side of Kanauj and Kamarupa, and their hostility towards those two powers was inherited by the Pala and Sena successors of Śaśāńka.

In or about A.D. 608 the Guptas seem to have lost Vidisā to the Kaṭachchuris. Magadha was held a little before A.D. 637 by Pūrṇavarman. Mādhava Gupta the younger or youngest son of Mahāsena Gupta, remained a subordinate ally of Harsha of Thānesar and Kanauj and apparently resided at his court. In the period 618-27, Harsha "punished the kings of four parts of India" and in 641 assumed the title of King of Magadha. After his

<sup>1</sup> Harsha-charita, Uchchhväta 6, p. 18g.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. Ind., XVIII, pp. 60 ff; Arya-Mañjuiri-mûla-kalpa, ed. G. Sistri, p 636. The name Jaya is also given in the Buddhist work.

<sup>\*</sup> Ind. Ant., IX. 19.

death the Gupta sovereignty in Magadha was revived by Adityasena, a prince of remarkable vigour and ability, who found his opportunity in the commotion which followed the usurpation of Harsha's throne by Arjuna (?). For this "Later Gupta" king we have a number of inscriptions which prove that he ruled over a wide territory extending to the shores of the oceans. The Aphsad, Shāhpur and Mandāra inscriptions recognise his undisputed possession of south and part of east Bihar. A Deoghar inscription, noticed by Fleet, describes him as the ruler of the whole earth up to the shores of the seas, and the performer of the Asvamedha and the other great sacrifices. He renewed contact with the Gaudas as well as the Maukharis and received a Gauda named Sükshamśiva in his service. A Maukhari chief, Bhogavarman. accepted the hands of his daughter and presumably became his subordinate ally. The Deo-Baranark inscription refers to the lavaskandhāvāra of his great-grandson līvita Gupta II at Gomatīkottaka. This clearly suggests that the so-called Later Guptas, and not the Maukharis, dominated about this time the Gomatī valley in the Madhva-deśa The Mandara inscription applies to Aditvasena the imperial titles of Parama-bhattaraka and . Mahārājādhirājā. We learn from the Shāhpur stone image inscription that he was ruling in the year A.D. 672-73. It is not improbable that he or his son Deva Gupta (III) is the Sakalottarā-batha-nātha, lord of the whole of North India, who was defeated by the Chalukya kings Vinayāditya (A.D. 680-96) and Vijavāditya.2

We learn from the Deo-Baranārk inscription that Adityasena was succeeded by his son Deva Gupta (III), who in his turn was succeeded by his son Vishun Gupta (II). The last king was Jivita Gupta II, son of Vishuu.

<sup>1</sup> CII, p. 213 n. Aditya is said to have performed three Assumedha sacrifices.

<sup>1</sup> Kielhorn, INI, 541.

a Bom. Gaz., Vol. I, Part II, pp 189, 368, 371; and Kendur plates.

This king seems also to be mentioned in an inscription discovered at Mangraon in the Buxar subdivision.

All these kings continued to assume imperial titles. That these were not empty forms appears from the records of the Western Chalukyas of Vätāpi which testify to the existence of a Pan-North Indian empire in the last quarter of the seventh century A.D. The only North Indian sovereigns, Uttarāpatha-nātha, who laid claim to the imperial dignity during this period, and actually dominated Magadha and the Madhya-deśa as is proved by the Aphsad and Dēo-Baraṇārk inscriptions, were Adityasena and his successors.

The Gupta empire was probably finally destroyed by the Gaudas who could never forgive Mādhava Gupta's desertion of their cause and who may have grown powerful in the service of Adityasena. In the time of Yaśovarman of Kanauj, i.e., in the first half of the eighth century A.D., a Gauda king occupied the throne of Magadha.

Petty Gupta Princes, apparently connected with the imperial line, ruled in the Kanarese districts during the twelfth and the thirteenth centuries A.D. and are frequently mentioned in inscriptions. Evidence of an earlier connection of the Guptas with the Kanarese country is furnished by the Tälagund inscription which says that Kakustha-varman of the Kadamba dynasty gave his daughters in marriage to the Gupta and other kings. In

<sup>1</sup> For a curious reference to the Chalukyas and king Jih-kwan ('Sun army' i.e., Adityasena), see IA, X, p. 110.

<sup>2</sup> Cf. the Gaudavaho by Vakpatiraja. Banerji confounds the Gaudas with the later Guptas. In the Haraha Inscription the Gaudas are associated with the sea coast, Samudiafraya, while the later Guptas, 2s is well-known, had their centres in the hinterland including Magadha and Malwa. The people on the seashore were, according to the evidence of the Aphsad Inscription. hostile to Jivita Gupta I. The Prafastikāra of the Aphsad record is expressly mentioned as a Gauda, a designation that is never applied to his patrons, The family of Krishna Gupta is simply characterised as Sadvainsa and there is not the slightest hint that the kings of the line and their panegvrist belonged to the same nationality. The fact that Gauda is the designation of the lord of Magadha in the days of Yasovarman early in the eighth century cannot be taken to prove that Gauda and later Gupta are interchangeable terms. In this period lordship of Magadha is not inseparably connected only with later Gupta lineage. Cf. the passage Magadhattpatvamahatam jata kule varmanam, which proves the existence of non-Gupta lines among rulers of Magadha in this age,

#### 538 POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA

the fifth or sixth century A.D. the Vākāṭaka king Narendrasena, a descendant of Chandra Gupta II Vikramāditya through his daughter Prabhāvatī Guptā, is said to have married a princess of Kuntala, i.e., of the Kanarese region.¹ Curiously enough, the Gutta or Gupta chiefs of the Kanarese country claimed descent from Chandra Gupta Vikramāditya.¹ lord of Ujiayint.²

Jouveau-Dubreuil, AHD, p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bomb. Gaz., Vol. I, Part II, pp. 578-80 Sir R. G. Bhandarkar, "A Peep into the Early History of India," p 60. I owe this reference to Dr. Bhandarkar,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The account of the Later Guptas was first published in the JASB, 1920.
No. 7.

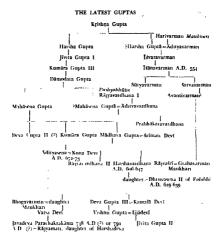

<sup>1</sup>A. Ghosh, Two Maukhan seals from Nalanda, Ep. xxiv, 285. We have teleance to another son of Avantivarian named Sava or Such. ... who seems to have succeeded his father. Grabavarian too, has royal epithets in the Harthaccharta (pp. 149. 188). The order of succession is not, however clear from available evidence.

#### APPENDIX A

THE RESULTS OF ASOKA'S PROPAGANDA IN WESTERN ASIA1

The vast region beyond the western frontiers of India came within the geographical horizon of Buddhist writers as early as the Baveru Jataka, and possibly the Sussondi Jataka, and its princes figure not inconspicuously in Buddhist inscriptions of the third century B. C. The records of Asoka show that the eyes of the imperial missionary of Magadha were turned more to the West than to the East; and even the traditional account of early Buddist proselytising efforts given in the chronicles of Ceylon,2 does not omit to mention the country of the Yonas where Maharakkhita "delivered in the midst of the people the 'Kālakārāma suttanta,' in consequence of which a hundred and seventy thousand living beings attained to the reward of the Path (of salvation) and ten thousand received the pabbaijā." It will perhaps be argued that the Yona country mentioned in the chronicles is to be identified with some district in the Kābul valley, and is not to be taken to refer to the realm of "Antiochos," the Yona king, and the kings, the neighbours of that Antiochos, namely, Ptolemy, Antigonos, Magas and Alexander," mentioned in the second and the thirteenth rock edicts of Asoka. Rhys Davids, in fact, is inclined to regard the declaration in these edicts about the success of Asoka's missionary propaganda in the realms of Yona princes as mere "royal rhodomontade". "It is quite likely," says he, "that the Greek kings are only thrown in by way of make (weight, as it were); and that no emissaries had been actually sent there at all " Sir Flinders Petrie is, however,

4 Buddhist India, p. 298.

 $<sup>^{\</sup>rm t}$  Main's an extract from an article published in the Buddhistic Studies (ed. B. C. Law).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michaenita, (h. M.I.)
<sup>3</sup> De Jail Chapteniter has contributed a paper to A Folium of Indian.
<sup>3</sup> De Jail Chapteniter has contributed a paper to A Folium of Indian.
Mathics presented to Professor E. J. Repbour in which he reviews the suggestion of Princey (Bulliusch, Ackla, xwo), that 3 minjacka" referred to Ind. Ackla 1s.
Autockno Soter (c. 88-64), and not his son Antockno Theo, [66:44].
Ruther his theory requires that Chandraquipa accended the throne in 37-745. B.C., that he was identical with Xandrames and that the atory of his visit to that he was identical with Xandrames and Planarch) is a myth. The theory is opposed not only to the evidence of Justin and Planarch, but to the known facts about the ancestry of Chandraquiptis. Unlike Xandrames, Chandraquiptis nowhere represented as of barber origin. His paternal ascessors are described as visites by Barthamardical and Buddhies writters allike.

of opinion that in the Ptolemaic Period Buddhism and Buddhist festivals had already reached the shores of Egypt. He infers this from Indian figures found at Memphis. An epigraph from the Thebaid mentions as the dedicator "Sophon the Indian".

Alberuni.2 writing in the eleventh century A. D. says, "In former times Khurāsān, Persis, Irāk, Mosul, the country up to the frontier of Syria, was Buddhistic, but then Zarathustra went forth from Adharbaijan and preached Magism in Balkh (Baktra). His doctrine came into favour with king Gushtasp, and his son Isfendiyad spread the new faith both in East and West, both by force and by treaties. He founded fire-temples through his whole Empire, from the frontiers of China to those of the Greek Empire. The succeeding kings made their religion (i.e., Zoroastrianism) the obligatory state-religion for Persis and Irak. In consequence the Buddhists were banished from those countries, and had to emigrate to the countries east of Balkh........Then came Islam." The above account may not be correct in all its particulars. The statement that Buddhism flourished in the countries of Western Asia before Zoroaster is clearly wrong. But the prevalence of the religion of śäkvamuni in parts of Western Asia in a period considerably anterior to Alberuni and its suppression by Zoroastrianism and Islam may well be based upon fact. The antagonism of Buddhism to the firecult is hinted at in the Bhuridatta Jataka.3 It has even been suggested that Zoroastrian scriptures allude to disputes with the Buddhists.4

Four centuries before Alberum, Hieuen Tsang bore witness to the fact that Lang kie(ka)-lo, a country subject to Persia, contained above 100 monasternes and more than 6,000 Brethren who applied themselves to the study of the Great and Little "Vehicles". Persia (Po-la-sse) itself contained two or three Saṅghārāmat, with several hundred priests, who principally studied the teaching of the Little Vehicle according to the Saravāstivādin school. The pātra of śākva Buddha was in his country, in the King's palace.<sup>5</sup>

The Chinese pilgrim did not probably personally visit Persia. But no doubt need be entertained regarding the existence of Buddhist communities and Sanghārāmas or monasteries in Irān,

<sup>1</sup> Mahaffy, A History of Egypt under the Ptoleman Dynasty, 155f.

<sup>2</sup> Sachau, Alberunt's India, Vol. I. p. 21.

<sup>5</sup> No. 548.

<sup>4</sup> Sir Charles Eliot, Hinduism and Buddhism, III, 450.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Beal, Records of the Western World, Vol. II, pp. 277-78; Watters Yuan Chwang, II, 257.

Stein discovered a Buddhist monastery in "the terminal marshes of the Helmund" in Seistan. Mani, the founder of the Manichean religion, who was born in A.D. 215-16, at Ctesiphon in Babylonia and began to preach his gospel probably in A.D. 242, shows unmistakable traces of Buddhist influence.' In his book Shābūraān (Shapurakhan) he speaks of the Buddha as a messenger of God. Legge and Eliot refer to a Manicha an treatise which has the form of a Buddhist Sutra. It speaks of Mani as the Tathagata and mentions Buddhas and the Bodhisattva. In Bunviu Nanjio's Catalogue of the Chinese translation of the Buddhist Tripitaka, App., II, No. 4. we have reference to a Parthian prince who became a Buddhist framana or monk before A.D. 148. In his History of Fine Art in India and Ceylon, Dr. Vincent Smith refers to a picture of a four-armed Buddhist saint or Bodhisattva in the guise of a Persian with black beard and whiskers, holding a thunderbolt (vaira) in his left hand, which has been found at a place called Dandan-Uiliq in Turkistan. Such figures are undoubtedly the products of a type of Buddhism which must have developed in Iran, and enjoyed considerable popularity as late as the eighth century A.D. which is the date assigned by Dr. Smith to the fresco or distemper paintings on wood and plaster discovered at Dandan-Uilig.

It is difficult to say to what extent Buddhist literature made its influence felt in Western Asia. Sir Charles Eliot points out the close resemblance between certain Manicheam works and the Buddhist Suttas and the Pätimokkha, and says that according to Cyril of Jerusalem, the Manichean scriptures were written by on Scythanus and revised by his disciple Terebinthus who changed his name to Boddas. He finds in this "jumble" allusions to Buddha Sikyamuni and the Bo-tree. It may further be pointed out that some Jalaka tales show a surprising similarity to some of the stones in the Arabian Nights. The Samueges Jätuka," for instance, tells the story of the demon who put his beautiful wife in a box and guarded her in this manner in order that she might not go sarray.

<sup>1</sup> Sir Charles Eliot, Hindusm and Buddhism, III, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, p 446, The Duna University Journal, Feb., 1926, pp. 108, 111, JRAS, 1913, 69, 76, 81.

<sup>5</sup> P. 310.
4 Cf. McCrundle, Anevent India as described in Classical Literature, p. 185.
Terebinnius proclaimed himself learned in all the windom of the Egyptians and gave out that his name was no longer Terebinnius but that he was a

new Buddha (Buddas) and that he was horn of a virgin. Terebinthus was the disciple of Scythianus, who was a baracen born in Palestine and who traded with India."

<sup>5</sup> No. 436.

But this did not prevent her from taking pleasure with others. The tale in all its essential recurs in the Arabian Nights.

The Jātaka verse,

"He his true bliss in solitude will find, Afar from woman and her treachery"

is comparable to the statement of the poet in the Arabian Nights:

"Never trust in women; nor rely upon their vows;

For their pleasure and displeasure depend upon their passions. They offer a false affection:

For perfudy lurks within their clothing."

Whatever may be the case at the present day, in times gone by Western Asia was clearly not altogether outside the sphere of the intellectual and spiritual conquests of Buddhism.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Button, The Book of the Thousand Nights, I. stff; Okott, Stories from the Arabian Nights, p. 51. East Statistic Night, p. 52. As similar story is found in Lambela N. tenning 8 of the Kathh-surt-sligave; Penner, The Coem of Morry, Vol. V. pp. 15-25. "So attachment to women, the result of inflatisation produces misery to all men. But indifference to them produces in the discerning emanicipation from the books of existence."

#### APPENDIX B

# A NOTE ON THE CHRONOLOGICAL RELATION OF KANISHKA AND RUDRADĀMAN II

Some years ago2 Mr. Haricharan Ghosh and Professor Jayachandra Vidvalankar contributed two very interesting notes on the date of Kanishka. The latter upholds the theory of Dr. Sten Konow, fortified by the calculations of Dr. Van Wijk, that the great Kushan Emperor began his rule in A.D. 128-29, and criticises the view put forward in this work that Kanishka I's rule in the "Lower Indus Valley" (this and not "Sind," is the expression actually used) could not have synchronised with that of Rudradaman I, who, "did not owe his position as Mahakshatrapa to anybody else." The conclusions of Professor Konow and Dr. Van Wijk are admittedly hypothetical, and little more need be said about them after the illuminating observations of Professor Rapson in JRAS 1930. January, pp. 186-202. In the present note we shall confine ouselves to an examination of the criticism of Professor Javachandra Vidyalankar and Mr. Haricharan Ghosh of the views expressed in the preceding pages.

The Professor has not a word to say about the contention that Kanishka's dates 1-23, Vasishka's dates 24-28, Huvishka's dates 313-60, and Vasudeva's dates 67-98 suggest a continuous reckoning In other words, Kanishka was the originator of an era. But we know of no era current in North-West India which commenced in the second century A.D. He only takes considerable pains to prove that Rudradaman's sway over Sindhu-Sauvīra (which he identifies with modern Sind) between 130 and 150 A.D. does not imply control over Sui Vihār and Multān, and consequently Kanishka's sovereignty over Sui Vihār in the year 11 of an era starting from 128-29 A.D., i.e., in or about 140 A.D., is not irreconcilable with the rule of the Great Satrap in Sindhu-Sauvīra at about the same time. He is not oblivious of the difficulty of harmonising this limitation of Rudradáman's power with the known fact of the Great Satrap's campaign against the Yaudheyas in the course of which he claims to have uprooted that powerful tribe "in their country

<sup>1</sup> IHQ, March, 1930, pp. 149ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IHQ, V, No. 1, March, 1929, pp. 49-80, and JBORS, XV, parts I & Il March-June, 1929, pp. 47-63.

<sup>3</sup> The earliest recorded date of Huvishka is now known to be the year 48

1 4 4

proper which was to the north of Sue Vihis," and, according to the theory advocated by the Professor, "formed part of Kanishka's domiaions" at that time. He meets the difficulty by saying that "the pressure of the Kausāna armies from the North had driven the Yaudheyas to the desert of Marwar". Such surmises to explain away inconvenient details, are, to say the least, not convincing, especially in view of the fact that Maru finds separate mention in the inscription of Rudradāman as a territory under the rule of the mighty Satrap.

But is the contention of the Professor that Sindhu-Sauvīra did not include the country up to Multan correct? Alberuni, who based his assertions on the geographical data of the Puranas and the Brihatsamhita, made the clear statement that Sauvira was equivalent to Multan and Jahravar. Against this Professor Vidvalankar quotes the evidence of Yuan Chwang who says that in his days "Mou-lo-san-pu-iu," i.e., Mūla-sthana-pura- or Multan was a dependency of the "Che-ka" or Takka country in the C. Pañjāb. It should be noted, however, that the Chinese pilgrim is referring to political dependence, and not geographical inclusion. India was a dependency of Great Britain. But geographically it was not a part of the British Isles. On the other hand, Alberuni does not give the slightest hint that what he actually means by the equation "Sauvīra, i.e., Multān and Jahrāvār" is political subjection of Multān to Sind. His account here is purely geographical, and he is merely giving the names of the countries, as taken from the Samhita of Varahamihira with his own comments. Far from making Multan a political dependency of Sind he carefully distinguishes "Sauvīra, i.e., Multan and Jahravar" from "Sindhu" which is mentioned separately.

The view that ancient Sauvira was confined to Southern Sind and that Sindhu and Sauvira together correspond to modern Sind, and nothing but Sind, is unsupported by any early evidence. Yuan Chwang went east from Sin-tu above 900 ii and, crossing to the east bank of the Indus, came to the Mou-lo-san-pu-lu country. This proves that Sin-tu lay to the west of Mou-lo-san-pu-lu Country. This proves that Sin-tu lay to the west of Mou-lo-san-pu-lu country. This proves that Sin-tu lay to the west of Mou-lo-san-pu-lu country. This proves that Sin-tu lay to the west of Mou-lo-san-pu-lu country. This proves that Sin-tu lay to the west of Mou-lo-san-pu-lu country. This proves that Sin-tu lay to the west of Mou-lo-san-pu-lu country. This proves that Sin-tu lay to the political Sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient "Sin-tu" or sin-tu lay to the political limits of ancient sin-tu lay to the political limits ancient sin tu lay to the political limits ancient sin tu la

<sup>·</sup> I. gos.

<sup>2</sup> Watters, fl. 254.

Benares edition, p. ags.

Sindhu and was, in the days of Yuan Chwang, included in the countries of A-tien-p'o-chih-lo, Pi-to-shih-lo, and A-fan-tu. Part of the modern territory of Sind may have been included in Sauvira whose southern limits undoubtedly reached the sea, because the Milinda-Pañho mentions it in a list of countries where "ships do congregate". We are informed by the author of the Periplus that "ships lie at anchor at Barbaricum" (at the mouth of the Indus). But the evidence of Alberuni leaves no room for doubt that the northern limits of Sauvīra reached Multān. A scholar like Alberuni thoroughly conversant with Puranic lore, is not likely to make an unwarranted statement. In fact, the inclusion of Multan within Sauvira receives striking confirmation from some of the Puranas. The Skandapurana, for instance,1 referring to the famous temple of the Sun at Müla-sthana or Multan, says that stood on the banks of the river Devika (Devikatata):-

## ततो गम्छेन्महादेवि मलस्वाननिति भतम । बेविकायास्तटे रम्ये भास्करं वारितस्करम् ॥

In the Agnipurana2 the Devika is brought into special relations with the realm of Sauvīra:-

## सौबीरराजस्य पूरा मैत्रेयोऽमृत पूरोहितः । तेन चायतनं विषयो: कारितं देविकातेटे ।।

According to Yuan Chwang, Sin-tu and Multan were neighbouring countries lying on opposite sides of the Indus. This is quite in accordance with the close association of Sindhu and Sauvīra in early literature.

## पतिः सौबीरसिन्ध्नां बुष्टमाबो समझ्यः ।3 किच्चदेकः शिवीनाडयान् सौबीरान् सह सिन्युमि : । शिविसोवीरसिन्ध्ना विवादश्वाप्यकायते I<sup>5</sup>

Rudradaman's mastery over Sindhu and Sauvira (in the sense in which these terms were understood by the Puranas, the commentator on the Kāmasūtras of Vātsyāyana, Yuan Chwang and Alberuni) is clearly irreconcilable with the simultaneous sovereignty of Kanishka over Sui Vihār.

Apart from the identification of Sauvira with Multan and Jahrāvār, is it unreasonable to hold that a power which exercised sway over ancient Sindhu and Maru, and fought with the Yaudheyas of Johiyawar, had the Sui Vihar region under its control?

Mr. H. C. Ghosh asserts' that it cannot be proved that Ru-

<sup>1</sup> Prabhāsa-kshetra-Māhātmya, Ch. 278.

<sup>2</sup> Ch. 200.

<sup>3</sup> Mbh., III, Ch. 266.

<sup>4</sup> Mbh., III, Ch. 266. 5 Mbh., III, Ch. 270.

<sup>6</sup> IHQ, 1929, p. 79.

dradaman held Sindhu and Sauvīra some time from 136 A.D. at least. He also thinks that the argument that Kanishka started an era "involves a petitio principii." Now, we know that by 150 A.D. Rudradaman was "the lord of the whole of eastern and western Akarāvanti, Anupanīvrid, Anartta, Surāshtra, Svabhra, Maru, Kachchita, Sindhu, Sauvīra, Kukura, Aparanta, Nishada, and other territories gained by his own valour." The conquest of so many countries must have taken a long time, and the Andhau inscriptions show that one of the countries, at any rate, namely, Kachchha, had come under the sway of the Great Satrap as early as 130 A.D. On p. 277 of the Political History of Ancient India (second edition) it has been pointed out that "the name of the capital of Scythia (i.e., the Lower Indus Valley) in the time of the periplus was Minnagara, and this was evidently derived from the city of Min in Sakasthana mentioned by Isidore. Rapson points out that one of the most characteristic features in the name of the western Kshatrapas of Cashiana's line, viz., 'Dāman' (-dama) is found also in the name of a prince of the Drangianian house of Vonones. Lastly, the Karddamaka family, from which the daughter of the Mahakshatrana Rudra claimed descent, apparently derived its name from the Karddama river in Persia."

The facts noted above indicate that the Saka sept to which Chashtana and Rudraddman belonged came from Sakasthāna in Irān through the Lower Indis Valley to Cutch and other places in Western India. In view of this and the contiguity of Cutch to the Lower Indis Valley, it is permissible to think that the date of the conquest of Sindhu and Sauvīra could not have been far removed from, and may have even preceded, that of Cutch (Kachchha). As the great Satrap retained his hold on these provinces till 150 A.D. it stands to reason that he was their ruler from c. 136 A.D.

As to the second contention of Mr. Ghosh, it may be pointed out that Kanishka's dates 1-23, Väsishka's dates 24-28, Hushka's dates 28-60, and Väsudevä's dates 67-98, do suggest a continuous reckoning. To deny that Kanishka started an era is tantamount to saying that the dates of its successors, Väsishka, Huvishka, and Väsudeva are regnal years. But no scrious student will contend that Väsudeva's dates 67-98 are to be taken as regnal years.

## APPENDIX C

#### A NOTE ON THE LATER GUPTAS'

It was recently urged by Professor R. D. Banerji that Mahāsena Gupta of the Aphsad inscription, father of Mādhava Gupta, the associate of Harsha, could not have been a king of East Mālava, and secondly, that Susthiavarman whose defeat at the hands of Mahāsena Gupta, in the Lohita or Lauhiya region, is mentioned in the Aphsad inscription, was not a Maukhari, but a kine of Kāmarūsa.

The second proposition will be readily accepted by all careful students of the Aphsad epigraph and the Nidhanapur plate inscrition, though some western scholars are still, I know not why, of a contrary opinion. As to the first point, viz., whether Mahāsena Gupta was a direct ruler of East Mālava or of Magadha, a student will have to take note of the following facts:

- (i) In the Deo-Baranārk Inscription of Jīvita Gupta II, which records the continuance of the grant of a village in south Bihar, we have reference to Bălădiya-deva, and after him, to the Maukharis Sarvavarman and Avantivarman. Not a word is said about their later Gupta contemporaries in connection with the previous grants of the village. The inscription is no doubt damaged, but the sovereignty of Sarvavarman and Avantivarman undoubtedly precludes the possibility of the direct rule of their contemporaries of the later Gunta line.
- (ii) Inscriptions discovered in the Barabar and Nagarjuni hill caves disclose the existence of another line of Maukhari "Varmans" who were feudatory (sămanta) chiefs of the Gayā district in the time of the later Guptas.
- (iii) Yuan Chwang who visited Magadha in the time of Harsha mentions Purnavarman as the occupant of the throne of

<sup>1</sup> Mamiy an extract from an article published in JBORS, Sept.-Dec., 1929, pp. 561ff.

<sup>\*</sup> JRAS, 1928, July, pp. 689f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr. R. C. Majumdar's suggestion that the village in question may have been situated in U.P. has been commented upon by Dr. Sircar who points out that Fleet's reading of the name of the village (on which Dr. Majumdar bases his conclusions) is tentative and unacceptable.

Magadha. He does not say a word about Madhava Gupta or his father in connection with Magadha.

(iv) Bāna indeed, refers to Mādhava Gupta, the associate of Harsha, but he expressly mentions his father as the king of Mālava, and not of Magadha. The existence of two associates of Harsha, each bearing the name of Mādhava Gupta, one of whom was the son of a king of Magadha, is not known to the biographer of the great emperor.

From the evidence adduced above two facts emerge, viz., that the father of the only Mādhava Gupta whom the biographer of Harsha knew to be the associate of his royal patron, was a king of Mālava, and that before Harsha's conquest of the province in A.D. 641, direct control over Magadha was exercised, not by the Guptas, but by the "Varmans". The memory of "Varman" ādhi-patya (supremacy) over Magadha had not died away even in the time of the Sirpur stone inscription of Mahāsiva Gupta.

The only relevant argument that Professor Banerji urged against the view that Mahāsena Gupta, the father of Mādhava Gupta, the associate of Harsha, was "probably" a king of Mālava, is that "it was impossible for a king of Mālava to reach the banks of the Laubitrya without strenuous opposition from the kings" who governed the intervening region. But how did Professor Banerji solve the problem? By making Mahāsena Gupta king of Magadha, and assuming that "Assam very probably lay on his frontier and Rādhā and Vanga or Mithilā and Varendra were included in his kingdom." Anything in the nature of a proof he failed to give, but we were asked to accept his surmise because "in this case only is it possible for Mahāsena Gupta to have fought with Sushtitavarman of Assam."

Regarding the possibility of a king of Mālava carrying his arms to the banks of the Lauhitya, attention may be invited to the Mandasfor inscription of Yasfosharman. In the case of Mahāsean Gupta a careful student of the Aphsad inscription cannot fail to note that the way before him had been prepared by his immediate predecessors. Kumāra Gupta, his grandfather, had pushed to Prayāga, while Dāmodara Gupta, father of Mahāsean Gupta, claims to bawe "broken up the proudly stepping array of mighty elephants, belonging to the Maukhari"—the same power which we have already seen, held control of Magadha a little before Harnsha's conquest of the Province. The Gauda expansion had

<sup>1</sup> Watters, III, 115. 5 Ind. Ant., IX, 19.

Political History of Ancient India, Second Edition, p. 378.

already been stopped for a time by the victories of Manavarman Maukhari. What was there to prevent the son of Dāmodara Gupta (who must have assumed command after the death of his father on the battle-field) from pushing on the Lauhitya?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cf. Fleet Corpus III., pp 203, 206. Cf. 2120 Plratesyel motif ante. 606 n 1.

#### APPENDIX D

## THE DECLINE OF THE EARLY GUPTA EMPIRE

Towards the close of the fifth century A.D. the empire built up by the genius of Samudra Gupta and Vikramádirya was fast hastening towards dissolution. Skanda Gupta (A.D. 455-c.467) was the last king of the Early Gupta line who is known to have controlled the westermnost provinces. After A.D. 467 there is no evidence that the Imperial Guptas had anything to do with Surfakhra or the major part of Western Málwa. Budha Gupta (A.D. 476-77 to c. 495) was probably the last prince of the family to be implicitly obeyed on the banks of the Lower Ganges as well as the Narmadā. The rulers who came after him retained a pre-carious hold for some time on Eastern Málwa and North Bengal. But they had to fight with enemies on all sides, and, if a tradition recorded by Jinasena, is to be believed, their power collapsed in A.D. 551 (320+231):

Guptānām cha sata-dvayam eka-trimsachcha varshāni kāla-vidbhir udāhritam.

First published in the Calcutta Review, April, 1980.

\* The identity of the supreme lord (Parama-spamin) mentioned in connection with the consecration of the early Valabhi king Dronasithha, is unknown, The surmise that he was a Gupta, though plausible lacks convincing proof. Some scholars lay stress on the fact that the era used is the Gupta era (IC, V. 400). But the use of an era instituted by a dynasty does not always indicate political subordination to that line. It may simply have a geographical significance, a continuation of a custom prevailing in a particular locality. Even undoubted Gupta vassals used the Malava-Vikrama Samuat in Mandason. Conversely the Gupta era is found used in regions, e.g., Shorkot and Ganiam. beyond the proper limits of the Gupta empire. Teipur, too, should possibly come under the category, as we are not sure as to whether it formed a part of the state of Kamartipa in the fourth century A.D. Equally conjectural is the identification of the ruler in question with a Hun or a sovereign of Mandasor. Theories and speculations in the absence of clear data are at best unprofitable, Some connection of the later kings of the Gupta line with the Mandasor region in W. Malwa in the first quarter of the sixth century A.D. rasy possibly he hinted at by the expression Guptanathaih 'by the Gupta lords' used in the Mandasor praisest or panegyric of Yasodharman. The term natha may have reference to the fact that the Guptas were once overlords of Mandasor. But the analogy of Hanadhips occurring in the same record may suggest that natha simply means 'lord' or 'king' without reference to any special relations subsisting between Mandafor and the Guptas in or about 535 A.D.

<sup>. 8</sup> Herivarhia, Ch. 60.

<sup>4</sup> Ind. Ant., 1886, 142; Bhand Com., Vol., 195.

The supremacy over Aryavarta then passed to the houses of Mukhara (cir. A.D. 554) and Pushyabhūti (family of Harsha, A.D. 606-47) under whom the centre of political gravity shifted from Magadha to Kanauj and that neighbourhood. Attempts were no doubt made by a line of so-called later Guptas to restore the fallen fortunes of their family, but these were not crowned with success till after the death of Harsha.

The causes of the decline of the early Gupta Empire are not far to seek, though a detailed presentation of facts is impossible in view of the paucity of contemporary records. The broad outline of the story is, however, perfectly clear. The same causes were at work which proved so disastrous to the Turki Sultanate of Delhi in the fourteenth century, and to the so-called Mughul Empire in the eighteenth, viz., outbreak of rebellions within, devastating invasions from without, the growth of a class of hereditary governors and other officials who commanded enormous influence in local centres, and assumed the titles of Mahārājā hardinā, and dissensions in the imperial family itself.

Already in the time of Kumāra Gupta I, the stability of the empire was seriously threatened by a turbulent people whose name is commonly read as Pushya-mitra. The danger was averted by the crown prince Skanda Gupta. But a more formidable enemy appeared from the steppes of Central Asia Inscriptions discovered at Bhitari, Kura, Gwalior and Eran, as well as the records of several Chinese pilgrims, prove that shortly after the death of Kumāra Gupta I, the fierce Hans swooped down upon the north-western provinces of the empire and eventually made themselves masters of the Pafijāb and Eastern Mālwa.

The newcomers were long known to the people of India as a race of Ultilanders closely associated with the Chinese. The Mahāvastu<sup>2</sup> mentions them along with the Chinas, while the Sabhāparua of the Mahābāratu<sup>2</sup> includes them in a list of foreign tribes amongst whom the Chinas occupy the first place:—

Chinan Sakams tatha ch Odran(?) Varyaran Vanavasinah

Värshneyan (?) Hära-Hünämicha Krishnan Haimavatamstatha.

<sup>2</sup> I. 135.

<sup>3</sup> II. 51, 23-24.

<sup>4</sup> The mention of the Odras in this connection is odd. It is rempting to read in the epic verse Chadotämcha (instead of tathachodrān). Chadota is the name of a territory in Central Asia neas Khotan.

A verse in the Bhīshmaparva! brings the Huns into relations with the Pārasikas or Persians:—

Yavanās Chīna-Kāmbojā dāruņā Mlechchhajātavah Sakriderahāh Kulatthā/cha Hūnāh Pārasikuih saha.

This verse is reminiscent of the period when the Huns came into contact with the Sassanian dynasty of Persia.5 Kalidasa, too, places the Huns close to Persia-in the saffron-producing country watered by the river Vankshu, the modern Oxus. Early in the reign of the Emperor Skanda Gupta they poured into the Gupta Empire, but were at first beaten back. The repulse of the Huns is mentioned in the Bhitari Inscription and is also probably alluded to by the grammarian Chandragomin as a contemporary even. With the passing away of Skanda Gupta, however, all impediments to the steady advance of the invaders seem to have been removed and, if Somadeva, a Jaina contemporary of Krishna III, Rāshtrakūta, is to be believed, they penetrated into Indian interior as far as Chitrakūţa. They certainly conquered the Eran district (Airikina pradesa) in the northern part of the present Madhya Pradesa. The principal centres of their power in India, in the time of their kings Toramāna and Mihirakula, were Pavvaiya on the Chināb2 and Sākala, modern Sialkot, between the Chenab and the Degh, in the Upper Pañjāb.

Next to the Hun inroads must be mentioned the ambition of generals and feudatories. In the time of the Emperor Skanda Gupta, Surāshtra was governed by a Goptri or Margrave named Parnadata, who was appointed by the emperor himself to the Viceroyalty of the Far West. Shortly afterwards, Bhaṭārka, a chief of the Maitraka clan, established himself in this province as general or military governor, with his capital probably at Valabhī. He, as well as his immediate successor, Dharsens I, was satisfied with the title of Senāpati or general, but the next chief Dronasinha, the second son of Bhaṭārka (A.D. 502-03) had to be installed as Mahārāja by his suzerain. A branch of the dynasty established itself in Mo-la-po

<sup>4</sup> q.65-66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Smith. EH1. 4th edition, p. 139. See also W.M. McGovern, The Early Empires of Central Asia.

<sup>6</sup> Ind. Ant., 1912, 165f.

Ind. Ant., 1896, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bhand., Com. Fol., 216. Chitrak@a may be Chitor in Răjaputâna, or more probably the equally famous Chitrak@a on the Mandăkini in Central India, where Rama lived for a short time during his banishment. A Hünsmandala is mentioned in an inscription as being situated in the Mālwa region (56. Ind. XXIII. 100).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JBORS, 1928, March, p. 33; C. J. Shah, Jainson in Northern India, 210, quoting Kuvalayamālā (? 8th century A.D.).

(Mālavaka) or the westernmost part of Mālwa in the latter half of the sixth century, and made extensive conquests in the direction of the Sahya and Vindhya Hills. Another, and a junior, branch continued to rule at Valabhī. In the seventh century Dhruvasena II of Valabhī married the daughter of Harsha. His son Dharasena IV (A.D. 645-49) assumed the imperial titles of Paramebhatṭāraka Paramebyara Chakravartin.

But the Maitrakas of Mo-la-po and Valabhi were not the only feudatories who gradually assumed an independent position. The rulers of Mandasor pursued the same course, and their example was followed by the Maukharis of the Madhyadesa and the kings of Nayyāvakāšiā-Verdhamāns and Karnasuvarna in Bengal.

Mandasor, the ancient Dasapura was one of the most important Viceregal seats of the Early Gupta Empire. It was the Capital of a long line of margraves belonging to the Aulikara family' who governed part of Western Malwa on behalf of the Emperor Chandra Gupta II Vikramäditya and his son Kumāra Gupta I Mahendāditya. With the sixth century A.D. however, a new scene opened. Yaso-dharman, ruler of Mandasor about A.D. 533, emboldend no doubt by his success over the Huns, defied the power of the Gupta lords (Guptanātha), and set up pillars of victory commemorating his conquests, which, in the words of his court panegyrist, embraced the whole of Hindusthān from the river Lauhitya, or the Brahmaputra, to the Western Ocean, and from the Himālayas to the mountain Mahendra or the Eastern Ghāts. After his death the Guptas figure

<sup>8</sup> Smith. EHI, 4th edition, p. 343.

<sup>4</sup> Dharasena II, king of Valabhī, left two sons, viz., śilāditva II Dharmāditya and Kharagraha I. The account of Hinen Tsang seems to suggest that in his time (1.e., shortly after STladitya) the Maitraka dominions split up into two parts, one part including Mo-la-po and its dependencies probably obeying the line of Siladitya-Dharmaditya, the other part, including Valabhi, obeying Kharagraha and his sons, one of whom was Dhruvasena II, Baladitya or Dhruvabhata, who married the daughter of Harsha of Kanauj. The account of the Chinese pilgrim seems to receive confirmation from the Alina plate of \$fladitya VII (Fleet, CII, 171f. esp. 182n) which associates Derabhata, the son of Siladitya I Dharmaditya, with the region of the Sahya and Vindhya mountains, while the descendants of Kharagraha I are connected with Valabhi. The Navalakhi and Nogāwā plates, however, suggest that occasionally the same ruler governed both Mālavaka and Valabhl. In the latter half of the seventh century A.D. the line of Kharagraha I became extinct, and the Maitraka dominions were once more united. For an alleged connection of the Valabhi dynasty with the Kanarese country, see Moraes, Kadamba-kula, 64f. The recently discovered Virdi copperplate grant of Kharagraha I of the year 297 (=A.D. 616-17) shows that for a time that ruler held Ujjain (Pro of the 7th Or. Conf. 659ff.). It is from the camp at Ujjain that the grant was issued. 1 Eb. Ind. XXVI. 150 ff; Fleet, CII, 153.

again as lords of Mālava (Bastern Mālwa) in literature and possibly in inscriptions of the time of Harsha. But Western Mālwa could not be recovered by the family. Part of it was, as we have already seen, included within the dominions of the Maitrakas. Another part, viz. Avanti or the district round Ujjain, the proud capital of Vikramāditya and Mahendrāditya in the fifth century A.D., is found in the next centuries in the possession of Samkaragana of the Katachchhuri or Kalachuri dynasty' and Kharagana I of the Maitraka line which gave way to a Brāhmaṇa family in the days of Hiuen Tsang, which in its turn, was replaced by the Rāshtrakūtas, the Gurjara Pratihāras and other families.

Another family which came to the forefront in the sixth century A.D., was the line of the Mukharas or Mawkharis The stone inscriptions of the princes of this dynasty prove their control over the Barā Bankī, Jaunpur and Gayā districts of the Uttar Pradesa and Bihār. All these territories formed integral parts of the Gupta Empire in the fourth and fifth centuries A.D. In the next century they must have passed into the hands of the Maukharis. The feudatory titles of the earlier princes of the Mukhara line leave no room for doubt that they occupied a subordinate position in the first few decades of the sixth century A.D. In or about the year A.D. 554, however, Išāṇavarman Maukhari ventured to measure swords with the Guptas, and probably also with Huns, and assumed the Imperial title of Mahārājāhirāja. For a Period of about a quarter of a century (A.D. 554-cir. A.D. 580) the Maukharis were beyond

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Somadeva. Kathā-sarit-sāgara, Bk. XVIII; Allan. Gupta Coins, xlix n; Bomb. Gaz., I, ii, 578.

<sup>1</sup> G. Jouveau Dubreuil, Ancient History of the Deccan, 82.

Watters, Yuan Chwang, il. 250. This family may have been connected with the viceregal line of Naigamaa mentioned in the Mandasor Inveription of the Milara year 259, of the time of Yisodharman and Vishnuvardhana. Abhayadatta of this family was the viceroy (Răjashkanja, Sachino) of a district bounded by the Vindibys, the Pairvitar (Western Vindibyas including the Aravalli range) and the Sindhu (the sea or a Central Indian stream bearing the same name). His nephew is called a nripats (kingl. Daksha, the young brother of the ruler, excavated a well in the year 559 (=A.D. 5559-46).

H. Ind. Ant., 1886, 142: Ep. Ind., XVIII. 1986, 289 (vere 9 of Safijam grant); ef. Ep. Ind., XIV. p. 179; (reference to a governor of Ujiain under the Praithära King Mahendraphla II) In the Safijam inscription it is claimed that at Ujiain an early Räshtraktia king made the Gurjara and other lords his door-keeper (Preithära). It is not improbable that, like the Paramitras, the Gurjara lords brought to Ujiain were for a long time feudatories of the Räshtraktias and the name Preithära had reference to their status under the Räshtraktias, before the theory of descent from Lakhmana was adumbrated. Incidentally it may be pointed out that the home territory (Sousinéesy) of Nāgabhaja's line was in Marwar as is clear from the Jaina Kuvalayamāla and the Buchkala inscription.

question the strongest political powers in the Upper Ganges Valley. They anticipated to some extent the glorious achievements of Harsha, the brother-in-law, and, apparently, the successor (on the throne of Kanaui?) of their last notable king Grahavarman.

Like the Maukharis, the rulers of Bengal too, seem to have thrown off the Gupta yoke in the second half of the sixth century A.D. In the fourth and fifth centuries Bengal undoubtedly acknowledged the suzerainty of the Gupta Empire. The reference to Samatata in Eastern Bengal as a pratyanta or border state in the Allahabad Pillar Inscription of the emperor Samudra Gupta proves that the Imperial dominions must have embraced the whole of western and central Bengal, while the inclusion of northern Bengal (Paundravardhana bhukti) within the empire from the days of Kumāra Gupta I (A.D. 443-44) to A.D. 543-441 is sufficiently attested by the Damodarpur plates. Samatata, though originally outside the limits of the Imperial provinces, had nevertheless, been forced to feel the irresistible might of the Gupta arms. The Harāhā Inscription of Kanavarman, however, shows that the political situation had changed completely about the middle of the sixth century A.D. A new power, viz, that of the Gaudas, was fast rising to importance in the valley of the Lower Ganges. Gauda was already known to Panini2 and the Kautiliva Arthalastra 1 The grammarian seems to associate it with the East.' A passage occurring in the Matsya, Kūrma and Linga Purānase has, however, been taken to mean that the Sravasti region was the cradle of the Gauda people. But the passage in question does not occur in the corresponding text of the Vayu and Brahma Puanas and the Mahabharata. In early literature the people of the Srāvastī region are always referred to as the Kosalas. Vātsyāyana, the author of the Kāmasūtra, writing probably in the third or fourth century of the Christian era, refers to Gauda and Kosala as names of distinct countries: Gauda in the Matsya-Kürma-Linga MSS may have been inserted as a Sanskritised form of Gonda in the same way as the term Madra-mandala is

<sup>1</sup> For the date, see Ep Ind., XVII, Oct., 1924, p. 347. \* VI. ii. 100.

<sup>#</sup> ii. 13.

<sup>4</sup> Cf. VI. ii, 99.

<sup>3</sup> Nirmitā yena Srāvāstī Gauda-deļe dvijottamāh.

Matsya, XII, 30, cf. Linga, I. 6s.

Nirmitä yena Srāvastī Gaudadele mahāpurī (Kūrma, I 20. 19). · Yajñe śravastako raja śravasti yena nirmita (Vayu, 88. 27; Brahma,

VII. 58). Tasya Srāvastake preyah Srāvastī yena nirmitā (Mbb., III, 201. 4).

For Kosala, see dalanachchhedya-prakaranam; for Gauda, see nakhachehhedya prakaranam and dararakshika-prakaranam,

employed to denote the Madras Presidency, by some modern pandits of the Southern Presidency, as well as other scholars and journalists who are unacquainted with the topography of Ancient India. In the Central Provinces the name "Gond" is very often Sanskritised into Gauda<sup>3</sup> Varāhamihira, writing in the sixth century A.D., places Gaudaka in the Eastern division of India. He does not include Gauda in the list of countries situated in the Madhyadela. Mention is no doubt made of a place called Guda. But, if Alberuni' is to be believed, Gauda is Thanesar and not Oudh. The use of the term Pancha Gauda as the designation of a territory embracing Northern India as far as Kanauj and the river Sarasvatī, is distinctly late and dates only from the twelfth century A.D. The term is possibly reminiscent of the Gauda empire of Dharmapala and Devapala, and cannot be equated with the ancient realm of the Gaudas in the early centuries of the Christian era. The distinct statement in the Haraha Inscription that the Gaudas were on the seashore clearly suggests that the Bengal littoral and not Oudh, was the seat of the people in the sixth century A.D. In the next century, their king Śaśańka is found in possession of Karnasuvarna near Murshidabad. In the century that follows a Gauda appears, in the Gauda-vaho of Väkpati-rāja, as the occupant of the throne of Magadha. The zenith of Gauda power is reached in the ninth century when the Gauda dominion extends over the Gangetic Doab and Kanauj. About the early kings of the Gaudas our information is meagre. Certain conner-plate inscriptions discovered in the Faridour Burdwan Districts, disclose the existence of three kings-Dharmāditva. Gopachandras and Samāchāradeva, who are described as overlords of Navyāvakāšikā, Vāraka mandala, and in one case. of Vardhamāna-bhukti (Burdwan Division). The Vappaghoshavāta inscription introduces to us a fourth king, viz., Jayanaga, who ruled at Karnasuvarna. These kings are, however, not expressly referred to as Gaudas. The earliest king, to whom that epithet is applied is the famous śaśānka, the great rival of Rajyavardhana of Thanesar

<sup>2</sup> Cf. Gieger's translation of Mahawamia, p. 6211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Imperial Gazetteer of India. Proxincial Series. Central Provinces, p. 158.

<sup>4</sup> i. goo.

Mallasărula Plate (S. P. Patrikā, 1344, 17).
Gopachandra may be the Gopākhya nripati who was apparently a con-

temporary and trust of relatidities, son of Bhanu Gupta (Ary-Mahijuzi) a contemporary and trust of relatidities, son of Bhanu Gupta (Ary-Mahijuzi) and individuals. C. C. Start, p. 657) It is not altogether improbable that Dha-Radhlya (bida, p. 64g) is identical with Dharmaddira. Wha he a younger brother (enuigi) of Väkkrabhya (Vajra) and rakhrakhya (Prakapiditya)! If this surmise turns out to be correct he may have belonged to the Gupta line.

and his brother Harsha. The title Mahārājādhirāja assumed by the Bengal kings mentioned above, leaves no room for doubt that they no longer acknowledged the suzerainty of the Guptas and set themselves un as independent sovereizns.

The uprising of the Pushvamitras, the invasions of the Huns and the intransigentism of provincial governors and feudatories, were not the only sources of trouble to the Guptas in the last days of their sovereignty. Along with foreign inroads and provincial insubordination we should not fail to take note of the in the Imperial family itself. The theory of a struggle amongst the sons of Kumara Gupta I may or may not be true, but there is evidence to show that the descendants of Chandra Gupta II did not pull on well together, and the later kings who bore the Gupta name sometimes took opposite sides in the struggles and convulsions of the period. The later Imperial Guptas do not seem to have been on friendly terms with their Vakātaka cousins. Narendrasena Vākā. taka, a great-grandson of Chandra Gupta II through his daughter Prabhāvatī, seems to have come into hostile contact with the lord of Mālava. Narendrasena's cousin Harishena claims victories over Avantī. Inasmuch as the Guptas are associated with parts of Mālava as late as the time of Harsha, some of the victories gained by the Vākātakas must have been won over their Gupta cousins. In the seventh century A.D. Deva Gupta appears as an enemy of Harsha's family, while Madhava Gupta was a friend.

Lastly, it is interesting to note that while the earlier Guptas were staunch Brahmanists, some of whom did not scruple to engage in sacrifices involving the slaughter of living beings, the later kings, or at least some of them, e.g., Budha (Buddha) Gupta, Tathagata Gupta and Baladitya had Buddhist leanings. As in the case of Asoka after the Kalinga war and Harsha after his intimate relation with the Chinese Master of the Law, the change of religion probably had its repercussions on the military and political activities of the Empire. In this connection it is interesting to recall a story recorded by Hiuen Tsang. When "Mahirakula," the Hun tyrant ruling at Śākala, proceeded to invade the territory of Bālāditva, the latter said to his ministers, "I hear that these thieves are coming, and I cannot fight with them (their troops); by the permission of my ministers I will conceal my poor person among the bushes of the morass." Having said this he withdrew to an island with many of his subjects. Mihirakula came in pursuit but was taken alive as a captive. He was, however, set free and allowed to go away on the intercession of the Queen Mother.1 We do not know how far

Beal, Si-yu-ki, I, 168f.; Watters, I. 288-80.

the story is authentic. But it seems that Indians of the seventh century A.D. from whom the Chinese pilgrim must have derived his information, did not credit the later Buddhist rulers of the Gupta dynasty with the possession of much courage or military vigour, though they bear testimony to their kindness and piety. The misplaced clemency of Bäläditya and his mother helped to prolong the tyrannical rule of Mihirakula and gave Yasodharman and the succeeding aspirants for imperial dominion, viz., Isanavrama and Prabhākara-vardhana, an opportunity of which they were not slow to take advantage and thereby seal the doom not only of the Hun (Yetha), but also of the Gupta domination in Northern India.

#### APPENDIX E

KINGDOMS, PEOPLES AND DYNASTIES OF TRANS-VINDHYAN INDIA CHRONOLOGICALLY ARRANGED

- Brahmana Period:—1. Nishadhas (capital Giriprastha, Mbh., 1II, 324, 12).
  - Vidarbhas (capital Kundina) and other Bhojas.
  - Dasyu tribes—Andhras, Śabaras,
     Pulindas and Mūtibas.
- Sutra Period:—1. Māhishmatī (Māndhātā or Maheśvara, IA, 4, 346).
  - 2. Bhrigu-Kachchha (Broach).
  - 3. Śūrpāraka (Sopara in the Końkan).
  - 4. Aśmaka (capital Paudanya, Bodhan)
  - Mūlaka (capital Pratishthāna).
     Kalinga (capital Dantapura).
  - 7. (?) Ukkala (N. Orissa).
- Ramayanic Period: —Arvan Expansion south of the Godávari
  —settlement on the Pampā—exploration of Malaya. Mahendra and Lankā.

# Maurya Period :-- [

Maurya Empire.

- Aparāntas proper (capital śūrpāraka).
- 2. Bhojas (capital Kuṇḍina?),
- Rāshţrikas (capital Nāsik?).
   Petenikas (of Pratishthāna?).
- 5. Pulindas (capital Pulinda-nagara).
- 6. Andhras (capital Bezvāḍa, etc.?).
- Aţavi.
- Kalingas (including Tosalī and Samāpā).
- 9. Viceroyalty of Suvarņagiri.
- 10. Āhāra of Isila,

- 11. Cholas.
- 12. Pāndyas.
- 13. Keralaputra.
- Satiyaputra (Satyabhūmi of Keralolpatti?).
  - Tâmraparnī (Ceylon).

# Early Post MauryaPeriod:-1. Kingdom of Vidarbha.

- . Śātavāhanas of Dakshiṇāpatha.
- . Chetas of Kalinga,
- . Kingdom of Pithuḍ near Masulipatam.
- 5. " " Chola.
- " " Pandya.
- 7. ,, ,, Kerala. 8. ,, , Ceylon (some
  - times ruled by Chola princes).

# Age of the Periplus:-1. Southern part of Ariake under

Mambarus (or Nambanus ?).

Dachinabades under Saraganus and his successors (i.e., the Deccan

- under the Śātavāhana-Śātakarņis).

  3. Damirica (Tamilakam, Draviḍa)
  including:—
  - (a) Cerobothra (Keralaputra).
    - (b) The Pandian Kingdom
    - (c) (Kingdom of) Arganu (=Uragapura)
- 4. Masalia (Masulipatam).
- 5. Dosarene (= Tosalī).
- Age of Ptolemy:—1. Kingdom of Baithana (Pratishthāna) ruled by Pulumāyi (Śātavāhana).
  - Kingdom of Hippokoura (Kolhapur), ruled by Baleokouros (Vili-

vāyakura).

- Kingdom of Mousopalle (in the Kanarese Country).
- Kingdom of Karoura ruled by Kerobothros (Keralaputra).
- 5. Pounnata (S. W Mysore),
- Kingdom of the Aïoi (capital Kottiaia in S. Travancore).
- Kingdom of the Karcoi (Tamraparuī Valley).
- Kingdom of Modoura (Madurā) ruled by 'Pandion' (Pāṇḍya).
- Kingdom of the Batoi (capital Nikama).
- 10. Kingdom of Orthoura, ruled by "Sornagos" (Chola-Nāga ?)
- Kingdom of Sora (Chola) ruled by Arkatos.
- Kingdom of Malanga (Kāñchī? Mavilangar?), ruled by Basaronagas ('Nāga?)
- Kingdom of Pitundra (Pithuḍa).
- A. D. 150-350 ;— i. Ābhīras (N. Mahārāshtra and W. India),
  - Vākāṭakas (Berar and adjoining provinces) and chiefs of Mahākāntāra.
     Kingdoms of South Kosala, Kaurāla,
  - Koṭṭuia, Etaṇḍapalla, Devarāshṭra (under the Vasishṭha family ?), Pishṭapura (under the Māṭharakula ?), Avamukta, Palakka, Kusthalapura.
  - Kingdom of Andhrāpatha (and Vengī):—
    - (a) Ikshvākus.
    - (b) Rulers of the Ananda-gotra (Kandarapura)

- (c) Bṛihatphalāyanas of Kudura, etc.
- (d) Sālankāyanas (Salakenoi of Ptolemy?) of Vengīpura, one of whom was Hastivarman of Vengī.
- 5. Pallavas of Kāñchī.
- 6. Sātakarņis of Kuntala.
- A. D. 350-600:—1. Traikutakas and Mauryas of the Konkan; and Lāṭas, Nāgas and Guriaras of South Guiarāt.
  - 2. Vākātakas (C. Deccan).

    \* Katachchurus (N. Mahārāshtra
  - Kaţachchuris (N. Mahārāshţra and Mālwa).
  - 4. Kings of Śarabhapura (S. Kosala ?).
  - Pāṇḍavas of Mekalā.
  - Kingdoms of Udra, Kongoda, Kalinga [under the Vasishtha family, the Māṭhara-kula, the Mudgala family (Ep. Ind. xxiii. 199ft) and Fastern Gangas]: Lendulura (under Vishnukundins) in East Deccan.
  - Pallavas of Kāńchi (in Dramila or Dravida).
  - 8. Cholas, Pāṇḍyas, Mūshakas and Keralas of the Fai South.
  - Gangas and Alupas of S. Mysore, Shimoga and S. Kanara.
  - Bāṇas of E Mysore and N. Arcot, Kekayas of Dāvangere tāluk, Kadambas of Vaijayantī, etc. and Sendrakas of Nāgarakhanda (N. W. Mysore), or of the Tumkur region.
    - Nalas of (a) Pushkarī who governed the Podāgadh region (Jeypore

Agency), (b) Yeotmal in Berar and perhaps also (ε) the Bellary District.

12. Early Chalukyas of Vātāpi.

# After A. D. 600 :- 1. Silāhāras of Końkan.

- Early Chālukyas, Rāshṭrakuṭas including the lines of Mānadeśa, etc., Later Chālukyas, Kalachuryas and Yādavas of W. Deccan.
- Haihayas, Kalachuris or Chedis of Tripurī and Ratnapura, and Nāgas of Chakrakūta (C.P.)
- Nāgas of Chakrakūţa (C.P.)

  4. Eastern Chālukyas, Chiefs of Velnāndu, and Kākatīyas of the
  - of Kalinga and Orissa, Karas, Sabaras (? Sasadhara and Pāṇḍu tamily) and Somavamśi Guptas of Mahānadī Valley (N E Deccan). 5. Western Gaṅgas, Sāntaras and Hos-

Telugu Country, Eastern Gangas

 Pallavas of Kāñchī, Vaidumbas of Renāŋdu, Kalabhras of the Tinnevelly District, Cholas of Taujore, Varmans of Kerala and Kolamba, and Pāṇḍyas of Madurā (Far South).

salas (Mysore).

#### BIBLIOGRAPHICAL INDEX

Abhidhāna Chustamani, 100ts, 382 Abhidhānappadīpīkā, 175 n Acta Orientalia, 994n, 995n, 970n, 419n Advance, 400n Arlian, 29an, 214, 236n 4 Guide to Sanchi, Marshall, 236n, 350n, 367n, 511n A Guide to Faxila, Marshall, 55n, 53qn, tion Am i-Akban, 77 Avvanger Beginning of South Indian History, 2040, 250, 202, 203 Vivanger Commemoration Volume, 1700. 219n, 27in, 27on, 203n 12in 152B. (forn, 51 in (The) Ajivikas, Barua, 2870 Alberium 906n, 541, 206n, 54n, 420n Allan, 126n, 169, 224n 395n, 412 472 940n, 166n, 517. 458n et passim Alickar, 280 4110. 1750, 199 5300 Amara, 2580, 4910 Amarakoka, 347n Amarkośa Oka, 459 n Amiita Bazar Patrika, 2190. 1190 In Account of the Kingdom of Kābul, 139n - Flphinstone tucient Geography of India, (cunnigham S N Majumdai Sasirls edn) See Cunnig ham Incient Hindu Polity, N Iaw 294n Uncient History of the Deccan, G. Jouvean Dubreuil 18n. 79n 912 1141, 446, 171n,

476n, 529n, 539n, 538n, Ancient India (Rapson), 169n, 212n, 593n Ancient India as described in Classical literature (M'crindle), 212n, 222n 245n, 296n Ancient India as described by Prolemy (ed. S N Majumdar Sauri) See S N Majum 1 In Indian Ephemetis, 1 D Swami Kannii Pillai, 200 Incient Indian Historical Tradition (Pargi ter), 2, 7, 8, 8n, 13n, 16, 24n, 66, 71 92, 226, See Pargiter Ancient Mid-Indian Kutriva Tribes, (Law.

Achaemenidan Inscriptions (H. C. Tol man), 132, 212 A new history of the Indian people, 35211 NM, 2190 Annals of the Bhandarkar Institute 1790, 181n, 281n, 347, 364 Annals of the First Han Dynasty, 382, 40 Annals of the later Han Dynasty, 385, 406

Ancient Persian Lexicon and the texts of the

B C.), 24, 150

Anspach, 222 Anukramani, 61 Apadāna, 110 Apastamba, 52 peep into the early History of India R. G. Bhandarkan, 485n, 588n

399n Apollodoros of Artenuta, 448 Apollonios, 399 Appiants, 241 trabian Nights, Burton, 543

- - Lane 545 - - - Okotte. 543

A Political History of Parthia, Debevoise,

transaka Astareya, 27, Kanshitaki (Sankhavana) 30, 33, - Taistirisa 20, 48 Aravamutha 965n, 530n Arch, Expl, Ind, Marshall, 116, (JRAS)

Archaeological Report, Cumingham, 21, (JRAS) Archaeological Survey of India ASI 1150. 368n, 356n, 36an, 402n, 445n, 472n 476n.

p87n 505n, 518n, et passim Archaeological survey of Western India (ASWI), 958n Aristobulus, 221

Airian, (Chinnesk's Translation), 211n, 216n, 218n, 386n et passim Arthasastra Barhaspatva, Fd. by F W Thomas, 219 226 Arthasastra Kantilva (Shama Sastra), 8, 75. 204, et passim

Arthasastra, mysore edition 1070 Arvabhata, 25 yrva Manjusri-Müla Kalpa, Edited by Ganapati Sastri 176n, 501, 509, 519f, et

Aryanisation of India, N. Duit, 18n Aryan rule in India, Havell, 307 trians (Childe V Gordon), 307 Aryasuta, on Achtadhyāvi of Pānint, Edited by Vasii. Passim

Noka (Bhandarkar), 2690, 2800 Noka Edicts in a new light, Batua, 1000 Asoka, Macphail, 245 Asoka, Smith (3rd Edition) ch iv passim Asoka Text and Glosum, Woolner, 277 Nókāvadāna, 6, 195. 4890 Ašvaghosha, Buddhacharita, 9 n. 75 n. 109,

162, 1710, 421 Aévaláyana Sautasúu i. A Survey of Persian att 21th, 3000 Atharva Veda, 2, 11

Athenaios, 243, 240 Atthakatha, 100n 21111 Aucity-Vicara-Carcã, 408 Avadāna Kalipalata, Kshemendra, 236 n. 599 Avasyaka Kathānakas, 180n A Volume of Indian Studies presented to prof F. J. Rapson, 303 n, 382 n Avvar. 1980

Bābat-nāma (in English) A 5 Beveridge, Bailey, H W., 421th Bakhle V S, 462n Bāna, 5, 80, 90, 217, 246, [88 507, 61 Passins Bānabhatta, 162 (Harshacharita) Banerji J. 1730 Banerji R. D., 1960, 1250 1256 1080 5160 537n. et Passim

Barbaspatva Artha Sastra See Artha-Sastra Dr Barnett I D 7, 1970 2590, 5540, 177. et Passim Barna, 112n 202n 205n 208n, 244n 258n

277, 2820, 355 3710 et Passim Barna K I . 18on Banddha Dharma Kosha 20811 Bandhavana Srauta Sitra, 16, 49f, 76 Beal, 58n, 296n, 407n, 402n, 541n et passus Beginnings of Buddhes Art (Fouches) \$80

Beginnings of South Indian History (S. K. Aivanger), 2010 15: See Amanger S K Beloch, 20; Bengal (History of, 27; 172, 180 See History

of Bengal Betul Plate, 519

Bevan 228n Bhābrū Edict 28qn. 117

Bhandarkar Commemoration Volume, 1770. 462, 532n, 551n Bhandarkar R G , 225, 336, 355, 359, 115, 121n. 1360, 401, 578 et passim Bhandarkar, 2, 61n, 82, 88n, 1290 162n,

1960, 4990 1820, 1850 Bhandarkar D R , 690, 1050, 1580, 1950

244n, 277, 840, 186 Bharata Mallika, 227n Bharata Vākva, 406n Bharatvarsha, 552n Bhāravi. 491n

Bhasa, 4, 118, 179, 280n, 156n Bhattasali N. K., 480 n, 519 n, 552 n Bhavabhuti, 51, 72, 152, 478n Bhavanagar Inscriptions, 476n

Bhide, 501n Bhilsa Topas, 210 n Bhoja (Sringara Prakasha), 152n, 408n B. H. U. Magazine, 217n

Bigandet, 264n, 267n Bidyabhusan S. C., 100 Black Yajus (Keith), 147n

Bloch J., 494 Bloomfield, 12 Bodhāvana, 275 n

Bombay Gazetteer, See Gaxetteer, Bombay Book of the Gradual Sayings, 495 n The Book of the Kindred Savings, 12 n

107 n, 138 n, 175 n, 182 n. 186 n Bopadev, 227 n Bose A. K., 298 n Bover M. 450 n Brāhmana

--- Aitareya 3 et passim --- Aitareya (Keith) 34 n --- Aitareya (Trivedi's Trans), 41 n -- - Gopatha, 96. 47 n. 60, 62, 90

---- Jaimiuīva, 42 n, 47 n, 77 Jaimunīya Upanished, 23 n, 40, 46, 90, 91, 156 Kaushitaki, 56, 67

- Pafirhavimsa, 33 f, 40 or Fandya, 42, 44 n, 74, 90, 319 Sanhitopanishad, 64

Satapatha, 3, 7, 12, 34 n (Eggeling) et passim
--- Vanka, 10 16, 124, 320

Breasted, 66 n Brihaddesata, 2; n Brihat Des. 36; n (Text) Briliat Katha, 179 n. 194 n. 145, 204 Brihat Katha Sloka Samgraha, 117 n Bribat Sambua (Varahamibira, ed kern), 27,

220, 267 n, 293 n, 412 n, 343 n, 490 n, 435 n, 529 n 545 et passim Broadles, og u Buddha (Oldenberg), 22, 18, 53 n. 65 n. 101.

Buddhacharita, 75 n, 171 n Buddhaghosha (B. C. Law), 100 Buddhaghosha, 182 n, 277 Buddhist consception of Spirits, Law, 120 n,

194 ff. 257 ft. Buddhist India (Rhys Davids), 52, 89, 94 ft. 96 n. 119 n. 142 n. 157 n. 169 n. 541 n. Buddhist Studies (Ed B. C. Law), 420 n. 447 h. 541 h Buddhist Suttas See Suttas (Buddhist) Bubler. 162, 272 n, 275, 282, 358 n. 384,

485 ct passim Bunyiu, Nanjio, Catalogue, 9, 411 n, 542 Burgess, 83 n Burlingame, 296 n (trans. Dhammapada Commentary) Burnouf, 265 Burrow, 407. 416 n. 421 n Burton, 543 n

Bury, 121, 241 ft

C

Caland, 1. 34 n. 42 n. 319 n Calcutta Review, 4 n. 7 n. 382 n. 401 n. 412 n 418 n, 424 n, 454 n, 513 n, 551 n Cambridge Ancient History Vol.—I, 125 n Cambridge History of India Vol .- I, 149 n. 213 n. 217 n et pawin Cambridge History of India Vol .- III, 397 n Cambridge Shorter History of India, 408 n. 413 n, 422 n, 490 n Carl Cappeler, 4 n Carlleyle, 114 Carmichael lectures (1918), 61 n, 68 n, 69 n,

105 B. 119 B. 129 B. 198 B. 224 B. 275 B. 852 B. 120 B

Catalogue of Coms Allan (Ancient India) 342 n, 348 ff, 356, 452 n, 481 n Catalogue of coin-Allan (Guptas), 345 ii. 467 n et passim.

--- Gardner, 975 n
--- Rapson (Andhras and W. Kshatiapas), 278 n. 457 n. 460 n. 467 n. 307 n. 415 n. 120 n et passim Smith (Indian Museum), 256 n. 178.

409. 426. 455 et passim Whitehead (Indo-Greeks and Indo-Setthians), 342, 371, 375, 387, 100

(exlonese Chronicles, 200 n et passim Chakravatti M., 529 ti Champa R. C. Majumder 138 n

Chanda R P 19211 196 n. 198 n 215.

333- 345- 357 (handragomin, 559 Charles Elect (Hindursm and Buddhism),

Charpentier Jarl 264 n 902 n 424 n 511 n Chatterice R R . 159 n Chatterice S K . 172 n

Chattopadhyaya Bankım Ch. 126 n Chattopädhyāva k P 162 n

Chaucer 339 ( hhavillākara, 275

Chinnock, 211 ti 216 218 ti Come of Ancient India Canningham, 318,

Corporate Life in Ancient India R. C Majumder, 126 n Corpus Inscriptionum Indicarum Vol I

Hultzch, passim Vol II Sten konow, 980 n et passim Cook, North Western provinces of India

Cunninghim 21n, 55 n, 59 11 89 n 119, 193 n, 169 n 196 n, 210 n, 942, 378, 412 Curius, 204, 201 208 214, 217, 255 et passim

Dacca Review, 520 Dates University Journal, 542 n Das 5 (., 109 n Dasa Kumara Chanta, 96 n. 133 n. 221 Debesorse N. C. A Political History of Parthia, 400 n Destkat S 8 , 276 n Des H K., 65n, 69, 375 n Devibhāgavatam, 41 n. 42 E Devi-Chandraguptam 452 B 188 Devî Mahatmya, 4 Dey N. L., 96 n. 105 n. 116. 175 n. 293 n. 204 B

Dhammapada Commentary Burlangame. 107, 112 n, 196 n

Dhoyi, 476 n Dhruva, 312 n

Citil. 542

Dialogues of the Buddha, 68 n, 78 n, 98 n, 111 n, 115 n, 114 n, 129 n, 198 n, 176 n, 189 n, 226 n, 287 n, 290 n, 303 n, 360 n

Distinuary of Pali Proper Names, Malala sekera, 33 n. 76 n. 79 n. 117 n. 170 n. 172 n. 179 n. 177 n. 178 n. 184 n. 186 n. 180 m

Die Kosmographie Der Inder 85n, 209 n Dikshit K. N., 962, 472 Dikdiitar. 365 n

Diodotos 202 200 n 217 220, et passim Dinavamsa 204 n

Diveka (8) n you Diveka (8) n you Diveka (4) and Neil) 12 n, 60, 196 n 208 n 297, 255 n 316 et passim

Dowson poon, 112 D R Bhandarkar Volume, 340 n Dubrenil 38 n 79 n 392 414 n. 115 ff.

142 n 478 n 476 n, 520 n, 598 n Duta Skva 466 n Dutt N The Assanisation of India, 18 n

Deatrineat Pottalika 104 n, 194 n Dewech Sudhakar (The Brihat Samihita Edited by D S) 27 n Dinastics of the Kali age (Pargiter) 15 n 20 H 27 H 101 H 102 H 101 B, 208 B

stan of passion Denisties of Kanarese Districts (Fleet) 21 n 76 B 207 B

#### E

Larly History of Reneal

See Monahan Fails History of the Dekkan, R G Bhandarkar 957 n 965, 960 n et passim 114 H passim

Farly History of the Vaishnava Sect, 5n. 28 98 126 n 152 n 292, 279 n 970 Farly Pallacas D C Sircar, 462

l'ageling 1 36 n 147, 157 Fegerment (Acta Orientalia) 268 n Fliot-Hinduren and Budhism, of n 155 n 296 n. 114 n. 542 1

Fiphenstone 199 n Forgraphia Indica 20 et passim Eran Epigraph, 495, 513 Frekine, K. D. Rajputana Gazetteer, 236

Fesas on Gunadhva, 105 n. 151 n. 152 n. 181 H 191 B 195 B Excavations at Harappa Vats, 100 n

14 Hien-Legge, 172, 274, 911, 292 Ft passim Falconer Strabo, 218 n Fan-ve-Annals of the later Han dynasts

(Hou Han Shu), 379, 406 Felix I acote-Essay on Gunadhya and the Bribat Katha (Translated by Rev. A. M.

Tabard), 179 n Feigusson, 83 n

Ferishta, 423 n Fick The Social Organisation in North East India, Trans by S. Moitra), 1, 91 n, 158 260 n, 282 n, 283 n

Filliozat Manual des Etudes Indiennes. 263 n. 268 n

Fleet. 28, 76 n. 99 n. 190 n. 165, 172, 207 n. 263, 364, 475n, 514n, 521 n et passim Foreign Elements in the Hindu Population, 540 Foucher, 55 n. 236 n. 332, 373 n. 380 n. 382 n. 582 n. 582 n. 582 n. 582 n. 582 n.

Franke, 412
Fundamental Unity of India Radha Kumid
Mukherjee, 145 n, 147 n

G

Ganapatha, 229

Gandaryuhla, ‡7 n Gangoli Orbiende Coomer, 197 n, ∮61 Gangoli Dr. 544 n of 197 n, ∮61 Gangoli Dr. 544 n of 197 n, ∮61 Gangoli D C. 544 n of 197 n, ∮61 Gardier, ₹75 Sec Catalogue of Cotins Gibli Supitadi, 455 498 n of 197 n of 197

Gita, 127 n, 351 n
Gold Stucker, 35, 340
Gonsami, K. G., 148
Gonsami, K. G., 148
Gonsami, K. G., 159 n, 158 n, 175 n
The Great Epic of India
The Great Epic of India
Hopkins, 110, 173 n
Grote, 285 n
Gontádiva Zsay on 50 See Essa on

Gunādhya Gune, 179 n Gupie, Y R., 427 n. 429 n. 527 n

N., qa/11. qai/12 - 52

Ŧ

See Hindu Revenue System

Hilla, yfon, yfoi, 445, 491 n. 408 n Hamadan Ins., 212 Hamilton, (Starber) 218 n. Hamilton, (Starber) 218 n. Hamilton, (Starber) 218 n. Hamilton, (Starber) 218 n. Hamilton, yfoi, yfo Heaven and Hell in Buddhist Perspective B. C. Law, 128 n, 138 n, 138 n Hemchandra, 168, 311, 382, 501 n et passim Heras, 470 n, 471 n, 524 n Hermann, 381 n Herodonis, 212, 218 Herzfeld, 168, 212 n, 215, 377 n, 378 n,

1993 n Hillebrandt, 147 Hildusen and Buddhism, Seen Eliot Hindus Civilisation. Mookerji, 316 n Hindu Polity, Javaswal, 286 n Hindu Revenue Sween, Ghosal, 251 n Hindushan Review, 318, 0, 500 n

Hindu Revenue Switch, Ghosal, 251 n Hindusthan Review, 318 n, 520 n Historical Inscriptions of Southern India, 993 n Historical position of Kalki, Jayaswal, 525 n The History of Ancient India, (Tripathi), 523 n

History of Buddhist Thought, E. J. Thomas, 86 n History of Central and Western India, 347 n. 469 n

547 n. 950 n.
History of Egypt under Ptolemic Dynasty,
(Mahaffy) 541 n. History of Egypt under Colonia,
(Smith, X. A.) 307 n. 380 n.
History of Greece for Beginners Bury, 100,
1331 n. Linder Boltzund, Theoret Chen.

Hotions of Hindu Political Theories, Ghoval, 143 n History of India .K P. Javaswal, 474 n, 519 n, 525 n History of Indian and Indonesian Art Coomataswams, 279 n, 580 n History of Indian Interature Weber, 45 n,

59 n, 65 n, 101 n
History of Indian Literature Winternitz to n
History of Mediaeval
Hindu India C. V. Vaidya 22 n
History of Sanskrit Literature Keith 347 n.

y80 n
History of Sanskrit Literature Macdonell,
3 n, 50 n
History of Sanskrit Literature Max Muller,

3 to n 4 History of the Wei Dynasty, 410 n Hinen Tsang, 172, 203 n, 274, 412, 418 n, 435, 481 n, 492 n, 504, 514 n, 518, 550 n,

435, 481 n, 492 n, 504, 514 n, 518, 530 r 541, et passim Hoernle, 85 n, 108 n, 176 n, 314 n, 531 n.

Hory, 171 n Hoffmann, 391 n Holdich, 218 Holpkins, 1, 4, 57, 152 n, 580 n Hou Han Shu, 162, 325 n Hou Han Shu, 162, 325 n Holland (The Empire of the Great Moghal), 480 n

480 n Hultrsch, 80 n, 83 n, 162, 235 n, 241 n, 276 n, 278, 521 n See Corpui Inscriptionum Indicarum

> I hu Bhassa Sali 180 n

Iconography Bhatta Sali, 480 n Illustrated London News, 214 n

---Gandhāra (406), 48, 181 ----Gangamāla (421), 76

Imperial gazetteer, the Indian Empire, 84 n, 380 n

Imperial gazetteer C. P., 557 n Imperial History of India Jayaswal, et passim ---- Ghata (454), 94, 126 --- Ghata (955). 197 --- Guttila (243), 86 India in 1932-33, 990 n India what it can teach us Maxmuller 380 n ---- Haritamata (230), 138 n. 182 n. 186 n. 283, 491 —Harthimangal (165), 287 Indian Antiquary 2 n. 212 n. et passim Indian culture, 10 n, 78 n, 88 n, 98 n, 112 n, 138 n, 176 n, 235, 238 n, et passem Indian cultural influence in Cambodia B. R - - Jayaddisa (513), 121 n - Kālingabodhi (479), 59 n Chatterjee, 133 n Journal, 527 n Indian Historical Journal, 527 n Indian Historical Quarterly Pessim IndianStudies in honour of C. R. Lauman, - Khandahāla (542), 157 Jāraka Kosambi (428), 87, 137 -- Kumbha (512), 94 Kumbhakāra (408), 74, 77, 121 n, 131 n -- Kummāsapinda (415), 69 n, 186 11 498 n 'Indica 243 See Megasthenes Indraji Bhagwanlal, 333 n Intercourse between India and Western -kunžla (536), 87, 137, 171 - Kurudhamma (590), 67, 137, 171
- Kurudhamma (276), 120 n
- Kusa (531), 69, 89 n, 113 n, 114, 145
- Lomasa Kasapa (438), 69 n
- Machcha (75), 94 n
- Mahāassāroha (901, 155 World Rawlison, 341 n Introduction to the Kalpasutra of Bhadrabāhu, Jacobi, 311 n Introduction to the Pratimānātaka, 280 n -Mahājanaka (599). 49. 96 Invasion of India by Alexander McCrindle, 204 n, 209 n, et passim Mahākanha (469), 61 n -Mahā Nārada Kassapa (544), 61 n Isidor of charax, 340, 377 n. 386, 399, 547 - - Kunāla (536), 87, 137, 171 Mahāsilava (51). 197 I Tsing, 502 n, 467 Ivengar, Vitnisasa, 82 - - Mahasutasoma (597), 120, 120 n Mahā Ummagņa (546), 49. 122 Mamgala (378), 287 n -Matanga (497), 185 n - Matipotaka (455), 70 lackson, 162, 212 11 Musika (\$73), 182 n Nandiva Miga (\$85), 94 Jacobi, 1, 10 n, 30, 14, 12 n, 112 n 105 Jama (anon, 10 -- Nim<sub>1</sub> (541), 50. 61 n, 74, 75, 121 n Padakusalamanava (432), 157 Jain Kalpusūtia, 502 Jainism in North India ( | Shah, 262 n. 483 n. 553 n Pādafijali (247), 144, 145 Jarl charpenner, 302 n Jätaka Camb. ed, also Fausboll, 10, 89 n, Sabbamitta (King) (512), 94 n - Sachchamkira (73), 144 - Sachchamkira (73), 144, 157 - Sambhava (515), 86 n, 120 n 96 n. 127 n. et passim Jataka Ārāmadusa (268), 88 n -----Asātarūpa (100) 197 n - - Sambula (510), 70 ---- Samkichcha (530), 127 n jataka Assaka (207), 80 n, 87, 129 -- Samsaga (460), 542 - Samyara (462), 144, 155 - Sarava Miga (483), 86 n - Sarabhanja (522), 82 - Satubhasia (492), 68, 182 n Jātaka, Bāveru (339), 540

--Bhaddasāla (465), 86 n, 89, 113, 115 ---Bhallatiya (504), 88 n --- Bhojağınia (23), 88 --- Bhojağınia (23), 88 (13), 134, 511 --- Brahachatta (336), 87, 137 --- Brahmadatta (338), 121 B Serivaniji (1), 82 --- Setaketu (377), 36 --- Sevva (282), 197 n ----Champeyya (506), 98 n, 99 n -----Chatta (596), 94 n Chetiya (423), 116
—Chullakalinga (301), 80 n, 111, 128 n, 129
Jataka Chulla Sutasoma (525), 155 -Susima (411), 69 n. 131 n - -Darīmukha (378), 69, 144 -Dasa Brāhmana (495), 37, 120 n - Sussondi (560), 540 - Tachchhasūkara (492), 182 n, 186 n ----Tandulanāli (5), 68 n - Telapatta (96), 54 n, 191 II, 158 - Tesakuna (521), 197 n - Thusa (398), 182 n --- Ekapanna (149), 106, 111 ---Ekarāja (905), 157 -- Ummadanti (527), 229 -- Vaddhakisikara (283), 138 n, 182 n, ---- Gagga (155), 178 n ---- Gandatindu (520), 121 n 186 n

-- -Vedabbha (48), 117 lätakmala on ayaswal, 162, 196 n. 197 n. 210 n. 218 n. 227 n. 244 n. 261 n. 280, 331 n. 174 n. 525 n Imacharita, 112 n lmaprabha suri, 911, 960 n Imasena, 551 Jñanaprasthana, Johnston, 9 n lolly, 221 n ournal Assatique, 134 n Journal of the American Oriental Society, Journal of the Andhia Research Sources, 352 11 formul of the Asiani Society of Bengal, Journal of the Bilian & Orina Research Society, passin Journal of Indian History, 15 n 17 n ournal of the Dates University, 342 n ournal of the Department of Letters (Calcutta University), 379 n. 385 n. 395 n. Journal of the Royal Asiatic Society of great Britain and Ireland, pasum

lustin 204, 205, 210, 250, 257, 276, 571, 540 ft Kadambakula (Moraes), 415 n. 554 n Kadambari Riding, 192 ti, 515 ii Kālakāchārya Kathānaka, 189 Kalhana, 25, 274 289, 111, 121 Sec.

Journal of the U.P. Historical Society, 200 ii

Rajatarangini Kälidäsa 179, 246, 198 n. 553 Kalpadruma Kalikāvyākhyā, 112 n Kalpanāmaniditika, Kumaralāta, 162, 118 Kamandakiya Vitisāra, 5. 200 ii Kāmasūtra, Vātsvāvana, 148 n. 545. 55b Karpūrananjarī, 116 Kāthaka Samhita, 23. 142

Kathākośa, 190 n. 185 n. 187 n. 190 Kathā-Sarit-Sāgara, Durgaprasād and Parab 90, 80, 95, 102 ft, 194 ft, 195, 197 ft, 205 ft

207. 492 D, 543 H Katyayana, 197 ii, 292, 225 Kaumudi mahotsasa, 466 n Kautilya Arthasasira, 8, 36, 135, 209 n, 546 Kaveri, Maukhari and the Sangam age Sec Aravamuthan

Kävyädarśa, 532 n Kavyalankara Sütravritti. 498 n Kāvva Mīmārinā, 32. 128, 195, 11, 445, 488 n.

Keith, 1, 5 n. 6. 7. 12, 34 n. 146 n. 480 n. et passim Kennedy, 403, 411 n, 412, 429 n Keralotpatti, 293 Kern, Brihad Samhita, 283, 298 n. 314 n.

. 343 л Kielhorn, 224 л. 411 п. 169 п. 177 н. 516 et passim Kings, 2n

Kings-mill, 404

Knfel, 85 n. 193 n Kittel's Dictionary, 4s n Knights Tale, Chancer, 859 konow See Sten Konow Kramadišvata, 840 Kshemendra, 197, 236, 339, 489 n Kshuasvāmin, 258 n Aumärläta, Kalpanamanditika, 162, 418 kusalayamala, 559 n

Lalita Vistara Dharmaraksha, 510 n Lane, 543. Sec Atabian Vights

Lassen, 1, 228, 263 n Lan B C., 24, 60 n, 80 n, 100 n, 110 n, 128 n. 190 n. 134 n. 138 n. 257 n. 540 n 1 aw, N. Ancient Hundu Pobev, 294 n Lecuw. 488 n. 404 n

Legge, 493 n, 542 See Fa-Hien Le Monde Oriental, 263 n

Icu Silvan, 38 n. 97 n. 184 n. 271 n. 275 n. 117, 972, 420, 457 n, 284 n Life of Alexander Plutanch, 207, n. 297

Life of Apollonius of Tvana, 40% is Life of Buddha, Rockhill, 107

Life of Hinen Isang, Si-vu ki, 100, 518 n Life of Vasuhandha, Patamartha, 162 List of Southern Inscriptions Killhorn, 24 ii List of inscriptions of Northern India, killhorn (List of Northern inscriptions),

418 H Lukanilshäga, 41% Inders, passing

Marauliffe, Nander, Sikli Religion, 206 p. Macdonell, Passum Esp. 7, 9, 12, 70, 74, 729 Margovern, Early Lummer of Central Asia,

377, 510 ft, 553 ft Marphail, Asoke, 245 ft Mahábhárata, 3, 4, 5 n, 17, 17 n et passim Translation la Dutt (M. N.), 15 n,

et pasum - Bs Ray (P.C.), 15 n ——Java Iext, 14, 18 n Mahābhāshya (Patañjali), q. þassim Mahaliselhisamsa, 196, 204, 208, 256 Mahaffy, A History of Egypt under the

Ptolemic Dynasty, 541 B Mahāmāyuri, 197 n Mahavagga, passim ESP, 86, 95, 99, 111 n.

137, 148, 155 Mahāvamša, b. 198 n 294 n. 540 n, et passim ————Geiger, 105 n., 196 n 236 n et passim Mahāvamša Tika, 194, 319, 238

---Turnour, 105 n, 194, 236, 250 Mahavasıu 79, 82, 85, 89 197 Mahāvibhāsha, 3

Mahāvīracharita, 51, 72 n Maitra, S. K., 158 n Majumder, N. G., 358 n, 384 n 460 n Majumder, R. C., 96 n, 126 n, 133 n, 196 n.

294 n, 984 n 395. 414, 504, 517 n, et parim

Majumder Sästri S. N., 172, 501 n Malala, 374 Mälälänkäravatthu, 104 Mälavikägoimitram, 228 ff, 346 Tawney, 328 nf, 347 Malcolm, 59 n Mallinath, 498 n Mamulanar, 239 Manasi O Marmavani, 275 n 'Ai Manual of Buddhism, Hard, 99 "49 hannar of boudensom, rease, 99 Manu, 110, 227 n, 284 Manusarihitä, 62, 275 n Märgabhumi Sütra, 414 Marshall Sir John, 55, 296 n, 367, 379.

et passim lax Müller, 380 n Mccrindle, 9 n, 57 n, 79 n, 204, 207 n, 209 n, 212 n, 218 n, 441, 542 n, et passm Mediaeval Hindu India (Vaid), 221, 457

Megasthenes, 128, 242 ff Megasthenes and Arrian, 225 n, 251 n, 260, 275, 290, 294 Meghadūta, 84, 180, 492 n 498 n Mehta Ratilal, (Pre Buddhist India), 123

Memours of the Archaeological Survey of India, 198, 212, 357, et passim Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 357 Mihmda-Pañho, (S. B. F.), 210. 298, 338.

970, 448, 546 — Trenckner, 199, 945 Miller walter, 203 n Mrashi, 8 n., 440 n., 178 n., 488 n., 148 n. Mitra, 8 N., 56 n. Mitra, R. L., 3, 36 n., 267 n. Modern Europe Lodge, 137 Modern Review, 110 n. 180 n. 197 n. 150 n

177 n, 381 n, 466 n, 478 n, 522 n Monahan, 246, 253 n, 301 n Monuments of Sanchi (Marshalls Foucher & Majumdei), 358 n

Moraes See Kadambakula Mrichchakatika, 194 n. 195 n. 496 n Mudrārākshasa (Vīvakhadanta), 133 n. 205 n 204, 209, 236 n. 440 n. 489 n. 496 n Mukherjee, Radha Kumud, 145

Mysore and Coorg Inscriptions, 85 n. See Rice

Vägari-Prachäriņi Patrika, 171 n Nagor, M., 422 n Nandi Sütra, 8 n. 146 Nariman, 179 n Nath Jagan, 517 n Natyadarpana, 452 n Natyadastra, 497 n Nazim, Life and Times of Sultan Mahmud. 427 D

47) 11
Nikaya Anguttara, passim
— Digha, 88, 183, et passim
— Majjhima, passim, 31, 190, 494
— Samutta, 198, 182 n, 186 n
Nihabansha Castra K 4, See Pan Nilakantha Sastri K. A. See Pandyan

Nilakantha (Commentator), 62, 150 n

Nirukia, Yaska, 5, 100, 101, 144

Ed. Kshemaraja Srikrishna Dav Sresthi, 23 Nitisāra, Kāmandaka, 200

Nittvakyāmrita (Somadeva), 510 Notes on the Ancient Geographs of Gandhāta, Fouther, 55 Numsmatic Chronicle (white head), 222 Nyāya-Bhāshya, g n

Ogden, 179 n Olcott, 543 n, See Arabian night Old Brahms Ins.

Oldenberg, 1, 12, 21, 48, 50 n, 59, 65 n 101, 117, 169 Oldham, 480 Olmstead, History of the Persian Empire.

Oneukistos, 222 Overn and development of Bengali

Language, Chauerjer, 472 Origin of the Chalukvas, R S Satvasiay, Orosius, 223, 376

Oxford History of India, V. S Smith, 197 n. 247, 262, 309, 331, 409, 513

Pai M. Govinda, 274 n. 293 n. Pali English Dictionary (Rhys Davids & Stede), 257 n Pandavan Kingdom (Sastri, K. A. Nila-

kantha), 292 l. 372 n, 432 n, 482 n Pānini, 556 Panku (Annals of the First Han Dynasty)

403. 403 n, 406 n Pan Young, 406 Papanchasudani, 24 Paramatthadipani, 60 n

Paramathappunka, 75, 111, 112 ti Paramathapunka, 75, 111, 112 ti Paramat (Paramkorianār), 299 Parputi. 2, 7, 8, 13 ti, 16, 34 ti, 56, 73, 92, 115, 126, 301, 472, ct passim Parisishtapaivan, Hein Chandra, 180, 185 ti,

185 n, 190, 191 n, 192, 193 n 198 n, 235 n, 26g, etc.

Parthian stations, Schoff (of Isidor of (harax), 377 n, 380 n Pátimokkha, 542 Pátaliputrakalpa, Jinaprabhasuri, 311

Patanjahi, 37, 124, 126, 275 n, 336, 110 See Mahabhashya Patantali, Index of Words, 450 Pavanadutam, 476 n

Penrer, The ocean of Story, 411 n, 482 n The Periplus of the Erythraean Sea, Schoff, 55 n, 76 n. 332, 374, 385, 401, 428, 446,

et fassim Philostatus, 980, 404 n Pillai Kannu, (An Indian Ephemeris), 200 Pillai Kanakasabhai, 202 ti Prechel, 145 n

Pliny, 79 B 84. 207, 210, 200, 275, 199

Plutarch, 203, 205, 209, 250, 275 B, 599. 414 n, 532 n Rājāvalikathe, 262, 265 540 n Political History Ray Chaudhuri 97, 540 Rämacharita (Sandhyākara Nandi), 475 n. Polybius, 321 f. 337 Pompents Trogus, 376 408 n Rāmdās, 475 n Kamavan, 475 ". Ramavan, 3, 4 n. 39 n el passim Rangacharva, N., 476 n Rapson, 116, 162, 169, 212 n. 278 n. 344, 358n. 572, 390 n. 421 n. 433 n. 473, 486 n Powel Price, 480 n Prabodha Chandrodaya, 529 n Prachanda Pandava Capelle, 5 Prainapana, 275 n Prakataditya, 519 Ratnāvali, 179 Raterty (Iabaqat) Vol I. 457 n (Sarnath Ins. of Prajnāpanā, 275 n Prakatāditya, 519 Rawlison, 267 n Ray, H. C., 60 n (Sarnath In. of) Raychaudhuri, G. C. 242 ti Pratigna · Yaugandharavana, 118, 13 B. Ray Chaudhuri H. C., 28 n. 38 n 103 n 232 n. 263 n. 291 n. 379 n. 402 n Records of the Western World See Beal, 194 n Pravachanasarorldhära, 448 Prabon, 522 n, 524 n Pre-Arvan and Pre-Dravidian in India (Sylvain Levi) 97, 134, 271 275 Religion and Phylosophy of the Veda and Upanishads (Keith), 18 n. 147 nf Religions of India, Hopkins 37 n, 380 n Renou, Louis, 78, 147 n Rits Davids, 30, 38, 88 n, 141, 162, 243. Pre-Buddhist India, 129 n Prinsep, 540 n Privadarsıkā, Sıī Harsha, 99 n 117 n Proceedings of the Second Oriental Conference, 264 n 270 B, 540 Proceedings of the Phird Oriental Con-Rhys Davids Mrs. 177 ference, 328 n, 489 Proceedings of the Sixth Oriental Con Ruc. 207 8. 250 262 n. 316 n. 315 n Riding, 192 n Rig Veda Brāhmanas, Keith st. 110 ference, 139 n. Proceedings of the Seventh Ottental Con Rivett Carnac, 948 Rockhill, 107 Ronnow Kasten 65 n ference 522 n, 554 n Proceedings of the Seventh Sesson of the Roth 12 Indian History Congress, 411 Privluski, 365 n Plolemy Geographer, 95, 91, 910, 969 n. 441 n. 441, 446 n Prolemy the Historian, 221 412 n. 498. Sachau 531. Alberum's India, See Alberumi Saintsa Parishat Patrika, 557 481 401 Purānas, 3 6 Purāna Agni, 439, 546 -----Bhagavata, 4, 5n, 15, 14 310, 148 n Sahin Dayaram, 411 n Samt Martin, V. De, 227 Seletore B A., 195 n Sallet, 342 rt bassim ----Brahma, 65, 66 Samkhya System, Keith, 5 -- Brahmanda, 360 f Sangharaksha, 414 Sanskrit Drama (Kenth), 347 n. 380 n. 497 n - Kalki, 194 Brihad-dharma, 100 Sanskrit English Dictionary, Apte, 924 n — — Kūrma, 270, 556 — — Linga, 556 — — Mārkandeya Pargiter, 1 n 66, 84 n Sankara (Commentator), 452 n Serker B. K. 141 B Saraswati, Rangaswami, 452 n Saraswati S. K., 517 n - Matsya, passim, 146 Sastri T. Ganapati, 280 n Sastri H. P. 197 n, 317, 472 n. 504 n Sastri G. (A.M.M.K.), 176 n -----Padma, 365 n -- -- Skanda, 546 ····--Vayu, passim --- Vishnu, passim Sastri K. 363 n Sastri K. A. Nilakantha, 292 n Sastri N., 203 n., 259 n., 276 n., 282 n Sathianathater, R., 475 n Q The Questions of Milinda, 256 n Saundarananda, 190 ft Sāyaņa, 141 R Sāyamuni, 128 Schafer, 403 n Raghuvamsa, 81 n 253 n, 270 n, 290 n. Schoff, 379 ft, 380 ft Schwanbeck, 248 424 n 451, 477, 510 n, 532 n Rājašekhara, 5, 281 n, 360, 496 n, 498 n. Seltman, 344 Sen J, 195 n Sen P. C., 244 n Sen, 214 n (Old Persian Inscription) Rajasthan, Tod, 238 n Rajatarangini, Kalhana, 54 n, 133 n, 397 n,

| Compart aller and Advisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sútrakritanga, 106, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senart, 280, 317, et passim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengupta P. C., 26 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sesha Aiyar K. G., 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 f, 181 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sewell, 83 n, 503<br>Shaburqan (Shapurakhan), 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sūtra, Šrauta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shaburqan (Shapurakhan), 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apastainba, 93 n, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Shah C. J., 262 n, 483 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ašvalāyana, 53, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shah H. A., 328 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>– Baudhayana, 16, 33, 36 n, 90, 93 n,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shāma Sastry, (See Arthasāstra)<br>Siddhanta N. K., (Heroic age of India), 16 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 928 n, 353 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siddhanta N. K., (Heroic age of India), 16 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kātyāyana, 141 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sugalovada soe n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sānkhāyana, 59, 41, 68, 81, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sigalovada, 303 n<br>Sircar. D. C., 152 n, 325 n, 394 n, 439,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sutta Buddhist, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31Car. D. C., 15211, 32311, 39411, 159,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggañña, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 487 n. 522, 529 n. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ambauba as Sau sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Siwani Plate, 482 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ambauha, 32, 89 n 226<br>Chakkavatti Sihanada, 290 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51-yu-ki, (Beat), 113 n, 524 n, 555 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Si-yu-ki, (Beal), 113 n, 524 n, 558 n<br>Sketch of the Sikhs (Malcolm), 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kālakārāma Suttantei Sutta Lohichcha, 32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Smith V. A., 1, 6, 162, 163, 197, cf passim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Somadeva, Kathā-Sarit-Sāgara), 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mahagovinda Suttanta, 68, 78, 98, 129,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Somadeva (Nitivākyāmṛita), 197, 236 n<br>Some Kshatriya Tribes of Ancient India,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Some Kshatriva Tribes of Ancient India.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sutta Mahāli, 111 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 n, 111 n, 114 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonadanda Sutta, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mahaparinibpana Suttanta, 108 and Note,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| South Indian Inscriptions, Hultzch, 14 n,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110, 113 f, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sutta Mohasudassana, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 286 n, 291 n, ct passim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spooner, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Śridhara, 101 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sringārapiakāša, 452 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanigiti, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| spingaraprakāšika, 498 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A survey of Persian art, 211 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Simivasachari C. S., 412 n. 157 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suvarnadvipa (Majumdei R. C.), 294 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Srimsasachari Iyengai P. I. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scapna-Väsavadattä, 43, 118, 119, 122,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| See-ke, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 H, 179, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ssū-ma-ch'ien, 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 7 10- 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stede, 88 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stein, Sir Auren B. H U. Magazine, 217 ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Man by Arrel Lulban a Dantar risery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laborat Day A. M. 180 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stein, Sii Aurel, Kalhan's Rājataiangini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Labard Rev. A. M., 179 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stein, St. Autel, Kalhan's Rājatarangim,<br>54 n. 183 n. 217, 219, 253 n. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fahaqat-i-Nasırı, 157 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stein, St. Aurel, Kalhan's Răjatarangini,<br>54 n. 133 n. 217, 219, 253 n. 542<br>Stein (Megasthenes and Kautilva), 253 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fahaqat-i-Nasiri, 157 n<br>Facitus, 1, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siem, Sii Aurel, Kalhan s Rājatarangim,<br>54 n. 183 n. 217. 219, 253 n. 542<br>Siem (Megasthones and Kautilsa), 253 n<br>Sien konnow, 544, passum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fahaqat-i-Nasırı, 157 n<br>Facitus, 1, 400<br>Fakalının-I-Isino, 502 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stein, St. Aurel, Kalhan's Rājataiafigmi, 54 ll. 183 n. 217, 219, 255 ll. 542 stein (Megasthones and Kauriba). 253 ll Sen konnow, 544, passum Strabo, 211 ll. 219, 337 475, see Hamilton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahaqat-i-Nasiri, 157 n<br>Factus, 1, 400<br>Fakakusu-I-Ising, 302 n<br>Famils Eighteen Hundred Years ago, 202 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siem, Sii Aurel, Kalhan s Rājatarangim,<br>54 n. 183 n. 217. 219, 253 n. 542<br>Siem (Megasthones and Kautilsa), 253 n<br>Sien konnow, 544, passum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fahaqat-i-Nasiri, 157 n<br>Factus, 1, 400<br>Fakakusu-I-Ising, 302 n<br>Famils Eighteen Hundred Years ago, 202 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stein, St. Aurel, Kalhan's Rājataiafigmi, 54 ll. 183 n. 217, 219, 255 ll. 542 stein (Megasthones and Kauriba). 253 ll Sen konnow, 544, passum Strabo, 211 ll. 219, 337 475, see Hamilton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahaqat-i-Nasırı, 157 n<br>Facitus, 1, 400<br>Fakalının-I-Isino, 502 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stein, Sti. Autel, Kalhan's Rajatarangini,<br>54 H. 185 B. 197, 249, 255 B. 545<br>Stein (Megavhenes and Kautika), 253 n<br>Stein konnow, 544, passim<br>Strabo, 211, 249, 387, 757, see Hamilton<br>and Falconer<br>studies in Indian Antiquities II. C. Ras-<br>tudies in Indian Antiquities II. C. Ras-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Falsuqat-i-Nasiri, 157 n<br>Faritus, 1, 400<br>Takakusu-i-Ising, 302 n<br>Lamis Eghteen Hundred Years ago, 292 n<br>Lantri Kamandaka, 407 n<br>Lananath, 208, 264 f. 311, 329, 349 n. 329 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stein, bit Aurel, Kalhan's Bajatarangim,<br>54 n. 183 n. 217, 219, 25 n. 542<br>stein (Megasthines and Kautiba), 253 n<br>Mri Boho, 211 n. 241, 387, 575, see Hamilton<br>and Falcones<br>studies in Indian Autiquities II C. Rav-<br>chaudhuri, 28 n. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faltus, 1, 490 Factus, 1, 490 Faktus, 1, 490 Fattus, 200 Fattus, 2                                                                                                                                                                                                                            |
| stein, bit Aurel, Kalhan e Bajatatangun,<br>54 n. 133 n. 217, 219, 25 n. 542<br>stein (Mogavithines and Kautika), 253 n<br>Stri Konow, 544 passur<br>Stribo, 211 n. 240, 357, 573, see Hamilton<br>studies in Indoan Autiquities II C. Rav-<br>chaudhurr, 25 n. 402 n.<br>ubandhu, 164 n. 491 n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Falsagat-F-Nastr, 157 n Factus, 1, 400 lakakust-Fising, 900 n lamis Egipteen Hundred Yean 4go, 292 n lamis Egipteen Hundred Yean 4go, 292 n lamis Kamandaka, 407 n lamanta, 200, 464 f, 311, 329, 329 n, 329 n lam, 227 n, 241 t, 265 n, 295 n, 377 n, 373, 390 n, 104 n, 457 n 458 n,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stein, Su Aurel, Kalhan v Rajatarafigmi,<br>54 m. 33 n. 217, 219, 250, 51<br>stein (Megavilines and Kautiba), 253 n<br>Stein konnow, 544, passus<br>strabo, 211 n. 219, 387 97s, see Hamulton<br>and Faltone<br>studies in Indian Autruptites II C. Rav-<br>chaudhur; 39 n. 40 n. 10<br>subaranama, 36 n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Falsagat-i-Nastri, 157 n<br>Factus, 1, 400<br>Jakakussi-Isung, 90 n<br>Jamie Egisteen Hundred Yeav 4g0, 292 n<br>Jamie Kalmandaka, 407 n<br>Jamie 157 n, 411, 450 n, 593 n, 537 n, 539 n<br>Jamie 157 n, 441, 450 n, 593 n, 537 n, 573,<br>590 n, 104 n, 457 n, 458 n<br>Jamie 2, 66 kalifa Sarii Sagaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Men, M. Aurel, Kalhan v. Rajatanagirm, 54 m. 33 n. 127, 219, 256 m. 54 even (Megavihanes and Kauniva). 525 n. Men Komonov. 544, Passum Strabo, 211 n. 219, 327, 775, see Hamulton and Falconer. And Commission of the Commission of    | Falhagati-Naurr, 157 n Factus, 1, 400 Factus, 1, 40                                                                                                                                                                                                                            |
| Seen, St. Ausel, Adhan s Rajatazarigen,<br>54, n. 136, n. 37, 290, 256 n. 156, n. 136 n. 156 n. | Falsagati-Naurt, 157 n Factus, 1, 490 lakkhund-Ising, 300 n lakkhund-Ising, 300 n lamit Saphiteen Hundred Yeans ago, 300 n lamit Kamandaka, 407 n lamath 200, 301, 521, 529, 349 n, 359 n lam, 221 n, 421 n, 269 n, 265 n, 357 n, 373 300 n, 304 n, 357 n, 357 n, 358 300 n, 304 n, 357 n, 358 hb. North Western Provinces of India (Krookke, 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| seen, 3ti Aurel, Adhan s Rajatazarigmi, 4g. 11, 3g. 1, 37, 293, 25g. 10, 3g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Falsagati-Naurt, 157 n Factus, 1, 490 lakkhund-Ising, 300 n lakkhund-Ising, 300 n lamit Saphiteen Hundred Yeans ago, 300 n lamit Kamandaka, 407 n lamath 200, 301, 521, 529, 349 n, 359 n lam, 221 n, 421 n, 269 n, 265 n, 357 n, 373 300 n, 304 n, 357 n, 357 n, 358 300 n, 304 n, 357 n, 358 hb. North Western Provinces of India (Krookke, 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| seen, 3ti Aurel, Adhan s Rajatazarigmi, 4g. 11, 3g. 1, 37, 293, 25g. 10, 3g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12g. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Falsagati-Naurt, 157 n Factus, 1, 490 lakkhund-Ising, 300 n lakkhund-Ising, 300 n lamit Saphiteen Hundred Yeans ago, 300 n lamit Kamandaka, 407 n lamath 200, 301, 521, 529, 349 n, 359 n lam, 221 n, 421 n, 269 n, 265 n, 357 n, 373 300 n, 304 n, 357 n, 357 n, 358 300 n, 304 n, 357 n, 358 hb. North Western Provinces of India (Krookke, 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| seen, su Aurel, kellinas s Rajintazafgen,<br>54 n. 135 n. 37, 290, 255 n. 55 n.  | Faluqui-Nasm, 157 n Facture, 1, 60 n Fakukus-Long, 300 n Fakukus-L                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, kalhan s Rajatazaigen,<br>54, n. 136, n. 27, 291, 255, n. 52, n.  | Faluqui-Nasm, 157 n Facture, 1, 60 n Fakukus-Long, 300 n Fakukus-L                                                                                                                                                                                                                            |
| Seen, 3th Aurel, Adhan s Rajatazarigen, 26, n. 13, n. 3, 7, 29, 25, n. 15, n. 25, n. 2   | Faluqui-Nasm, 157 n Facture, 1, 60 n Fakukus-Long, 300 n Fakukus-L                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, kalhan s Rajatazaigen,<br>54, n. 136, n. 27, 291, 255, n. 52, n.  | Taluqat-Nasırı, 157 n<br>Taturu, 1, 600, 300 n<br>Takakus-1-6100, 300 n<br>Takakus-1-6100, 300 n<br>Taturu, 1, 600, 300 n<br>Taturu, 1, 600, 100 n<br>Taturu, 1, 600 n<br>Taturu, 1, |
| Seen, 3th Aurel, Adhan s Rajatazarigen, 26, n. 13, n. 3, 7, 29, 25, n. 15, n. 25, n. 2   | Faluqui-Nasm, 157 n Facture, 1, 60 n Fakukus-Long, 300 n Fakukus-L                                                                                                                                                                                                                            |
| Seen, Su Aurel, Adhan s Rajatazarigen, 54, 11, 35, 13, 71, 290, 250, 18, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faluqui-Nasari, 157 n Factive, 1, 69, 300 n Fakikus-Hang, 300 n Fa                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, Achlans Rajaitazingm.,<br>54 n. 135 n. 37, 293, 255 n. 35  | Faluqui-Nasari, 157 n Factive, 1, 69, 300 n Fakikus-Hang, 300 n Fa                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, Ni Aurel, Adhan s Rajatazargen, 4g. 11, 150, 177, 290, 250, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Faluqui-Nasari, 157 n Factive, 1, 69, 300 n Fakikus-Hang, 300 n Fa                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, kellman s Rajantaránym.,<br>54 n. 135 n. 37, 290, 255 n. 352 n. 38 n.  | Taluqui-Nasari, 157 n Tacitus, 1, 69, 300 n Takakus-Lising, 300 n Takakus-Lising, 300 n Takakus-Lising, 300 n Takakus-Lising, 300 n Talumi Egilmen Hundred Yeav ago, 39a n Talumi Egilmen Hundred Yeav ago, 39a n Talumi Raman, 200, 304, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| seen, su Aurel, kellman s Rajantaránym.,<br>54 n. 135 n. 37, 290, 255 n. 352 n. 38 n.  | Talugat-Nasır., 157 n Taturu, 1, 200, 300 n Takakus-1-1919, 300 n Takakus-1-1919, 300 n Takakus-1-1919, 300 n Takakus-1-1919, 300 n Taturu, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910                                                                                                                                                                                                                            |
| Nein, Ni Aurel, Adilhan s Rajantazingm, 54, 11, 35, 17, 17, 291, 255, 19, 15, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Falugat-Nastri, 157 n Factus, 1, 200, 50 n Factus, 1, 200, 50 n Latink-Eghteen Hundred Vera, 202 n Latink-Eghteen Hundred Vera, 202 n Latink-Bayliteen Hundred Vera, 202 n, 202 n Latink-1, 202 n, 202 n Latink-1, 202 n, 202 n Latink-1, 202 n Latink                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, Adhan s Rajantarágen,   4g. n. 13g. n. 7, 290, 25g. n. g.  ven Mégyethene and Kauntha), 25g. n.  ven Mégyethene and Kauntha), 25g. n.  ven Mégyethene and Kauntha), 25g. n.  ven de Santaran et al.  ven de Sa   | Taluqui-Nasm, 157 n Tautus, 1, 200, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takamah, 308, 301, 131, 130, 130 n, 130 n Tautus-Rung, 161, 131, 130, 130 n, 130 n Tautus-Nash, 308, 301, 131, 130, 130 n, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301 n Tautus-N                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, Ni Aurel, Adhan s Rajatazargen, 4g. 11, 150, 173, 293, 256, 187, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Falugat-Nasm, 157 n Fattus, 1, 200, 300 n Fattus, 1, 200, 301 n Fattus, 1, 200, 301 n Fattus, 1, 201, 301, 150, 300 n, 301 n Fattus, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seen, Ni Aurel, Kalhan s Rajantarágen,   gin, 130, 13, 71, 290, 250, 19, 19 Seen (Mégyathenes and Kauntha), 253 m Seen (Mégyathenes and Seen (Mégyathenes and Falsoner Studies in Indoan Antiquities II C. Raschaudhun, 29, age in Subtamanum, 260 m Subtamanum, 360 m Subtamanum, 360 m Sucressor of the Stavialianus in the Eastern Decon, See Siricar, D. C. 83 m, 439 Sucressor of the Stavialianus in the Eastern Decon, See Siricar, D. C. 83 m, 439 Subtamanum, 250 m, 183 m, 439 Subtamanum, 250 m,   | Taluqui-Nasm, 157 n Tautus, 1, 200, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takakus-Lung, 300 n Takamah, 308, 301, 131, 130, 130 n, 130 n Tautus-Rung, 161, 131, 130, 130 n, 130 n Tautus-Nash, 308, 301, 131, 130, 130 n, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301, 130 n Tautus-Nash, 301 n Tautus-N                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, kalhan s Rajantarágen,  4g. n. 13g. n. 7, 29a, 25g. n. g. 4g. n. 13g. n. 7, 29a, 25g. n. g. 4g. n. 13g. n. 21g. n. g. 4g. n. 13g. n. 21g. n. g. 4g. n. 13g. n. g. 4g. n. 13g. n. g. 4g. n. 13g. n. g. 4g. n. g. 4g   | Talugat-Nasır., 157 n                                                                                                                                                                                                                             |
| Nein, Ni Aurel, Adhan s Rajantarágen,  §n. 130 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10    | Falugat-Nasm, 157 n Fattus, 1, 200, 300 n Fattus, 1, 200, 301 n Fattus, 1, 200, 301 n Fattus, 1, 201, 301, 150, 300 n, 301 n Fattus, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nein, Ni Aurel, Adhan s Rajantarágen,  §n. 130 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10    | Taluqui-Nasm, 157 n Tautus, 1, 200, 300 n Takakus-1-100, 300 n Talumah, 208, 206, 1, 201, 1, 391, 290 n, 1391 n Talumah, 208, 206, 1, 201, 1, 393, 390 n, 1391 n Talumah, 208, 206, 1, 201, 393 n, 390 n, 1391 n Talumah, 208, 206, 1, 207, 370 n, 373 n Talumah, 208, 1, 208, 1, 209, 208, 1, 207, 331 n Talumah, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nein, Ni Aurel, Adhan s Rajantarágen,  §n. 130 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10    | Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 158 n Faluga                                                                                                                                                                                                                            |
| Nein, Ni Aurel, Adhan s Rajantarágen,  §n. 130 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10 n. 71, 290, 250 n. §50 n. §10    | Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 157 n Falugat-Nasm, 158 n Faluga                                                                                                                                                                                                                            |
| seen, su Aurel, kalhan s Rajantarágen,  4g. n. 13g. n. 7, 29a, 25g. n. g. 4g. n. 13g. n. 7, 29a, 25g. n. g. 4g. n. 13g. n. 21g. n. g. 4g. n. 13g. n. 21g. n. g. 4g. n. 13g. n. g. 4g. n. 13g. n. g. 4g. n. 13g. n. g. 4g. n. g. 4g   | Taluqui-Nasm, 157 n Tautus, 1, 200, 300 n Takakus-1-100, 300 n Talumah, 208, 206, 1, 201, 1, 391, 290 n, 1391 n Talumah, 208, 206, 1, 201, 1, 393, 390 n, 1391 n Talumah, 208, 206, 1, 201, 393 n, 390 n, 1391 n Talumah, 208, 206, 1, 207, 370 n, 373 n Talumah, 208, 1, 208, 1, 209, 208, 1, 207, 331 n Talumah, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ammer. 12. 50

177 11, 183. 187

#### GENERAL INDEX

A Abastanos, Sambastas, Sabarcae, Sabaigae, 225 f Abbe Boyer 306 Abbayases, 402, 458 Abbaya, Prince of Magadha, 181 n. 185 n Abbaya, Lichchhavi Prince, 111 Abbaya, Datta, 555 n Abhipratārin Kākshaseni, jo ff Abhna, Abma, 227, 395, 141, 450, 480 Abheras, 6 Abhimanyu, 7 Abhinda, 498 n Abhrata, Abhrates 135 n 219 i, 230 Abbisara prastha. 392 Abhisheka, 149, 268 Abhena plate, 514 n Abhyamtaropasthāvaka, 462 Mascran, 220 \chaemends, 110 B Vehaementan, 214 Achaememan Ins. 182 n Achintya Purusha, 493 Achyuia, 179, 471, 171 n Achvutadāsa 50) n Adhava 30 n Adhichhattā, 349, 80 Ahichhatta idharbayan 541 Adhikritas, 148 n Adhisima krishna 39 bi; 91 toz Adhishthanas, 159 du hehas, 88 Adisdara, 65 ii Adhyakshas, 252 ff Adityasena, 515, 532, 536 Adityavarman, 530 Adraistat, 221 l fan tu. 546 Agalassoi, 224 Agathokleta, 343, 373, 458 Agathokles, 373 Agesilaos, 421 Agikhamdha Agniskandha, 502 ii lggālave, 175 Agmmitra, Sunga, 328, 330 ff. 347, 347 n, 467 ft Agra-mahishi, Agramatya, 268 Agrammes, 204 f. 209, 234, 231 Agronomoi, 252 n. 261, 282 Agreyas, 433 n Ahāra, Ahāla, 255, 281 n, 444, 462 Ahichchhatra, Adichhatā, Chhatravati, 65 n.

66, 121, 349, 473, 495

Abichchhatrabukti 405 Ahvara, 60 n Aihole Inscription of Ravikirti, 25. Aikshvaka, 106 and note Aila. See Pururavas Amdra mahabhisheka, 1161, 1301 Arrikina, 475, 495, 523, 553 Aiśvarvapāla, 467 n 410i. 697 Nja, 990 n. 101, 412 n Njamidha, 23 Ajātašatru, Kāssa, 61. 68 l. 75. 104. 167. 206 n Aparasatru Kimika, 92, 230 Ajita. 111 Tuvika, 286, 290, 306, 312 Nara, 455 n Nara-Avanti, 135, 418 f. 517 Nouphis, 218 Mouphis of Nysa, 175 Lishapatal-adhikrita, 194 Akshavapa, 149 Alasanda Alexandria, 232, 273, 330 1lat), Alabhiva, Alataka, 175 f. 474 f tlars. 171 Alexander of Counth, 295 f Alexander of Fpmus, 295 f. Mexander the great, 100 201, 207 2161, 221 290 f 233, 340 Mexandria in Kabul 192 Mexandria in Sind, 227, 232 Mikasudāra, 295 Alinas, 223 Ulahahad, 469 Allahahad Inscription, 174 n. Allahabad Prasasti, 484, 496, 515 n Allahabad pillar Inscription, 76 n, 425, 495 Allakaippa, 171 Allimochades, 203 Alor, 228 Alptigin, 427 Amachcha, Amatha, 249 ff. 331, 455, 460 f Amanua plate, 514 n. Amarakantaka Hills, 270 Ambashiha, Ambatha, See Abastanoi, 447 n lubagāma, 108 n Ambhi, 174, 219, 230 Ambhios, 174, 369 Amgachi record, 471 n Amgra family, Ambhiya Family, 368 ff Amida, 426 Amgoka, 421 n Amstrochates, See Bindusāra, 246, 263 n Amoghavarsha, 1, 488 n Amtalikita, 350

Āmrakārddava, 493 Amta-mahamatras, 282 Amtekina, 295 Amitiyaka, 540 n Amitraghāta See Amitrachates, 269 Amūrtarayas, 108 n Amtiyako See Antiochos II Theos, 275 Amintas, 268
Anamida, 268
Rnanda Kings 142 n. 477, 698
Anantadevi, 203, 516
Anantanemi, 131 n
Anantapala (Dandanāyaka), 514 n Anantapura, 448 n, Anantavarman, 530 Anantapura, 443 II Anantavarman, 530 Ānarta, 449 Ānartta, 447, 547 Anauoi, 399 Anasva, 12 Ancestry of Chandragupta 236 f, 315 f Andaka, 216 Andarae Andrias, 277 Andhakas, 124, 126, 447 n Andhapura, 82, 276 Andhau Ins., 397 n., 431 f., 447, 547 Andhra, 6, 82, 276, 353, 356 f., 499 n., 512, Andraka, 349 Andraka, 349 Androkottus, See Chandragupta Maurya, 237 Androsthenes, 321, 338 Anga, 5, 87, 95 t, 136, 174, 275 n, 329 Anga Vairochana, 97 An-shih-Kão, 414 Antaka, 349 Antapala, 282 Antarvaimsika, 148, 282 n Antarvedi, 474, 495, 512 Antialkidas Amtalikita, 450, 357 n, 174, 458 Antigonos, 540 Antigonos Gonatas, King, 295 l Antimachos, 372 Antiochos (1 soter) 266 Antiochos Soter, 540 n Antiochos Theos, 266, 295, 540 n Antioches II Theos, 274, 294 Antiochos The great, 921, 937 Antiochos III, 342 Antiochos Nikator (Antiochos III Megas) Antiochos, 540 Anu, 124 Anupa, 435, 448 Anupa-nivrit. 447, 547 Anupiya, 114 Anuruddha, 193 Anusamyāna, 299. 303 Anuvinda, 130 Anvaya-prapta-Sāchivya, 494 Anyatahpiakshā, 21 Aornos, 217 n, Apaga, 59 Apara Matsyas, 61

Aparantas, 279, 485, 441, 444, 529, 547 Aparatics, 279, 435, 441, 544, 5 Aparatic, 256 Apheterion, 271 n Aphities, 217 Aphsad Ins, 515, 521, 531 n, 548 Apisadis, 285 Apsilon, 225 Apollodoton, 341 n, 343 f, 372 Apollophanes, 373 Apratihata, 399 n Ara Inscription, 419 Vrakshādhikņita, 460 Arachona, 376, 377, 399, 472 n Arachoti, 376 n Arachotia, 216 Aramaic Ins, 240, 242 B Arammi, 499 n Atantuka, (see Marantuka) 20 Arasakes, 219, 337 Arbela, 216 Arbuda, 514 n Archebios, 575 Ardesli r Babagan, 425 n Ardochsho, 482 n Ardraka, 349 lter, 876 Areia, 377 Argaiu, (uraga-pura), 561 Arhats, 512 n 1114. 242. 376, see Herat Ariake, 430, 561 Ariana, 241 f Aragaeum, 216 Arındama 102 n Anniaya, 102 n Aristovenus, 267 n Arithapura, 223 Arjuna of Lanaus, 536 Arjuna, (Matsya), 124 At juna, (Pandava), 111, 481 irjunayanas, 387, 455 n, 480 l Arochosia, 242 Arsa, 395 Arsaces, see Arshaka Arsakes, (Parthiam), 357 Ansakes, (Urasa), 219 Arshaka, 399 n Arta, 394 h Artabanus, 458 n Artaxerxes, II, 215 Artemuloros, 375 Arthachintakas, 454 Arthaudyž, 9 n. 454 Arthopadhäsuddha, 251 Aruna of Assaka, 129 Aruna Aupavesi, 58 Arum, 30, 45, 53, 55 f, 58 Aryaka, 194, 195 Aryamitra, 500 n Asidhasena, 340 Asana prajifapaka, 174 Asandhi Mitra, 326 Asandivat, 21, 36 Ashtaka, (see Hasti), 218 Asiani, 976 Asii, 976 Asika, 454 Asikni, (Chenžb), 65

Barhadratha, 27 n Barhadrathapura, 99 Barnāla, 414 n Barsaentes, 216 Bäthaspatyas, 250 Rusath Scal, 494, 496 Basatae, 275 Basileus, 172 Basim Grant, 478 n Batoi, 562 Batot, 502 Behistun, (Bahistān), 212 Behistan Ins, 392 Barygara, 428, 433 Benakataka Svami, 437 Benera Ins, 522 Bengali, 275, 472, 480, 557 Bennäkärparabhåga, 482 n Bennäkata, 497 n Berar, see Vidarbha Besnagar, 479 Besnagar Ins, 357 Besnagar Ins. Gajuda Pillar, 550 Bessus, 216 Bhadda, 193 n Bhaddasāla, 209, 210 Bhaddiya, (Bhadtika), 97 Bhadia Ghosha, 348 Bhadraka, Ardiaka Odiuka, Vidhiaka. Antaka, 319 Bhadramiikha, 150 n Bhadrasena, 70, 196 Bhadravāhu, 262 Bhadrasasas, 379 Bhadrika 97 Bhāga 261, 160 Bhagabhadra, Kisiputi i, 350 375 Rhagadatta, 593 Bhagadugha, 149 Hhagala, 223 Bhagavata, (Religion), 350 Bhagavata, (King) 450 f Bliagavata, (Sect), 328 Bhāgavatāmuta, 26 Bhagga, 119, 169 Bhagiratha, Bhajeratha, 90 Bhakarakhya, 521 n 525 n Bhallatiya, 88 n Bhallaveva, see Indradaumma, 16 n Bhandagara, Bhāndāgātika 460 Bhānuguptā Baladutsa II, 519 n 521, 525 n. 527, 537 n Bhānumitra, 315 Bhāradkāja, 328, 498 n Bhārašivas, 169, 425, 484 Bharata, (Satvat), 80, 125, 128 Bharata Daubshanti, 22, 22 n, 23 Bharata Rishava, 22 11 Bharata, (Purabhasta), 24, 37, 69, 128 Bharata, (Sovira), 129 Bharata Varsha, 371 Bharata War, 1, 6, 25, 37 Bharya, See Bhagga Bhargava, 77 Bhārgāyaņa, 171 Bharut, \$20, 352 Bharhut Ins, 328 n. 167

Bharsar hoard of coins, 518 Bhartridaman, 450 Bhaskara Varman, 535 Bhatarka, 553 Bhatamanushyas, 460 Bhattasvamin, 80 II Bhatasvapati, 497 Bhattiprolu, 277 n Bhattiya, 105 n Bhattotpala, 27 Bhaujya, 80 Bhava Naga, 425 Bhavanagar Ins, 456 n Bhava šataka, 473 n Bhayopadhäsuddha, 251 Bhikshukis, 259 Bhima, 87 Bhima, King of Vidaibha, 74, 77, 126 Bhimasena, 14 Bhīmavarman, 470 n. 512 Bhīta 470 Bhītā Scal, 502 n Bhītā Scal, 502 n Bhītārī Scal, 502, 516, 520 Bhoganagara, 107, 107 n Bhogas, (Clan), 106 f, 107 n Bhogavarman, 536 Bhogavati, 492 Bhoja II of Imperial Pratihara dynasty, 516 n Bhoja, (Title), 142 and note Bhoja, (Title), 142 and note Bhoja, Dāndakya, 82 Bhojakata, 81, 499 n Bhopakas, 196 Bhoja-nagata, 60 Bhoja-s, 80 f, 125 f, 276, 489 n, 496 n, 498 n Bhujvu. Lähväyani, 44, 59 Bhūmaka, 429, 446 u Bhūmika, 498 n Bhummitia, 348, 353 Bhūtapāla, 208 Bihar Pillar Ins, 312 ft Bijavagadh, Ins. 481 Bilsad, Ins 494 n Bilsar, Ins, 500 n Bimbaka, 928 n Bimba@ra-puri ee Girivraja, 100 Rimbisara (Saisunaga), Haryankakula. Srenya, 2, 99, 104, 103, 119, 148, 155, 176, 181 ff Bimbisarid, 18 Bindusāra, 237, 243 n. 263 Boar worship, (significance), 165 Boddas 542 Bodhgaya, 484 Bodhi, 171, Boukephala, 292 f Brachmans, see Brahmanas, 248 Brahmadatta, 92, 69, 174, 522 Brahmadatta, (Anga), 99 Brahmadatta, (Assakas), 129, 151 n, 152 n Brahmadatia, (Panchala), 122 Brahmadatias of Kasi, 87, 137 Brahmakshatra, 118 and note Brahmamitra, 348, 356 Brahmaputra, 515, 525 Brahmanda Mss, (Manuscripts), 28

Auta-mrigu, 35 Asmaka, Asaka, Asaka, 80, 128 f. 206 f 237. 4yama, 429 Ayaputa, 280 454 f Aśoka in the epic, 4 Aśokachanda, 185 Asoka Maurya, 4, 215. 297, 207 ff 491, 5141 Mokeśvara, 274 Aspasian, 216, 290 Aspasioi, 133 n Aspavarman, 352 964. pm [ Aspionus, 376 Assacenian, see Asvakes, 110 Assagetes, see Asvair 290 Asaka, 80, 128 Assakenian, 216, 250 Assakenoi, 199 n Visikenos, 9, 217 Assalāyana, asvalavana, 11 72 91. 129 Assapura, 117 Assembly of village headmen 151 \sss1:ans, 212 Istarenians see Ashtakas, 211 Astes see Hasti, 218 Istrnomoi, 259 Nuravijava. 474 ti Isvajit, 230 151ala, 53. 72 Assamedha-datta, 39, 69 Vévamedha Parakrama, 481 485 Vévapati. King of the Kevkayas, 51, 58 5% Wapati, (King of the Madras) for n Asvapura 92 Vivasena 87 twatthaman, 41x \svavarkas, 160 Atavi. 279, 976, 505 tiatika 471. 548 Athama, 391 4-tien-p'o-chih-lo-546 trivamān, 299 Timapāsamda-pūjā 280 inara, 74, 91 Airi, 227 n Arihakulakas, 109 n Attivarman, 476 Auchchamanyava, see Girikshit Audayantrika, 461 Audumbaras, 387, 455 u Augrasainya, 208 Aulikara Family 554 lukanasas, 250 Auxumites, 446 n Avachatnuka, 97 n Avamukta, 476 Avanti, 76, 86, 129, 129 f. 176, 180, 190 f. 199 n, 512, 514 n Avantiputta, 128, 174 Avantivardhana, 194 n, 195 Avantivarman, 496 n, 532 n. 584, 548 Avīkshit, 12 Avimukta-kshetia, 476 n Avutikas, 500 Ava, see Aja, 401, 412 n

Ayasi-Kamuia, 457 Awadiya, 89 f. 98 491 n. 500 n. 517 f. 577 Avogava, 143 Ayu, 23 Nukta, Avuktaka, 281 985, 497 Azes I, 978, 989, 429 Azes II, 989, 991, 401 Azitises, 990 f Babhing, Danavidha, 126 Babylon, 399 Bachhofer, 376 n Bactrians, 1, 216 387, 476 Badami, 515 n Bad-Kāmia, 180 Badva, Ins. 530 n Bahapatimita, Bahasatimita, 932 Bahasatımitra, ce Brihaspatimitra 940 Bahıstan İns. 192 Bāhli, 23, 386 n Bāhlika, 586 Bahrām, 451 Bahūlaśava, 79 Baigram, Ins. 409 n 301 n Baimbika, 328 Bairat, 123 Baithana, see Pratishthana, 138 Bajanı Relic, Casket Inscription 319 Bajaur Scal, 379 n Baju , see Vajji Bakanapali, 406 ti Baktrioi, 472 ti Balabhadra, 311 Bālāditsa-deva, 592 n 518 Baladhikarana, 497 Baladhyaksha, 259 Baladitya, 498 Baladitya I. se Narasmia Gupta Baladitya II, 467 n. 504 n. 519 529 520 Balapradhāna, 255 n Bālāghāt plates, 511 Balamitra, 355, Balasri Gautami, 458 366 n. 181 145 177 Balavarman, 471 Baleskouros, 444 Ralhika, Prätipeva (Balhika prätipiya), i 23, 24 Bali, 260, 460 Bali-Pragaha, 288 Balkh, (Baktra), 541 Bamnālā hoard, 470 n Bānagad Ins, 471 n Banavāsī, 443 n, 444 f Banāwası in the Kuntala, 489 n Bandhogarh, 470 n Bandhula, 115, 176 Bandhupalit, 311 Bandhuvarman, 501 Banskhera Ins, 533 Bārabar Hill Cave Inc. 190, 306, 590, 54 Bārābar Hill Cave Inc. 190, 306, 590, 54 Bārānasi, Benares, Varanasi, 68, 86, 89 n Barbaricum, 985, 409, 546

Brāhmaņavāta, 229 Brahmarshi-deša, 62 Brahma-vaddhana, 68 Brahma-Vanusana, 187 Brihadalahu, 65 n Brihadratha, (Geriviaja), 102 f Brihadratha Maurya, 310, 313, 328 Brihaduktha, 74, 192 Brihardimitra, 132 1, 156 Brihardharayanas, 442 11 1563 Briharayanis, 456 Broach, 428 Buddha, 138, 541 (The) Buddha, 120 Buddha gupta, 518, 551 Buddharaja, 51 n Buddhism in Iran, 541 Buddhist Council, 196 Budha Gupta, 416, 504, 514, 522 Buddha yarman, 443 n Budila Asyatarassi, 16 ;1 Bukephala, 375 n Bulandashahi, 171 Bults, 171 Bumodus, 216 ( acouthes, 113 Cadrra Kanishka, jes n Calingar, see Kahugna 271 Calliena, 128 Cambodia, 199 Cambyes, 212 Cate of foreigners 250 Carv, 268 n Cashtana, 547 Caspaivras, 219 Catemanarijska, 4 Cevlon, Smhala, 2911, 482 t. 540 Chadolă, 552 n Chaikiayana Dălphya 67 Chaikiayana Dalphya 67 Chaikiayana Chakrapālita, 512 Chakora, 493 Chakiavarti Kshetta, 240 !! Chākrāyana, 41, 53 Chalikya, 529 I Chalikyas (eastern), 512 I Chalukya, 511, 515, 529, 547 Chanmak Grant, 81 Champa City, 96 f. 175, 176, 184, 267 Chānitamūla, 442 n, Chānakya, Kautilya, 209 f, 248, 216, 261 Chanāsoka, 167 Chanchu, 175 Chanda Kaŭŝika, 209 n, Chanda pradyata Mahāsena, 180 Chāndālas, 408 Chandana, Chandrapala, 98 Chandasena, 466 n Chandastri, 441 Chandradevi, 517 Chandramsa, 425, 472 n Chandravalli stone Ins, Chandra of the Delhi Iron pillar Inscription, 425

Chandra (of the Mcharauli Iron pillar Inscription), 472 n Chandrabala See Chandana Chandra Gupta Maurya, 172 (Chanda Gutta) 204, 206 n. (Chanda Gutta), 294 ff, 316, 540 n Chandra Gupta I. 466 n, 468 ff Chandra Gupta II. 197 n. 426, 446, 452, 466 n, 477, 488, 558 Chandra Gupta's Government, 246 ff Chandra Gupta Vikramāditya, see Chandta Gupta II Chandraprakāsa, 498 n Chandravarman of Bengai, 471 Chandravarman of Kamboja 19; Chang-K'ien, 405 (hapada, 284 (hāia, 284 Charaka, 421 ('he-k2, 545 ('hellana, 112, 185 u 186 ('hembrolu, 443 n heng-ti. 382 (hera see Kerala, 29; Chetaka, 110, 179 187 Chetas, 370 ff Chhahrata, 986 Chhatravatt, 121 Chhavilla Karna 274 Chikka, 497 n Chi-m Kia China, que ton, 419 f. 192 352 thionlitai, 114 n Chirapatta, 9 n, 246 Chnatadatta, 500 Chirstopa, 416 Chirwa Inscription, 497 tt Chitra Kuta, 478 n. 55; Chitraratha Arya, 71 Chitrasena, 14 Chitor Gadh, Ins. 760 n Chola, 291, 482 n Choramargana, 283 Chora Rajukas, 283 Chouangmi, 406 f Chronolgy of the Bimbisaia, sisunaga Group. 198 ff Chuksha, 387, 392 Chulant Brahmadatta, 122 Chullavagga, 174 Churni, 293 Chulu, 444 f Cleisbora, 124 Cophaeus, see Kophaios, 230 Cophen, see Kabul, 210 Coronation oath, see oath, 150 Courts of justice, 247 f, 254 f, x82 f, 497 Cownes, 493

Ctesiphon, 54s Cutch, 538 n, 431, 433 Cyrene, 295 Cyrus, 311 Cyril of Jerusalem, 542 Cyropaedia, 203 Dabok, 313 Dabhasena, 137 Dabhāla, Dahālā, 475, 494, 518, 523 Daddarapura, 117 Dadhivāhana, 98, 119, 151 n Dahae, 230 Dahasena, 441 n Daiyapa, see Saunka, Indiota Daiyapa Daiyaputra-Shāhi-Shāhānirshālii, 126, 482 Daivavāta, 65 Daivāvījīdhas, 124, 126 Dakash, 125 n Daksha, 125 ti Dakshina-Mathurā, 292 Dakshināpadā, 76 Dakshināpatha, 76, 256, 356, 476, 360 Dakshināpatha-pati, 363 n, 367, cl., 148 n

Dalphya, (Clan), 7, 171 Dalphya, Chaikitāyana, 68 Dālbhyas Kesin, 67, 171 Dāmaghasada I, 450 Démaghasada 1, 450
Damaghosha, 117
Dāmaghosha, 117
Dāmaghosha, 147
Dāmanghosha, 450, 453
Dāman, 485, 474
Dāmana, 475
Dāmaca, 450
Damapda, (or Namijada) 387 ff. nose
Damodara Gupta, 532 f. 540 f
Damodara Gupta, 532 f. 540 f

Dāmodara sena, 408 f Damodarpur plate, 480, 195, 500 n. 303.

313, 522, 527 Dandagula, 79 n Dandaka, 82, Dāndakya, 75 Daņdanāyaka, 460, 497 Danda-pāś-ādhikasana, 497 Dandān Uiliq, 542 Daņdapasika, 496 Danda Samata, 318 f

Dāṇḍika, 495 Dandoāsi, 496 n Dantābala Dhaumra, Dantāla-Dhaumva 36 n, 47 n
Dantakura, 79 n, 271 n
Dantapura-nagara, 79
Dantapura-vasakāt, 79 n

Dantavaktra, 79 n Dantavaktra, 79 n Dantavaktra, 79 n Dantuvarman, 496 n Dārayavaush, see Darius I, 212 Darius II, 132, 212, 458 Darius III, 216

Daršaka, 190 Dārvābhisāra, 219

Daśapura. 429, 501, 554 Daśaratha, (Ikshväku), 71, 90, 311 Dasaratha, Maurya, 310 f Dasarha, 447 n

Da@rnas, 84, 115, 425 n Dafasidhaka, 208 Daveraka, 433 n Davsarupaka, 496 n Datta Devi, 487 Dattamitra, 5, 269 Dattamitri, 340

Dattas of pundiavardhana, 525 Davāka, 480 Deccan, see Dakshināpatha, Degh, 550 Deunachos, 266

Dekaka, 480 n Delhi Ison Pillar Ins, 425 Demetriaspolis, 940 Demetrios, 5, 937 ff. 971 n, 972 f Democracies, 226, 236

Denatus, 9, 120, 430 Denatus, 9n, 216 Dèo Baranark Epigraph, 528, 592, 596 Deoghar In., 356 Desa, 281 n, 462, 441 Derabhatā, 554 n

Detadhikrita, 464 Dela-goptii, 214 Deshinukh, 465 n

Desiminan, 403 ii Deska, 253 ii Desabhitti, Desabhitini, 951, 951 Desa Gupta II, 195 ii, 127 ii, 180 Desa Gupta III, 536 f Desaba, 865 iii, 1866 ji Devāka, 480 n

Devake, 126 n 304, 505, 306 n Devake, 120 ft 904, 505, 500 ft Devakulas, 422, 457 Devānāmpiva, cf 230, 269 289, 512 Devānāmpiva Tivsa, 206 Devapāla, (Bengal), 420 ft, 557 Devapāla, (praishāra), 516

Devapu, 144 Devapuna, 422, 483, 436, 458. 184 Devarāja Chandra Gupta II., 489 Devarāja Skanda Gupta, 570

Devaršshira. 476 f. 762 Devafravas, 21, 24 Devafri, (Haisha Gupta), 480, 728 Devasurman (Fastein India), 413, 167 n.

Devavarman Maurva, 310, 319 Devavarman, Salankayana, 484 Devavāta. 22. 24 Devavrata, 400 ft Devi, 456

Devit 3, 546 Dhamma, 267 n Dhamma, 180 of piety, 288 f, 298, 301 f Dhammaghoo, (Ghosha), 290, 325 Dhamma- mahāmātra, 270 f, 200 f, 317 f

Dhamma- mahāmātra, 270 f. 299 f. 317 l Dhamma-nigama, 464 Dhamma niyama, 905 n Dhamma rakhita, 265 n Dhamma Vijaya, Dharma Vijavi, 290, 205-324, 456 n, 474, 477 Dhamma-yutas 299 n Dhamma-yutas 299 n Dhamma-hakada, Dhammakada, 85, 277 n

Dhama (Nanda), 203 n, 208

Dhana (Nanda), 203 n, 208

Dhanabhūti, 329, 467

Dhanada, Khuvera, 483 n

Dhanda Vərunendrantaka-Sama, 482 n, 493

Dhananjaya Kotavya, 120, 120 n, 475 Dhananjaya, (Kusthalapura), 475 Divākara, 94, 102 Dhamka, 313 Dhamnakada, Dhammakada, 83, 277 n Dhanya Vishnu, 522 f Diya, 350 Drangae, 376 Dhārā, 531 n Dhāraņa Gotra, 467 n Dharapatta, 515 n
Dhara Sena II, (Valabia), 554 u
Dhara Sena IV, 554 Driti, 13 Dhāriñi, 467 II Dharani Kolā, 83 n Dharmaditya of Eastern India, 486 Dharmaditya, (Siladitya), see Siladitya, 518 Dharma-mahāmātras, see Dhamma-Mahamatias, 167 Dharma Maharajadhiraja, 456 Dhatmamitra, 456 Dharmapāla, 557 Dharmaraksha, 510 n Dharmaranya Vichāra, 274 Dharma rakshita Dhamma-rakshita 270 n Dharmāsoka, 269 Dharmasthiya, 251 tt Dharmasütra, 32 Dharm vutas, 299 f Dharma vuvamahātāja, 150 Dharmopadhāśuddha, 251 Dhataratha of Anga, 98 Dhatatattha of Kast, 129 Dhault, 272 Dhāva, 426 n Dhavala, 313 Dhavalā, 521 n Fastern Chaluksa, 521 Fdüka. 4 Dhavalappadeva. 313 Dhamakamala, 288 Dhramanusati 288 Dhramasilana, 288 Dhrishtadyumua, 19 n, 66 n Dhrist Ketu, 117 Dhinarashtra, 40, 68, 87 Dhinarashtra Vaichitraviiva, 6, 23 gill, Dhruvabhala 554 n Epirus, 295 Dhiuvahhūti, 184 n. 494 n. Dhiuva devi, Dhiuvavanum 152 n. 196. 198. 505 Dhümrāśva, 108 Dhundirāja, 296 n Dhyasan Dyaitayana, 6a Dibbidaplates, 129 n Dighati (Dighits), 106, 137, 155 Dighāvu, 155 Dignāga, 9 n, 498 II Dignāga, 9 n, 498 II Dināras, 493 Diodotos I, 337, 374 Diodotos II, 337 Diomedes, 371 n. 375 Dion, 350 Dion Chrysoston, 266 EXV. 217 Dionysios Ambassados, 266 Dionysios King, 218, 573 Dioscuri, 374 Dipi (rescript), 215 Dirgha Charayana, 176 Disa, 281 n

Divakarasena, 498 Divodasa (of Kası), 69 Divodāsa of Pafichāla, 22 n, 67 Drangiana, 399 Drangianian, 486 Drangians, 376, 976 n, 377 n Didhavarman, 98, 174 Driti Aindrota, 40 Drona of Epic, 190, 229 ii Dronamukha, 251 n Drona Simha, 551 n, 553 Diutiya, 124, 131 Drupada, 67 Dudraplate, 409 n Dummikha Lichchhavi, 111 Dummukha Pafichala, 74. 121 f Durdhara, 263 Durmitra, 502 Durvodhana, 432 n Dushtarītu, 65, 157 Dūtas, 281, 284, 461 Duttabhalā, 495 n Dyadacadhitya, 524 n Dvaitājya, 432 n. 458 Dvaitavana, 62 Drāraka, 134. 447 Dramukha see Dummukha-Pañchāla,

fgvpi, 219, 215, 252, 257, 295, 511 huvala (hāmtamūla II, 112 n Ekachakrā, 65 Ekrat. 146, 206, 171 Embertope, 172 I mbisaros, 220 Finctious, 339 Epander, 375 Episkopoi, 248 Ephori, 258 Eia of Sramprati, 331 ii Eran, 497., 522 Eran Ins, 487, 500 n Frandapalla, Frandol, 476 f Erannolsos (Hiranyavaha), 243 Erythraean Sea, (Indian Occan), 885 Eurspla, 216 Eudemov, 231 Eukratides, 341 f, 343, 372, 374 Futhydemia, 340 Eurodous, 207 n

Farna-data, 511 n Farah, 399 Female Guards, 245 Ferghana, 405 n

Godhyaksha, 254 ło-to-kю-to, (Budhagupta) (Beal). 34, Gomatikottaka, 556 518 n, 522 Gometra, 356 Gonarda, 26, 352 G Gond, 557 Gondophernes, 379, 380, 404 n. 400, 408. Gad, 400, 458 Gadaia, See Gandhaia. 212 457 D. 458 Gopa, 260 Gopa Chandra, 357 Gaggara, 98 Gahapatis, 468 f Gajavaktraśri, 473 n Gamjavara, 460 Gopāli Vaihidarı, 849 Gopatāja, 528 [ Goptii, 282, 350, 104 n. 105, 511, 558 Gorathagiri, 371 Gosāla Mańkhaliputta, 188, 286 Ganapatha, 223 Ganapati Naga, 125, 171 474 Gana-puraka, 174 Ganarājas, 122, 188 Goshthis, 464 f Gonph, 167 Gonardhana Nasik, 4, 82 151 n. 487, 112 f Gandakas, 244 n Gandaris, 221 Gandavyūha, 272 II Govikartana, 149 Gandhara, 54 f, 131 f, 13h, 174, 211 ff, 219. 221, 242, 273, 381, 387 f, 392 f, 118, 12h f Govindall, 516 n Govinda III, 467 n Goanda IV. 488 n 524 n, 529 n (animda Chandra, Gahadayala, 308 Gandhari, 55 Coxinda Cupta, 495, 500 n 527 ii Ganeshta, 398 Govendarāja 92h Govendarāja 92h Ganges of Mysore Gangarathe 208, 251, 251 Grahavarman 531, 541 f Graero Scythians, 4 Grama 200, 463, 196 Ganj, 478 Gardabhilla, 412 11 Gramabhojaka, 463 Garga, 266 Gärgi Vächaknavi, 5, (stämabhritaka, 260 Gärgyas, 16 Gramahata, 462 Gårgya Båtakı, bi, 70 Grāmani, 145, 148, 154 ff. 464 f. Grāma Vriddhas, 260 n. 464 Garada, 473 n. 480 n. 482, yea Garada pillar Ins. 330 Gaudas 520, 528, 541 fl. 541 l Gaugamela, 216 Grametika, Ayutta, 164 Gramika 155, 260, ph.; pp. Granashrsaka 402 Greks, 1 Gaulmikas, 460 Gaupālāyana, See Suchivitiksha, ji Gaupālāyana, Sihapati, 41 n Guhapatika, 230 Gammbates, 111 12; n 18; n Guda, 557 Gauri, 217 Gantama Buddha, 31, 167, 287 Gantami Balasti Oncen See Balasti, 308 Güdhapuruslıa 259 Gudnaphar, 400 Gudushara, 400 Gautamiputra Satakarni, 362 n, 363 n 465 Gunabhara, 291 379, 434, 438 Gundighari (80 n. 521 n Gantamiputia Vilivavakuta 141 Gantami's Inscription 126 Gunākhya Sankhayana See Sankhayana, so Gundaphar, 100 Gundu Ins, 450 Gupta (King), 467 Guptas (early), 6, 466 ff, 451 f Craya (Prince), 10st. 195 Gaya, 495 Gaya Grant, 487 Gebrosia. 210, 242, 177 Gupta- (later), 513 ff 351 f 348 f Gupta administration 402 ff Ghataka, 398, 429 Ghato Kramādnya, 501 n Gupta era, 468 Ghatotkacha (Gupta), 460 n Guracans, 217, Ghatotkacha Gupta, prince, (Iumani Ins), Gurjara, 555 Gusana, See Kushan, 403 495, 501 n, 504, 527 Chota Anguasha, 127 n, 515 Gushtasp, 541 Guttas (Kanarese) (Guptas), 498 5,18 Ghorband, 210 Ghoshrāvan Ins. 420 u Ghugrahāti Grant, 472 Gıjihakûta, 100 n Girikshit Auchchamanyava, po Hagāmasha, 394, 458 Hagāna, 594, 458 Haihayas, 206 Haimayati, 486 Hairanyanābha, 91 Girinagara (Girnar), 279 Girivraja (in Magadha), 58, 99, 104 Girivraja (m Kekaya), 57 Girnar Text, 294 Glauganikai, Glausians, 221

Haku Sri see Sakti-Sri, 363, 369

| H2la, 306 n                                                                  | Hushka, 411                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Halla, 185 m, 186                                                            | Huvishka, 411, 421, 158, 541                            |
| Hammurahi, 176 n. 186 n                                                      | Hydaspes, battle of, 250                                |
| Hamun lake, 377, 390                                                         | Hydraces, see Kshudrakas, 212                           |
| Hāra, 462<br>Harāhā Ins, 527, 556 i                                          | Hypatch, 284                                            |
| Haranna, s                                                                   | 1                                                       |
| Harappa, 2<br>Haridāsa King, 467                                             | •                                                       |
| Harischandra, oo, alu                                                        | lamboulos, 266                                          |
| Harishena, 441 n. 478, 484, 485, 414 n<br>Harishena Vākātaka, 512            | Ibhyas, 293                                             |
| Harishena Vākātaka, 512                                                      | Ichchawar Ins. 167                                      |
| Haritputra, Sivaskanda-Varman, 44 f<br>Haritiputra Vishnukadarhutu Kutananda |                                                         |
| Makarni, 445                                                                 | flavrita-Varsha, 23 n                                   |
| Haisha Gupta, 515, 527, 590 n, 518                                           | Illaya, 497 n                                           |
| Harsha Guptā. 581                                                            | Immain, 497 n                                           |
| Haryanka, 16r                                                                | Inore plate, 51:                                        |
| Haryankaikula, 103<br>Hasti, 218                                             | India, 500 n<br>Indiadatta, 411 n                       |
| Hastidasanā, goz n                                                           | Indradyumna, 47 n. 58                                   |
| Hastin, 278 n, 524                                                           | Indrägnimitia, 356                                      |
| Hastinapura, 26                                                              | Indra grant, 284 n                                      |
| Hastivarman, 475                                                             | Indra mitra, 984                                        |
| Hathi Gumphā Ins 196, 206 n 192 157.                                         | Indra Palita 310                                        |
| 365<br>Hathisimha, 370                                                       | Indra prastia, Indrapatia,<br>Indrapattana, 42, 86, 120 |
| Hatthalavaka, 176 n                                                          | Indrasena, 11                                           |
| Flathi-gāma, 107                                                             | Indiavarman, 391                                        |
| Hazara, 381                                                                  | Indiota Danapa Sumaka, 14, 16, 17, 15, 16               |
| Hebbaja gram, 419 n 202 n                                                    | Itāk, 541                                               |
| Hekatans of Mitelūs, 54 n<br>Heltodoros, Son of Diven (Dieto, 339, 575       | Davati, 35 n<br>Digation in the Maurica Period, 252     |
| Heliokles, 312, 374                                                          | Isanius, 338                                            |
| Hellas, 214                                                                  | Isanayannan Mankhan, 521 n 527                          |
| Helmund, 199, 542                                                            | Istendiväd, 541                                         |
| Herakles, 292                                                                | Ishukāra, 42 120                                        |
| Herat, 300                                                                   | Isigili, 100 ti                                         |
| Hermator are me                                                              | tula, 273, 276<br>Forkul, 405                           |
| Hermatos, 379, 404, 407<br>Hidd Ins, 411 n                                   | Kvaradatta, 111 n 150                                   |
| Hidus see Handus, 21.                                                        | Issarasena 441                                          |
| Hientu, 382                                                                  | Istatatatutan, 531                                      |
| Hi-beou, 407                                                                 | Ithijhaka Mahamatra, 282                                |
| Hieoumi, 406, 407<br>Himsaikäs, 254                                          | Juavarma, 1995 ii                                       |
| Hindukush                                                                    | i                                                       |
| Hippokoma, 444.                                                              | '                                                       |
| Hipportratos, 979, 494                                                       | Jarvali. 67                                             |
| Hughadagath grant, the etc. it.                                              | Jala Jātukzonya, 68                                     |
| Hiralal Ins. 499 n                                                           | Jalauka, 910 f. 921                                     |
| Hranyanābha, 72, 91                                                          | Jalika, 196<br>Jambugāma, 108 n                         |
| Hiranyanābha, 72, 91<br>Hiranyapura, 499 n                                   | Jambudipa, Jambudvipa, 86, 172 n                        |
| Hiranyavaha, 249 n                                                           | Janaka, (father of Sita), 40                            |
| Hiranyavati, 492                                                             | Janaka of Kasi, 68                                      |
| Hithum, 406                                                                  | Janaka of the Upanishads, 44 ff. 51 ff. 68              |
| Hitouen, 407                                                                 | Janakavanisa, 51<br>Janamejaya, 2, 3, 141, 491, 46 172  |
| Hiung-Nû, 381, 405, 457 11<br>Ho-ling, 271 n                                 | Jana, Sārkarākshya, 58                                  |
| Hormisdas II. 426                                                            | lanastuti Pautravana, 148                               |
| Hoti, 419                                                                    | Janendra Yasodharman of Mandasot 321                    |
| Hoti, 419<br>Hal-h (e) ou, 407                                               | Jānībigha Ins, 402                                      |
| Hsitun, 407                                                                  | Jarasandha, 102, 167                                    |
| Hsiumi, 407<br>Hsiian-ti, (emperor), 38s                                     | Jaratkāvara Artabhāga, 53<br>Lasdhan Pillar Ins. 450 n  |
| Hung Hungs con 115 FF1                                                       | Jasznan Finar Ins. 450 ti                               |
| Huns, Hunas, 507, 515, 551<br>Hünamandala, 555 ri                            | Jaiupura sione Ins,                                     |
|                                                                              |                                                         |

Java, 492 Jaxartis, 405 Jaya, (Itihasa), 38 Jayadaman, 431 f, 447, 486 n jayadatta, 522 jayadeva, 463 jayanāga headman, 463 Jayanaga, (Gauda King). 535 layatsona, 123 jayatsena, 123 jethamitra, 349 lettuttara, Jetuttara, 175, 223 lih-Kusan, same as Adutvasent. 537 ii Jihonika, Zeionises, 393, 408 mas, 512 m linasena lita-Satru, 175 ivadāman, 450 livaka, 182 ivasuta, 437 Jivita, 527 Jivita Gupta I, 537 u Jivita Gupta II, 532, 536 l jiya-Sattū, 175 Jihārikas, 106 f Jogal thimbi, 434 Johanna Engelberta von Lohuizen de Leeuw. Johiyawār, 546 j. Ins. (Rudradāman I), 270 Junăgadh Ins. 395, 413, 454 11, 507 Junăgadh Rock Ins, 9 n, 240, 246, 251 11, 147 Junha, 178 Jushka, 411, 421 Jushkapura, 421 Jyestha see Jyeshtha, 418 kabandhi Kātvāyana, gi Kabul, see Cophen, 210, 379, 104 Kacha, 470 Kachchha, 447, 448, 547 Kadambas, 360, 441, 415 n, 418 n, 189 n. 537 Kadambas of Vanjayanti, 489 n Kadaphes, see Kozala, 407, 408 kadphies I, see Kujula, 390 n Kadphises II, see Wema, 409 Kaopnises 11, see wena, Käfiristän, 343, 381 Kahaum Ins, 506 n, 512 Kohoda kaushitakeya, 53 Kahola Kuushitaki, 30 Kaira grant, 511 n, 515 n Karrisi sutvan, 171 Kaisara, 422 Kaisarta King, 208, 287 Kaka-Karna, 101 Kākanāna, (Sāficht), 482 Käkanikas, 244 n Kakasena, 14, 40 Kakavarna, 195, 196, 208 n Kākshaseni, 40 Kakuda, Kachchāyana, 51 Kākutstha, 108 Kākus, 480 í

Kakutsha varman, 446 n, 489 n, 537

Kakutths, 113, 114 Kāla, 185 n Kalabhras, 564 Kālachampā, 95 Kalachuri era, 414 Kalachuris, Kalachchuris, 514 n. 533 n. 524 n. 525 n. 535. 555, 564 kalakudi Ins, 500 n Kalakarama Suitania, 540 Kālāmas, 88, 112, 198, 171 Kālāmas of kesaputta, 198 Kalara Janaka, ce Karala Kalasa 197 n Kalasena, 94 Kalawan Ins., 390 n. 412 Kalawan Ins., 390 n. 412 Kalawan copper plate, 307 101 Kalawan 201 n. 408 n Kalindi, 522 Kalindi Naimada 301-Madhya, 494 kalinga, 78, 197 n. 2011, 200, 200, 121, 499 n. 512 449 m. 512 kalinga Edict. 264, 290 Kalinga-nagata, Kalinga Patam, 79 m kali suga cra, 25 Kallır, 423 n. 427 Kallır Allıraryanar, 230 kallısthênes, 295 n kallısthênes, 205 n kallısıpe, ("Iltope, 542, 375 kalpanâmandıtıkâ of Kumāralata, 162 hals: and Gunar Texts, 278 Kalverāma, 399 Kalvana, 428, 144 n Kalvana varman, 467 n kamandaka, s Kamarupa, 275, 480, 515, 529, 548, 551 ft Kamboja, 192 f. 211, 218, 256 Kamisoja Jupamanyaya, 134 Kambuja, 155 Kanchanaputa, So Kanniassadamma, 120 Kamopadhasuddha, 251 Kampilya, Kampilla, 65, 121 Kampa of Kosala, 137 Kamsa of Mathina, 126 Kanstager, 475 n Kamvaka, 20 Kanagora, 65 n kanakakgur, 276 n Kanakhala, 60 Kanaswa Ins. 319 Kanauj, 122, 515, 590 n, 584 n Kanchana Kapura, 100 n Kanchi, 476. Kanlicia case Ins., 360, 369 n, 486, 458, 415 kamshka 1, 108 n, 410 n, 411 f, 416, 421, 449, 483, 544 ff.

kanishka III, 411 ff. (22, 458

kanishka III, 423 n

Kanahka of the Arā Ins, 416, 421, 458 Kaniskapura, 419 Kanka, 149 n Kantakasodhans, 251 n, 283 Kantha, 221 Kantipuri, 414, 425 Kanvas, Kanvayana, 358

|                                                                        | F . T                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Koshthägårika, 460                                                     | Kumaramanya, 346 n, 461, 494, 497 u, 700 i                                |
| Kota, 471, 473, 495                                                    | Kumarapala, 516                                                           |
| kota-Kula, 473                                                         | Kumāra sena, 195 n                                                        |
| Kotātavi, 475 ti<br>Kotīgama, 107                                      | Kumāra Vishnu, 445                                                        |
| Kotivarsha, 495, 514                                                   | Kumbhavati, 82                                                            |
| Kotta-Vishayas, 281 n                                                  | kunāla, 310 f. 323                                                        |
| Kottura, 475 f                                                         | Kunar, 216                                                                |
| Kouei Chouang (Kushām, 107                                             | Kundadhana, 195 ti                                                        |
| kozola Kadaphes, 407 f                                                 | Kundadhani, 495                                                           |
| kozola Kadaphes, 407 f<br>krakochchhanda Buddha, 274                   | Kundagrāma, Kondapura, 107, 202 n                                         |
| kımāditya, see Ghatotkacha Gupta                                       | Kundalayana, 120 n                                                        |
| Kramaditya, see Kumara Gupta II                                        | Kundi, 120                                                                |
| Kramaditya, Skanda Gupta, 570                                          | Kundikeras, 151                                                           |
| Kranganur, 203                                                         | Kundina, 78                                                               |
| kiātha, 221                                                            | Kumindas, 487, 455 H 480 H                                                |
| Kravja, 65                                                             | Kumala, 207, 198 n. 199 n. 538<br>Kumala Satakarni, 300 f. 115            |
| Krimiläsva, 65 n                                                       | Auntala Satakarni, 300 f. 115                                             |
| Krisha, 906, 967 n. Krishna III. 333                                   | kupaka, 293                                                               |
| krishna Gupta, 526, 527, 537 II                                        | kura lus, 552                                                             |
|                                                                        | Kuraraghara, 130                                                          |
| Krishna Satayahana, 957                                                | kimi 1, 4, 12, 23, 60 l, h3, 200                                          |
| Krishna Vasudeva, Devakiputra, see<br>Vasudeva Krishna, 6, 126, 131 ti | Kuru (Kingdoni), 20 f, 41, 65, 120 l                                      |
| Casamera Krisana, o, 120, 131 a                                        | kuru (dakishina), 24 n                                                    |
| Krishna-Varman, 446 n                                                  | karubindəs, 116 n                                                         |
| Krishnasena, 370                                                       | kurujāngala, 20                                                           |
| Kittakshana, 73<br>Kitta-Malaya Vikiama eta, 388                       | Kurukshitta, 1, 20                                                        |
|                                                                        | Kuruksherra, battle or, 6, 30 ii                                          |
| Kriti 49, 73                                                           | kurush, see cyrus, 211                                                    |
| Kidisa jii n                                                           | Kurustavana, 21, 23 n                                                     |
| KIND, 65                                                               | Kusidhyaja, 49                                                            |
| Kshaharata, see Khakharata, 148, 128                                   | kusigra pure, 100                                                         |
| kshattahandhu, 203                                                     | kusanabha, 122                                                            |
| Kshatrapas, see Satraps, 429                                           | Kusasthála, 530 n                                                         |
| Kshatra-pāvan, see Satrap, 211                                         | Kusawa, 108                                                               |
| Kshatti (tribe), 227                                                   | Kushata, 113<br>Kushanas 214, 396, 302 ff. 544 ff                         |
| Kshatti (official), 148                                                | Kushan, 396, 424                                                          |
| Kshiyarsha, see xiixis, 214<br>Kshiemaka, 118                          | Kusathala, see Kanauj,                                                    |
| Kshemaraja, 23 n. 446                                                  | Kusinārā, 118                                                             |
| Kehngala, 310                                                          | Kusthalaputa, 475, 177                                                    |
| Kshudtakas, 212, 224                                                   | kusulua, kusuluka, 393                                                    |
| kiesias kiesian, 215                                                   | Kusumadhyara, 214                                                         |
| Kubera fancestor of Banay, 515.0                                       | Kusumaputa, sc. Pataboutia, 25, 108                                       |
| Kubera of Devaráshtra 475                                              | Kusumadhyaja, 314<br>Kusumapina, 30 Patahputia, 25, 193<br>Kutuamalai 293 |
| Kuberanaga, 489, 498, 705                                              | Kuvinda, 128                                                              |
| Kubitaka, 2770                                                         | Kuyula, Kaphsa, 121                                                       |
| Küdepasırı, see Vaktadesa                                              | kuvulakara, 303, 416 n                                                    |
| Kudurāhāra, 442 n                                                      | Kusulakara Kaphsa, 108, 416 n                                             |
| Kupula Kadphoes (I). 300. 404, 407 ff. 115 f                           |                                                                           |
| Anku, Kukuttha, 114, 114 n                                             | I.                                                                        |
| Kukura, 435. 447                                                       |                                                                           |
| Kulastambha, 529 n                                                     | Lagatormán, 423 n                                                         |
| Kulavriddhi, 495 n. 500 n                                              | Lagatúrmán, 423 n<br>Laghman see Lampäka                                  |
| Kulinda, 20                                                            | Like Himun, 399                                                           |
| kulottunga 1, 365 n                                                    | Lake Isokul, 405                                                          |
| Kuluras, 455 n                                                         | Lala, general, 419                                                        |
| Aumāla, 280                                                            | tala 291 n                                                                |
| Kumaras, 256, 282, 310                                                 | 1 ālāka, 370, 371                                                         |
| kumara Gupta I, 500 ff. 552                                            | Lathya, 427                                                               |
| Kumara Gupta II, Kramaditva. 416, 514.                                 | l ambodara, 363 11                                                        |
| 517, 520                                                               | Lampa, 134                                                                |
| Kumara Gupta III, 527 ff                                               | Lampa, 134<br>Lampāka, 382<br>Long Kie (ka) Lo, 541                       |
| Rumara Gupta, Prince, (Son of Mahasena                                 | long Kit (ka) Lo, 541                                                     |
| Gupta), 514, 532                                                       | Lanka, see Tamraparni, 294 n                                              |
| Gupta), 514, 532<br>Kumāta devi (Gahadvāla Queen). 270                 | Lanshi, 406, 407                                                          |
| Aumāra devi (Lichchhavi princess), 468                                 | Laodike, 342                                                              |
|                                                                        |                                                                           |

kanyākubja see Kanauj, 534 kaofu, 403 f Kapa, 404 Kăpatika, 250 Kapeya, 40 Kapilavāstu, Kapilāvata 138, 271 Kāpiša, Kāpišī, 211. 345 f. 372. 973. 381 192, 414, 424, 428 Kapha, sec Kujala kāpya pataūchala, 54 Karakaņdu, 74. 191 Karāla, 72. 73 Karālu, 73 f Karamunände, 301 Karandu, 74, 78, 122 karas, 164 Kāraskara, 466 n Karatai, 386, 428 Kårddama Kings, 23 n Kärddamaka, 186, 115, 517 Kareot, 56a Karle epigraph, 181 166 Kaimania, 231 Kārmmānia, Bod Kamta pše Kaimāntika, 161 Karma Sachmas 25t n 119 Karna, 95 n, 139 n Katna Susaina, 275 549, 585 551 kartripura, 480 Kārtrikeya, (Worship), 523, 302 ii Kārusha, 119 Käruväki, Oueen, 905 Käsi käsi käsi, 68 ff, 75, 86 f, 196, 182, 186, 188, 206, 518, 523 Kasia, 113 Kasmīra, 274. 321 | 18, | 126 | 52 | 11 kaspenaioi, 395 Kawapiya Arhats, 949 Kassites, 125 ft Kasu Chaidya, 116 Kāwapa Mātafiga, 125 Kasyapa, 16, 195 f Katachhuris, 511 n, 593 n Kajaka, 221 Kathaioi, Katha, Kaihaka 221 Katur, (Katuria, Katyurs), 480 n Kaundinyapura, 78 Kaundinya, Vidarbhi, 77 Kaurāla, 426 f Kaurāvas, 107 and note. Kausambi, Kosambi, 10 42, 011 118, 211 273, 356 Kausika, 444, 498 Kausiki river, 21 Kausiki, (18dy), 349 n Kausiki-Kachchha, 95 n Kausiki-Kachchha, 95 n Kausikiputra, Indragm umra, 199 n Kausikiputra Safa Karm, 444 n Kautilya, see Chānakva, 5, 17, 115, 238, 246, 264, 286 Kausta, 47 Kavasheya, sec Tura Kaviraja, 485 Kaviripattinam, 292 Kekayas, 57, 442 n Kendur plate, 536 n Keralis, 476 n

Kesiputta, 88, 169 Kesins, 65, 66 Ketumati, 68 Kevata Bhoga, 287 Kevatta, minister, 122 Khādātapara, 495 Khaddavali, 441 Ahalatikapavata, 278 Ahalatse Ins, 388, 400 n. 108 110 n Khallataka, 264 n Khandasiri, 363 n Khandava, 20, 42 Khara graha I, 554 n, 535 Kharaosta, 586, 597, 159 Kharapattana, 419 kharpara, 482 n Kharparika, 481, 482 Kharoshthi Ins, 219 Khārvela. 271, 991 ff. 538 ff. 369 ff Khasa, 138 It. 265, 278 Khati iarai, 366 n Khepingala povata, 27; khox 216 Khosh 188, 513 Khotan, 418 Khoten, 275 n Khshayarsha, see yervey Khurāsān, 541 Khushana, 402 f Kia-che, (Kassapa) 200 Kidāra Kushāns 126 kien-Chi, 406 K'icontsieou K'io [04 107 ff Kikata, 100 f. 167 kinds of ruleiship, 199 ff King maker, 154 King ship, 189 ff Ki-pin 170, 181, 185, 101 ff. 410, 112 121, 428 Kutisarman I (Chaliksa) 304 n 500 kiusha, 418 Klentus. 235 n kleoplus, 217 Kodavali, 442, 16; 11 Kohana, 169 fri Kohi-Mor, 218 Koliyas, 100 Kolkai, 192 Kollaga, 107 Konākamana, 304, 707 Kondavidu, 475 n kongoda, 475 n kongu Combatore, 230 Kongunādu, 293 Konkan, 512 Kophal Ins, 277 n Kophalos (Cophacus), 230 Koppalan plates, 304 n Korada, 476 Korandavarna, 196 Norandavarna, 190 Koralya, 180, 195 Kosala North, 70, 88, 136, 170, 512, 550 Kosala (South), 272 n., 414, 475, 512, 550 Kosaladevi, 138 Kosam (see Kausámbl), 512 Kosam Osone Ins, 470 n Kośar, 259, 295

```
l atavishaya, 495. 499 n 512, 535 b
Lauhitya, Lohitya, 31, 515, 525, 532 n
Lekha-hārakas, 285 n
                                                            Maliākūta Pillai Inscription, 520
                                                            Mahālaka, 260
Mahāmaṇḍala, 196 n
 Lekhakas, 252
                                                             Mahāmātras, 184, 249, 256, 281 f. 298 ff
 Lendulura, 442 n
Liaka, 392, 419, 129
                                                            454- 459
Wahānāman of Cevlon, 199
 i ihwa, 218
                                                            Mahanaman (Sakyan), 177
 Lichelthavis, 75, 106, 206 n 155, 466 n 168
                                                            Mahanandin, 193, 197
Mahapadma (father of Bunhasara), 103, 8
 Likhita, 319
 I ton Capital Ins. 38;
 l ipikaras, 281, 284
                                                            Mahapadina Nanda, 198, 201 ff, 195
 Lohita, Lohitya ser lauhitya, 515, 548
                                                            Mahapadmapati, 20% n
 Toka-dhama-deva. 493
                                                            Maha-ptatihara, 197
 Luders Ins, passim, 190 n 141, 211 h, 370
                                                            Māhārakkhita, 540
   454 fl
 lummingama, 27%
                                                             Maharashtra, 279, 428 ff. 179
 lumbinisana. 170
                                                            Mahārathis, 279
Mahārathi Tranakayro, 164 ii
Mahāšāla Jabala, 18
 1 15125, 312, 371, 138
                                                            Mahāsātniyas, 462
Mahasanimata, 116
 Machakinka, 20
                                                            Mahāsena Gupta, 548 [
Mahāsena Guptā Devi. 532
Mahāsena Pradyota, 102 II
 Māchalas, 77
 Madanapala, 516
                                                                                                  191 h, 1951
 Madavika, jbe, 46e ii
                                                               Ser Chandra Pradvota Mahasena
 Madda. 182 n
                                                            Mahasenapati, 930 n. 155, 160
 Madhadesa, 211
                                                            Mahāsilākantaga, 188
 Madharipuita Issarawiia, 111 ii
                                                            Mahāsilava, 137
 Madhuban grant, 542, 533
                                                            Mahāsiva (supta, 467 n. 592 n. 519
 Madhumanta, 82
                                                            Mohāsthana, 419 n
Mannimonia, 55
Madhaya ganga, 501 n
Madhaya gupta, 515, 528 512, 515 f 518 f
Madhaya Sena, 331
Madhaya Varman 1 Janayraya 529
                                                            Mahasthanagarh, 244 n
                                                            Mahasudassana, 114
Mahastara Mahastaraka 103, 100
Mahastara 107, 188, 194, 287
 Madhurá Uttara, 126
                                                            Mahavitsha, 24
 Madhvadeśi, Majpmadesa, 2, 60, 128, 231
                                                            (Sti) Mahendra, 500 II
250, 314, 537
Madhvama Pratibodhiputra 165
                                                            Mahendra (Fastern Ghata), 455
                                                            Mahendra (of Kosola), 475
Mahendra (Maurva), 267, 206, 310 175
 Madhyamikā, 221, 310
 Madra, Madraka, 38, 341 146, 221 0, 280 f
                                                            Mahendrāditya, 500
Madragāru Saungāyani, 50
Mādravatī, 15. 19
Madray (Modein), 1, 25. 174, 211
                                                            Mahendragiri, 269, 471 n
                                                            Mahendra Kalpa 500 n
Mahendra Karmā, 500 n
 Madurā, 202
                                                            Mahendra kumāra, 500 n
Mahendrapāla II (Piatihāta), 516 n
Magadha, 5, 86, 98 ff, 145 f, 176, 181, 472 f, 175 g, 351 f, 471 f, 167 ff, 511 n, 520, 518 f et passin
Magadhapura, 99
                                                            Mahendravarman I Pallava 143 n
                                                            Mahenjo-Daro, 2
                                                            Mahenjo-Dato Ins. 408
Magandiva. 179
                                                            Māhewara (sect), 328
Māheśvara Nāgā, 124
 Magas. King, 295 f. 540
Viagism, 541
Vidiābalādhikrita, 494
                                                            Mahidhara, 448
Mahirakula see Mihirakula
Mahābhāratachārva, 38
                                                            Mahrsha Vishaya, 443 n
                                                            Mahishi, 141, 148, 457, 505
Mährshikas (Tribe), 278
Mahābhisheka, 122, 150 f
Mahāhhojas, 124, 444
Mahādaṇdanāyaka, general, 400, 483, 494 11
                                                            Māhismati (State), 126, 191, 147, 342 II
                                                            Mähishvas, 302 n
Mahodava, 117
497
Mahādeva Dharaghosha Audumbara, 390 n
Mahādevi. 467
Mahājanaka I. 52
Mahājanaka II. 52
Mahājanapadas, 85 ff
Mahā-Kachchāna, 128
                                                            Mantralas of Valabhi, 156 n. 512 511 n
                                                            Maithilas, 206
                                                             Makal-Ambashtha, 226 n
                                                            Makhādeva. 50
Makaravāhinī, 486
Mahākantara, 475
Mahākosala (king), 92, 138, 176
                                                            Makkarakata, 190
                                                            Malava, Malaya, See Mallot, 225, 412 n, 435.
Mahākhushāpāra, 495
Mahākshatrapa Rudra, 386
                                                           435- 455 n. 480, 501 n. 514, 592, 548 f
```

Mālavaka, 514 u Malavalli Record, 445 Mālava-Vikrama. 400, 551 u Malay Archipelago, 483 Malichos, Maliku, 446 n Malıku, 446 n Malini, 5, 96 Mallas Maliki 85, 113 ft, 169. 188 Mallasārula Plate, 557 Mallı (Matāva), 224 Mallika, 178 Mallot, 225 f Malwa. 429 Māmādla, 444 Māmāla, 444 Māmāla, 434 Mambarus, 386, 430 Mamgala, Mangala, 287, 301 Manahali Grant, 516 Manavas, 250 Mandākini, 330 u, 338 n Mandara, 4 Mandara Inscripcion 136 Mandasor. 515 551 n et pasum Mandasor Inscription, 105, 495 h 500 h Mandasya (of Vedic Texts), 19 Mandasya (of epic, 319 Mündhätä, 117 Mangala, Mamgala, 287, 301 Mangalesa, 516 n Mangura, 196 Mangraon Inscription, 546 ii Mani, 542 f Manichaeans, 296 Manigul, 393 Mānikiālā Ins., 392, 418 Maniprapha (kausambi), 195 ii Maniyatappo, 230 Mankhaliputta ve Gosāla Mankhaliputta Mankuwār Ins., 501 n, 303 Manoja, 87 Mänsahra, 273 Mänsehrä Ins., 393 n Mantraraja of Kaurata, 475 Mantrin, 249 ff, 494 f Mantriparishad, 250 t, 280 t 756 l, 494 Manu (Sväyambhuva), 22 n Manu Vaivasvatā, 22 n Marantuka, 20 Margrave, 553 Maru, 448, 546 Marudhanyan, 213 n Marutta Avikshita, 145 Masalia, 1501 Maski Edict, 270, 317 Massaga, 217, 230 Massanoi, 227, 232 Matachi, 41, 64 Māthara, 421, 562 Māthariputra Sivalakuta, 444 Mathava, 50, 70 Mathura, Methora, 124, 383 394, 414, 421, 472 n, 473 Mathura Lion Capital Ins., 383, 394 n. 398 Matila, Matilla, 471 Matischivas, Councillors, 449, 459 [ Matrivishnu, 495, 522

Matsya, g n, 20, 61, 129 Nawakes, Mavatrs, 386 Maucs, 375 n. 378, 387, 396 Maukhari, 467 n. 496 n. 515, 517, 530 Maurya, Monyas, 4 n. 169, 172, 231 ff, 236 n Mayidavolu, 442 n Mayidavolu Plates, 89, 277 n Mayūraposhaka, 256 Mayursarman, 445 n, 530 n Marcles, 212 Medius Hydaspes, 376 n Megashenes, 242 ff Megashenes, 242 ff Meghas, Maghas, 292, 470 Megha-Varna, 200, 484 Meharauh Iron Pullar Itus, 472 n Mekala, 502 f, 502 n Mekala, 502 f, 502 n Memphis, 541 Memander, 338 fl. 373 f Meridarch, 484, 455 Neridarkha Theudota, 455 n Mesaki, Mawakes, Mesares, 384 i Mihnakula, 504 n, 518 f, 553, 559 Milinda, 198 n, 198 Milinda Pañho, 204, 200 n, 210, 238, 338 Min, 386, 547 Minadra See Menander Mung. 410 Minnagara, 385, 101 130, 517 Mitanni, 125 n Mithi, 49 Mithila, 48, 106 Mithra, 420 n Mithradates, Mithridates, 311, 370 Mitra Coins, 348 f Mitta Cours, 529 Mittadevi, 519 Mittas, 348, 355 ff. 389 Micchehhas, 509 Mnemon (King), 215 Modagiri, 95 n Modo galingar, 84 Modubae, 84 Moeres, 220 Moga, 587 Mokhabsa, Mokhabnam, 355, 540 Mo la po, 514 n. 554 Molindae, 84 Mohni, 68 Mophy See Ambhi, 219 Mora-iātaka, 296 n More, 313 n Moris, 286 Moriyas, 172 Mosul, 541 Mote Hall, 114 Mou-lo San-pu-la Sec Mülasthanapura Mousikanos, 228 Mousopalle, 562 Mrigadhara, 178 Mriganka, 535 Mrigasikhavana, 467 Mrigeravarman, 446 n Müchipa, 84 Muchukarna, 228 n Mudgala, 65 n Müjavat, 55 Mukhalingam, 79 n Mukhalingam, 79 n Mukhara See Maukhari, 530, 554, 555 f

Mukhyas, 181 Mulaka, 80 n, 129, 363 n 495 971 Nandana, 514 n Nandana of the Amauna plate, 529 Mulasthānapura, 545 Multan, 544 f Muluda, 469 Mulwasar tank Ins., 450 n Nandapur, 499 n, 522 n Vandarāja, 358 Nandi, King, 471 ff Mulwasar tank 1185, 430 ft Munda (King), 193, 195 Mundas (Class or Spies), 259 Muriyakala, 332 ff Murundas, 259, 381, 482, 483 Mushika, 84, 228 n, 293 Nandinagar, 134 Nandivasas, 473 Минкападага, 370 Na per-Kea, 274 Mutibas, 84 Mūvīpa, 84 Nagsh-1-Rustum, Muziris, 293 Myākadom Ins , 164 n. 442 445 Mysore Ins., 316 n Nabatacan, 446 n Nabhāga, 108 Nabhapamtis, 271 Nāchnā, 478, 479 Nachne ki talai, 478 n Nasatyas, 125 n Nadikas, 107 Vagas, 6, 191, 414, 421 442 n. 472 n Nagadatta, 471 Vätikas, 107 n Nāga Dusaka, 199 Nagalaka, Nugala Visohājaka, Nugarassā Nāvadhyaksha, 254 Vahārikā, 281, 459 Nāganikā 500 Nāvanikā, 158 n. 464, 457 Nagarabbukti, 495 Nagarádhyaksha, 259 Vagaraka, 281 Vavv. 254, 441 n Vavvāvakāšikā 554. 557 Vagarākshadarsa, 450 Nagarasteshthin, 406 Navaka, 160 Navamka, 35,7 f. 360 Nearchos, 228n Nagardhan, 499 n Nāgārjuna. 414. 414 n. 121 Nāgārjum Hill. 411 Nāgārjuna Hill Cave Ins., 514 n. 548 Nearthus, 254 Nāgārjumkonda Ins., 246, 275 n, 484, 139 Nāgasāvaya (Hāstmapura) 21, 40 n Neitir 5 n Vägasena (King), 471 ff Nevika, 462 Ngan-Si, 579, 407 Nagasena (Sage), 458 Nagavana, 251 n Nagnapit, Naggap Naggati 55 74, 122 131 Nahapāna, 399, 109, 134, 43<sup>4</sup> Nidhanpur plate, 539 n Nigāli Sagar, 304 Nigama, 463 f Nahavāhana, 412 II Naigamas, 555 n Naimishas, 66 n, 71, 195 Nigamapradhanah, 259 n Nigama Sabha, 150 Nakhavant, 425, 172 n Nakula, 37 Nakula, 37 Nalanda Grant, 487 II Nalanda Seal, 504 n, 521 Nalanda Stone Ins. 519 n, 521 II Nijhati, 300 Nikaia, 292 Nikias, 375 n Nilapalli, 476 Nalas, 563 Nambanus, Nambarus, 986 490 Namigada Ins. 987 n Nami Sāpya, 50, 52, 71 f Nimi, 121 Nipishta, 215 Nurgranthas, 287 Nana, 420 n Nanāghār, 357 Nānāghāt Cave Ins., 362 n Nănăghāt Rerord, 358 n Nănaka Coins, 420 n Nanda, 193 n, 197 f, 201 ff, 493 n, 984 f,

Nandisena, 129 Nandisena, 129 Nandisena, Vartivardhana, 199, 194 105, 106, 334 Nandivarman (Pallava), 449 n, 502 n Nārada, 226, 485 Narasimha Gupta Bālāditsa, 516, 517 l 527 n, 558 Narasimha Varman, 443 n Naravarman of Mandasor, 152, 501 n Nādayana Kānva, 353 Nārāsanapāla, 356 n Naiendra Chandra, Narendra Sinhia, 488 Narendragupta, 584 n Narendrasena Vakataka, 512, 598, 558 Vävik Pravavit, 961, 970. 431. Nävik Ins., 966, 466 Natti, 174 Nau-Nand-Dehra (Nander), 206 n f. 207 Navagráma Grant, 278 n Navanandáh, 197 f Navanara, Navanagara, 199, 114 n Nemi, 74 Nepal, 48, 274, 168, 468 n 480 Nicaca, 374 Nichakshu, 39, 645, 118 Nichehhiyi See Lichehhavi Nigantha Nataputta, 287 Nirukta, 5 Nirukta, 5 Nirukta, 6 Mahāvīra and Gotama), 180 n. 190, 190 f Nervāna Temple, 115 Nishāda, 97 n, 143 169, 175, 560 Nisrishtārthah, 252, 284

Nomarch, 221 Pañchamaka, 196 Pañchanagari, 495 n. 500 n Nyagrodhavana, 172 Panchao, 419, 457 n Pandasa Pandus, I, 96 f, 100 n, 191, 192, Nysa, 217 Vysacans, 217 481 Pandion, 400 n Pandita-Kausiki, 946 0 Oath (cotonation), 150 Pandoouoi, 481 Oddavädi, 124 Pandugati, 208 Panduka, 208 Oddiyana, 217 Odraka, Udaka, 349 Pāndya, 292, 372 Panini, 7, 29, 32, 40, 17, 60, 107, 207 ti Ohind. 427 Okkāka, 117, 145 Omphis see Ambhi. 219 Panija gharika, 461 Ophiu see Souvira Panjab. 4 Panjiar Ins. 403, 408 Orodes II, 378 n Orthagnes, 400 Ossadioi, 227 Otthaddha (Mahali), 111 Panikora, see gourt, 217 Panjshir 210 Pantaleon, 573 Para Ablara, 73 Para Atnara, ser Amara, qu Oxydrakai, see Kshudiak, 121 Oxykanos, 228 Ozene see Vijam, 446 Paradas, 278 Parastakas, 278 n Paiākramānka, 470, pro Parama daivata, 495 Pabbajjā, 540 Pabhosa Ins., 349 Paramartha, 162, 408 ii Parama,-Svamin, 551 n Pādā, 294, 294 n Padangali, 144 Paramishthya, 146 Para-pasamda-garahā, 889 Para Samudra, see Ceston, 2014 Parasikas (Persans), 446 n. 575 l'adma, 476 n Padmavati Queen of Ajata-Satiu, 187 Padmavati Queen of Cdavana 179, 414, Parasripuna Sarvatata, 181 Parasuram, 366 Parikshit, 1, 2, 3, 11 ff. 25 f 125, 472 0, 175, 492 Pāhādpur Epigraph, 512 0 Patenas, (see parmah), 45 Pahadpur plate, 522 n Pātokshitas, 11 ff. 14 Pārmida 278 Pahlavas, 4, 199 ff Paikuli Ins., 424 ft Parimilätthäh, 28; Painnas, 8 n Parinah, 20, 35 Parishad, Parisha, 135, 173, 248 n. 250, Parthau see Pratishthana 27 n 31: 280 f 303. 464. 197 Parmakra, Pannhakra, 65 Patthänakas, 277 ti Pakārākhya, 521 n Pakore, 994, 402 Pakore, (Pakihun), 213 224 Pakyika (Pakihus), 213 Pakudha Kachchāvana, (Kakiida, 41 Paritrajakā, Mahārājas, 178. 548 Parivokti, 144 Pariviājikās, 250 Pārījātia, 435. 555 n Parkham Statue, 190 n Parnadatta, 511 f, 553 Pala, 516, 535
Pala (Kings), 329 II. 426 II. 5,7
Paladas. 276, 378
Palacumundu, 294 II Paropamisadac, Paropani sadai 248, 275 ii Parka, (Buddhist), 421 Palacsonomo, 294 " Pālāgala (Counier) 149 Pālāgali, 144 Palakka, Palakkada, 459 175 177 Parica Jina, 87, 132 Pārtha Kāimīra, 449 n Parthalis, 271 Palaka, 194. 195. 262 n
Palākā, 446 n
Palibothra Palmbothra se Pataloputi i Parthians, 575, 379 Parushni, 58 Pasenadi, see Prasenut, Passani, 476 Paéns, 125 207
Palibothri. 275
Palidas, Pāladus, Pārtindas, 276
Palimbothra, see Pataliputra, 247
Pallava, 442, 446 n, 477, 406 n
Palnād Ins, 443 n
Paloura, 271 n Patala, Patalene, ser Faula, 229, 388, 395 Pataliputra, 92, 104, 193, 196, 243, 484, 490 Patańchala, 59 Patika, 392 f. 396 f. 429 Patiwedaka, 281, 284, 300 Paina Statue, 192 n, 196, 196 n Patrokles, 266 Pamivs, 406 Pañcha Gauda. 557 Pattan plate, 448 n Pañchālas, 7, 20, 64, 121, 171, 206 Patumitra, 502

Paudanya, 143 n Paulushi Satyayajfia, 46 Polyxenos, 373 n. 398 n Po-mo, 484 Poona plates, 484 n Poržna Pakiti, 247 Patimāvai, see Padmavatı, wife of Ajātsutu Paurava, 21, 35, 220 Pauramasa, 363 n Paura-Vyžvahārika, 281 Poros Elder, 220, 223 n, 250 Poros vounger, 221 Portikanos, see Oxykanos 228 Paushkarasādi, 31 Paushkarasārin, 174 Pāvā, 108 n, 119 f Potta, 404, 407 Potali, 87, 128, 271 n Potana, 80, 128, 435 n Potiao, 410, 416, 423 n Pounasta, 562 Pavenc potthaka, 100 n Pavvaiya, 553 Pāyāsi chief of Setavyā, 198 Prabhadras, 135 n Prabhakara, 495 n Peda, 497 n Pedavegi plate Ins., 477 n Pedda-vegi, 476 Penukenda Plate, 442 n Prabhasa, 429
Prabhasa, 429
Prabhavati (Gupta), 489, 498
Prabhavati (Utkala), 124, 489
Prachamita, see Pratyanta, 476, 280, 291, 471 Penukoda Plate, 1902 ti Perimuda, 292 n Periyar River, 295 Prachinasala Anupamanyasa 59 l'ersia (Iran), 211 Prachya, 189, 256 Prachya, Pañchālas, 65 Persians, 4, 211 f Persepolis, 212, 214, 123 n Pradesan, 281 n, 494 t Persis, 541 Peshawar rasker Ins. 420 Pradeshtris, 251 n. 285 Pradesikas, Pradesikas, 281, 285, 266 Petavaltu, 237 Petranika, Pitinika, 276 Pradetikeivara, 283 Pradhanas, 494. Peukelaotis, see Pushkarāsati 218 Pradvota of Avanti, 8, 27 n, 72, 102, 151 ( Penkolas, 375 Phogelas (Phogeus), 225 191, 201 Philadelphos, Ptolems 11, 266 Praesti, 228 Philippos, 231 Prakāšaditsa, 518, 521 n Philopatos, 373 n Philosenos, 375 Prakatāditya, 519, 524 n. 525 n. 557 n. Pramaganda, 100 f Phoenicians, 219 Pramatuka, 45 Phra. 377 n Pranava, 9 n. 410 161 Phraoics, 377 n. 390 Prarjunas, 180 Prasenaju (Pasenach of Kosalas, 8, 74, 00 Phrynt, 998 Pihunda, 372 Pihunga, 372
Piler, 374
Piler, 1874
Piler, 158, 176 Prasenjit (Successor of Kakavarnin), 106 to Prasiake, 65 n Prasians Paren, 208, 251, 27; Prachiputra, Astrivasin, 47 Prastoka, 65 Prataidana, 69, 75, 88, 119 n Prathama Kavastha, 196 Prathama Kulika, 496 Pimprama, 221 Pratihāra, dynasty, 516 n. 755 Pina, 497 n Pindola, 180 Pratipa, 12 Pratipa prātisatvana 29 Pingala, 45, 257 Pratishthana, 387, 347, 498 l'ippalāda, 72 Pipphalivana, 169. 172. 297 Pratiéravas, 12 Pratyanta, 596 Pratahana Jawah, soc Jawahi, 67 121 Piprawa, 170 n Piriya, 497 n Pishtapura, Pithapuram, 85, 475, 56: Pravarapura, 409 n Pravarasena I, Väkätaka, 477-481 Pithuda, 372 Pithuda, 372 Pithuda, Pitundra, 372 Pithuka, 276 Piyadasi, see Asoka Poduna, 128 Podivil Hill, (Malaya), 259, 275 Pravarvasena II 81. 498, 511 Prayaga, 549 Prothivishena I. 477 f. 489 Prothivishena II. 478 Prithryshena (Mantrin), 494 n. 301 Prithrysecia (manun), 5-4 m. Priyaka, 195 praesti, 228 Prosi Kantienbeya, 65 Prolemy II, philadelphos, 266, 244, 510 P(tole maise (Siro), 498 Prolemy III, 265 n Pokharan, Pokran, Pokurna. 472 Polamuru plate, 529 Po-la-see, 541

Po-ling, 271 n Polyandry, 38

Rajalipskara, 459 Puad'ien, 410 Pugar, 292 Rajamatya, 460 Rajan, 53, 142 Rājapura (Kalinga), 79 Rājapura (Kamboja), 183 i Pukkusati, 132, 174 Pratabgarh Ins, 516 n Pulakeun II, Chalukya, 25, 291, 449, 516 n Pulika, (Punika), Panaka, 102, 191 Răjapurohit, 155 Pulinda, 83, 84, 278 Pulisā, 261 n. 281, 284 Rajarajā, 156 n. Rājaputra deva-bhattáraka, 495 Pulomã, 438 Räjukäsana, 248 Pulomavi, Baithana, 369 n. 498, 499 Pulomavi (Myakadoni Ins), 442 Rājasmha, 466 Rajastiva 53. 112. 116. 117. 118 Pulomasi (Puranas), 411 Rajātnāja, 156 Pulomāvi (Sıri), šatavahani hāra, King of Rasavaidva, 139 the Satavanas, 361 Pulumāvi, (Andhra King), 28 Pulumavi, Vasishthīputra Svamisri (inscrip-Rajavishava, 276 Rajavuktas, 281 n Ranugáhaka amachcha, 282 Rajjoka, Rājūjūkas, 255, 258 281 n 282 l tion and coins), 962 n, 438 289 n. 298 f. 925 n. 154 150 Rājula Rājuvula, 994 f Pulumāvi, Satavāhana, King, **500** Gautamiputra, 358, 134, 135, 148, 199-Rajvasti, 534 Pulusha prāchīnavogsa, 46 Punarabhisheka, 146, 149 f Rājsa Vatdbana, 515, 580 n. 542 Rāma, 72, 90 Pundranagara, 241 Pundranagara, 241 Pundranagara, 141 Pundranagara Rāurgāma, 169 Rama (sarmit) Gupta, 488 n Ramapála, 516 300, 522, 525 f Pupphavati, 68 Ramma City, 68 Rana Bhandagar-adhikarana 10-Pürananda, 197 Purika, 352 Rashada, 259 Purnakausika, 501 n Rashtra, 11, 462 Rashtrashtrikuta, 258 n Pürnavatman, 319, 467 n, 511 n, 585, 548 Pürnot Sanga, 363 n Raditrapala Official, 232 Purohita, 148 319 Raylthagada king 208 Puru(s), 21 f. 121, 220 Puru Gupta, Pura, 466, 503, 516 ff. 522 Rashtrapati 162 Rāstrakūla 106 tt. 155 Rathikas, Rāshtrikas, 276, 162 Purukutsa, 90 Puru-ravas Aila, 23 Rashtt 13. 257 258 n. 259 282 n Purushapura, 418 f, 498 n Rathagrater, ja Purv-apar-Akar-Avanti. 447 Rathamisala, 188 Purva Malava, 514 n Rathikas, 257 n. 258 n. 276, 279 l 280, 281, Pushamitras, 502 f. 507 f 284. 282 11 Pushkara, 429 Ratmins, 148, 154 Pushkarana, 472 f PushkaraGrim, see PukkGin, 192 Pushkaravati, Pushkalasati, 54, 240 273. Ratideta 329 n Ratnaput, 175 n Ratthupala, 120 372, 375, 187 Pushvabbūti, 514, 530 ft 533 ft. 531 ft 532 Enskill 25 Rentt of Videba, 78, 80, 129 Pushvadbarman, 910 Pushvadbarman, 910 Pushvagupiā, 240, 257, 494 n Pushvamura king, 169, 268 n, 910, 513, 920 n, 921, 327 ff 912, 879, 484, 592 532 Republics, 100, 113, 120 129 126, 155, 151 165 ff. 216 ff. 155, 180 f Resottane Pitata Chakra Sthapatt 157 Ridhapur Plates Ins., 968 tt Puspapura, 302 Pusi pala, 496 Puta bhedana, 59 Riksha (Mountains), 29, 180 n Ripanjaya, 102 Rishabha, 22 n. Rishadhadatta, see Ushayadata, 120 Rishigiri, 100 Rishyasiinga, 95 ii Ristika see Rathika, Rādha, Rādhāpuri, 294 n. 529 549 Ristikas, 276 Radhagupta, 268 Radhika, 961 Rituparna, 90, 93 Roads (Maurya), 252, 305 Rock edicts of Asoka, 248 n Rahamusala, Rathamusala, 188 Rahasyādhikṛta, 459 Rakula, 8, 92 Rājāgriha-(kikaya), 57 Minor Rock Edict-I, 278, 297, 298 n Rock edact II, 204 Rajagriha, Magadha, 58, 96, 99, 101, 191, Rock Edict III. 248 n 280, 282, 319 Rock Edict IV. 260, 296, 298 n, 902 n 319 Rock Edict V. 267, 269, 280, 320 332, 370 f Kājagriha (Balkh), 58

. Rock Edict VI, 280

Răjakarti, Răjakrii, 145, 154, 155

Sahet Mahet Ins. 148 n Rock Edict VIII, 240, 263 269, 304 Sahya, 435 4aila, 460 Rock Edict XII, 282, 506 Rock Edict 19th, 199, 256, 269 n. 269. 571. Saisunaga, 27 n 274, 275, 280, 294 faivism, 410, 429 Rohini, 170 Saiwang, 375, 381 Saiwang, 375, 381 Saka (People), 3, 4, 214, 376 f, 581 ff, 446 ff Saka tra, 27, 415, 415 n, 544 f Sakalya, acc Sagala, 59, 558 Rohita, 90 Robitaka, 20, 459 n Roma, 422 Romakas, Rome, 4, 88, 409 f Gakala, 55, 579 n, 481 Saka Lord, see Saiwang Roruka, 174 Rsika. 371 n saka Murunda, 482 f Rtam, 214 Rtau, 214 Rudrabditi, 450 Rudradāman I, 9 n, 195, 270, 961, 413. 422, 430 f, 439, 447 ff, 458, 544 ff Rudradāman II, 450 Sakasthāna, 377, 386, 399, 451 Sāketa, see Soked, 340 takrāditva, 504 f Sakti-Kumāra, Sakti-Srī Sakti-Kumāra, Sakti-Srī, 963 n. 960 Rudradatta, 480 n Rudradaman, Rock inscription of Junagarh. fakuntala, 22 n Sakya, 7, 92, 169, 455 Salākā-gāhāpaka, 174 240, 257 Rudra-deva, 471 Rudradhara Bhattarika, 456 Salakonoi, 445 Rudrasena I, Kshatrapa, 450 Rudrasena II, Kshatrapa, 470 Rudrasena III, 450 f. 479 Rudrasena III, 450 f. 479 Rudrasena III Väkataka, 471, 477 Sālankayana, 442 m. 445. 476 Sāliśtika, 312, 324 m Sālivāhana, 356 n. 412 m \$51vas, 61, 195 Rudrasena (II), Vākajaka, 477, 489 Samāchāradeva, 557 Sambodhi, 501 Sambatartri, 251, 285, 460 Samājas, 290, 207 f, 525 n Samantapañchaka, 21 Rudra Simha I, 450 Rudra Simha III, 150 f. 479 n Rudiāvana, 174 Rulupurisadāta, 412 n Rummundu pillar, 170 271, 304 Samāpā, 272 f. 276 Samara Simha, 497 n Riipadariaka, 253 Samatata, 275, 479, 556 Rupnāth, 278 Sambastan, 295 Sambhuttara, 86 Sambos, 229 Samcharamtaka, Sancharin, 239, 454, 464 faba. 490, 494 Sämdhivigrahika, 461, 494 Sabarae, 84 Samgharaksha, 421 Sabarcae, 225 Samgrahitri, 140 Sahagrae, 225 Sabbamitta, 94 n Sabatthaka, 184 Samiti, 155 Samkaragana, 511 n, 515 n, 555, Samkassa (Sankasya), 49, 175 Sabha, 154 Sacac, See Sakas Samkshobha 513, 523 Sakarauli, 376 Sampadı, 511 Samprati, 311 Samraj, Samrat, 53, 142 Samrajya, 140 f Sacastene, 478 n Sachiva, 249, 381, 490 Sacian, 216, 386 Sadáchandra, 472 n Sádaganna, 168 Samsthah, 259 Samtanu, 13, 145, 144 Samudaya, 284 Sadānīrā. 48 70 Samudra-Vijava, 104, 426, 470 ff, 484 ff Samudra-Vijava, 105, 200, 206 n, 414, 426, 442 n, 440, 467 n, 484 Samvara, 144 Sadvargikas, 244 n Saffarids, 427 Sagala, Sagalanagara, 19, 60 n. 990, 972, 481 Sāgar, 495 fi Sahadeva, Sārfijaya, 65, 108 Samvarana, 29 Sahadeva (Vaisalika), 108 Sahadeva (father of Somaka), 65, 74, 108 Sanabares, 402 Sanakānīkas, 480 f Sahadeva (Kuru), 37 Sahadeva (Brihadratha). 102 Sancharah, 259 Sănchi Ins, 968, 489 Sandanes, 428 Sahaja, 129 Sandrokoptos, Sandrokottos, Sahajāti, 116 Sandrocottus, see Chandragupta, 294, 277 Sangaeus, see Safijaya, 290 Sahālin, 196 n Sahalitavi, 475 n Sahalya, Sahalin, 208 n Sangala (Sānkala), 222 Sanghas, 257 Sahasanka of Ujjain, 491 n Sanghadaman, 450

Sahasranika, 119

Sanghamukhya, 126 Sangharaksha, 421 Sanghārāma, 420 Sangrahana, 251 n Sanjaya of Magadha, 196 Safijaya of Pafichāla, 123 Safijaya of Pushkarāvati, 250 Sañjaya (Suta), 184 n Sañjiviputra, 46 Sańkassa, 124 Sankhyayaka, 258 Sankhayana (Gunakhya), 31 f Sannidhatri, 251, 261, 460 Sapedana, 402 Sapedana, 40e Sarabha, 117, 217 Saraganus, 367, 428 Sārdāhblavarman, 550 Sārnāth Buddhist Image Ius, 520 Sārnāth Edict, 306 Särnäth Ins, 513, 522, 524 n Särnäth Ins, (Kumäradesi), 269 Särnärh Inscription of Prakatāditya, 519 Sarancae, 376 Sarancae, see Sarancae, Sarpikā, 71 Sārthavāha, 496 Sarvabhauma, Sarvabhūmi, 34, 152 Sarva-Kshatrantaka, 206, 471 Sarvanāga, 474, 495, 512 Sarvañjaha, 196 Sarvarñjochchhetta, 470 n 471 f. 486 Sarvartha Siddhi, 236 n Sarvasena, 499 n Sarvastivādin School, 541 Sarvatāta, 358 n. 484 Sarvavarman, 592, 582 H, 548 Saryanāvat, 21 Sasa, 194, 102 Sasanahara, 284 Sasas, Sasan, 394 sasanka, 584. 557 Śaśigupta, 230 Sassanian, 423 n. 424, 451, 554 Sassanids, 483 n Sastavasna, 402 Satadhanvan, Sātadhanus, 4 n. 310, 313 Sătahanırattha, 364, 462 Satakarnı I, 202 n, 357 f, 363 n, 367, 369. 434, 484 Satakarni Gautamiputra 199, 958 n. 361 462 n. 448 Sātānīka, Son of Janmejaya, 39, 45 Satānīka of Kausāmbī, 98, 119, 179 Saranika Satrajita, 40, 68, 87, 151 Satara grant, 516 n Satavahanas, 6, 8, 28, 412 n, 364, 445 Sătavāhana, Pratisthāna, 438 Sātavāhani-hāra, 365, 462 Satavastra, 462 Sati Sirimata, see Sakti-Srf, 369 Satiyaputra, 292 f Satraps, 392, 490 Satrapy, 213 Satra Saha, 65 Satri, 259

Satyavajfia, 46, 58, 63 Satyamërtanda, 184 Saubhuti (Sapeithes, Sophytes), 222 f Saudyumni, 23 Sannaka, Indrota Daivapa, 16 f. 35, 40, 46 Saunaka Kapeya, 40 Savatthı (Sravatsı of Kosala), 31, 89, 94, 175, el passim Scylax of Carvanda, 212 Scythian, 376, 547 Scythian Administration, 454 ff Scythianus, 542 Seistän, 542 Seistän, see Sakasthäna Selcukos, Selcucus, 199, 241 ff, 266 Sēna, 435 Senāgopas, 460 Senžitt 102 Sena King, 118 n Senānāvaka, mahāmattas, 184 Senani, 148 Senapati (General), 177, 178, 147, 460 Seniya, see Srenva, Seres, 338 Seri, 83 Setakannika, 96 Setavia, 80, 198 Setu. 76 Setubandha, 418 n Sevanaga, Sechanaka, 186 Sevaviva, 58 Shāhān-Shāh 518 Shāhba/garhi, 273 Shahdaur Ins. 887 n Shahdaur Inscription of Sivarakshita soon Shahpur II, 123 n 426, 451 Shi ki, 406 Shorkot Ins., 224 Shung mi, 406 Sibi, Sibor, 61, 85 n, 225 f, 227 Sibot, 223 Sibipura, 223 Sibyrtios, 243 Siddhāitha, father of Mahāvīra, 107 Siddhārtha (Buddha), 7, 78, 92 Sigal, 378 n. 381 Sigerdes, 558 Sih2, 111 Sihapura, 117 Sikhandin, 67 sikhandin yajnasena, 7 Sikharawamein, 493, 494 n Siladitya of Mo-la-po, 524 n, 558 n Silaka Satavatya, 67 Silavati, 185 n Silavati, 145 Simha Chandra, Simha Vikrama, 488, 500 n Simhala, see Ceylon, 482 Simhapura, 79 Simhasena, 262 Simha-Vähini, 486 Sattabhu of Kalinga, 78, 129, 152 n Sinha Varman, (Mandasor), 472 Satvatas, Satvatas, Satvatas, 24, 78 n, 80, 81, 124 ff, 128 Sinha Varman, (Pallava), 149 n

Simha Vikrama, 488 Simha Vishnu, 443 n Simuka, 357, 366, 458 n Sindbia, 475 n Sindhu-Sauvira, 227, 413, 447, 448, 544 Sindimana, 229 Singupuram, 79 n Sinthus, 385 Sin-1u, see Sindhu, 546 Siradhvaja, (Janaka II), 49, 51, 72 Sirikhada, 440 n Siri-Kubha Satakani, 8 Stri-Vaddha, 178 Siro P(t)olemaios, 438 Sirpur Stone Ins of Mahāšiva Gupta, 467 n. 532 E Sirsukh, 389 Sirskottos (Sasgupta), 230 Sistán See Sakasthána Śrśuka, 352 śrśunaga (susunaga), 104, 195, 195, 352, Sisunandi, 352, 473 Sisupāla Sunītha, 117 Sirā, 51, 49, 72 Siva (wor-hip of) 186 n, 410, 301 Siva-datia, ffr n Siva Gupta, 445, 466 Sivāji 141, 491 Sivala Kura, 441 Sivamagha, Sivamegha, 470 Sivanandi, 178 Sivapina, 224 Sisascha, 392 Siva Skanda Dutta, 162 Siva Skanda Dutta, 102 Siva-Skanda-Gupta, 466 Siva-Skanda Satakarni, 445 Siva Skanda Vaiman, 83, 364, 442 n, 459 śwa-śri, św.sri Apilaka, 962 śwa śri Puloma, 440 śwasyāti, 364 n. 433 świ 157, 229 f Skanda (God), 286 n Skanda Gupta, 426, 466, 515 151 f. 553 Skanda naga, 428, 469 Skanda Naga Sataka, 360, 445 Skanda Satakarnı, 440 n Skanda Srī, 369 n ikandasvätt, 360, 461 Skandavarman, 443 n Slaves, 228, 245 n, 301 Soastus, see Savastu, 218 śodāsa, see Śudasa, 446 Sodrai (Sogdos), 227, 232 Sogdians, 216, 376, 385 ff Sogdianian, 216 Sogdianian, 216 Sogdoi, see Sodrai, 227, 252 Soligaura copperplate Ins, 281 n Soked (Sāketa), 418 Solaki, Solanki, 529 Solar race, 88 n Solasa Mahājanapada, 85 ff

Solidus, 412 Somadatta, 108 Somadeva, 553 Somakas, 66, 66, 74 Somaka Sähadevya, 74, 77, 108 Somākhya, 535 Somapura, 522 n Somasarman, 515 Somaśushma, 17 Somaśushma Satyayajńi Prachinayogya, 46 Somavamsı, 360 Somdāsa, see Sudasa Sona, 243 n Sona Kolivisa, 155 Sona Sătrăsāha, 65, 66 f Sonpat copper seal, 552 Sopeithes, 221 Sophagasenos, see Subhāgasena, 317 Sophir, see Souvira, a Sophon, 541 Sophytes, see Saubhüti, 222 Sorevya, 124 Soter, 266 Soter Megas, 410 n Sotthisma, 70 Sotthivatinagara, 116 Sovira, see Souvira : Solira, see Southia, 15 Spalaga-dama, 378 Spalaga-dama, 378, 589 Spalahora (Spalyris), 378, 379, 390 Spalirises, 378, 389, 429, 458 Spies, 258 f, 454 framana, 262 sramana, soe Framana mahāmātra, gos n Siāvasti, see Savatthi, 475, 491 n Sravastibhukti, 495, 556 Srenika, see Stenika, 181 Srenya, Seniya, šrenika, 105, 181 śreshthi-Sārtha vāha-kulika-migama, 198 śridharavarman, 485 śrigupta, 467 f śrī Haridāsa, 467 fri Kantha, 514, 582 Sri Karna Satakarni, 441 n Sri Kumbha Satakarni, 441 n Srimāra rāja, 96 n Srīnagari, 274 Sringaveravithi, 501 n Srifijava of Vartali, 108 Srifijavas (Tribe), 7, 24, 56 f, 65, 66, 108, 144 \$rī Pratāpa, 500 n Sıīpurn, 475 Śrīrājya, 83 śrī Saka Sātakarņi, 441 n Srī Sāta, 367 Gautamiputra Srī Sıvamagha, 470 <rī Sivamaka Sāta, 441 n Srī Vatsadevī, 517 Srī Vatsadevī, 517 Srī Vijaya, 89 n Srī Vikramah, 517 Srī-Vira-Purusha-datta, 448 n śrī Vishava, 85 n Sri Visiava, on i Śruta coins, 473 Śrutasena, 13 f Sthānika, 260 Sthāniya, 251 n Sthapati, 144, 149 Strato II, 458

Stratos, 375 Stryadhyaksha, 282 St. Thomas. The Apostle, 400 n, 401 Stupa Jagavyapeta, 442 n Suari, 84 Subahu, 174 Subandhu, 264 n Subhadrängi, 267 n Subhāgasena, 311, 321 Suchandra, 108 Suchivriksha Gaupālāvana, 41 Sudakshina, 195 Sudarsana, 512 Sudarsana Lake, 240, 449 Sudarśanapura, 130 Sudās, 22 n. 62, 67, 223, 194 Sudassana, 68 Suddhodana, 92 Südra, 227, 441 n. 481 n. Südra Kings, 315 f. Sugamgiya palare, 371 n. Suganga, 244 n. Suivihār, 384, 403, 413, 544 ff Sui Vihār lus, 403, 413 Sujveshtha, see Vasujveshtha 948 Sukalpa, 208 Sukešā Bhāradvāja, 72, 91 Suketu Varman, 326 Süksham Siva. 536 Suktimati (river), 116 śukuli deśa, 494 Sūlikas, 529 Sulka, 460 Sultanpur, 400 n Sumana, 267, 326 Sumantra, 148 n Sumati of Vaisali, 108 Sumatra, 83 n Sumsumära hill, 119, 169, 171 Sunahsepa, 148 Sunakkhatha, 111 Sunandana, 455 Sunanda Sātakarni, 428 Sundara chola, 457 n Sundaravarman. 466 n Sungas, 927 ff, 959 ff, 467 Sung-yun, 407 n Sunidha, 187 Sunitha, 117 Sun Temple, 546 Subhagasenus, 321 Suplan Sārñjaya, 65 Surabadhus, 532 n Surapāla, 197 n Sūrasena, Sūrasenakas, 20, 61, 124, 174, Suräshtra, 76, 240, 256, 251, 279, 998, 383, 435, 447, 494 Surasmichandra, 522 Suratha, 435 Surpārakah, 429, 448 Surundhana, 68 Süryavarman, 532 n Susarman, 353, 357 Sushena, 14 Sushkaletra, 274 Susima, 267, 226

Susthitavarman, 515, 533, 535, 548 Suvania Ins. 472 Sūta, 145, 148, 154 f Sutasoma, 120 Suttadharas, 109 n Suvarnas, 493 Suvarnashumi, 96, 296 Suvarnagiri, 273 Suvastu, (Swat), 217, 218 Suvisakha, 257 n, 258 n. 449 Suvafas, 310 Svabhra, 447, 547 Svāmidatta, 475 Svāmi Mahāsena, Svāmī Mahāsena, 501 Svāmī Rudrasena Rudrasena III, 450 Svārajya, 157 f svarjit, 55, 192 Svašarājva, 265 Svaša, 269, 270, 274 ft Svavamvara, 508 Svetaketu, 18, 45, 56, 156 Swär, see Suvästu, 218 Swät Kharoshthi Fpigraph, 455, n Svandikā, 71 Svinbouloi, 252 Synedroi, 252 Syr Darya, 981, 405 Symod, 420 n Syrastrene, 195 SYTIR, 541

Taglidumbash Pamer, 419

Fahra, 977, 981, 400, 405 Takadūr, 293 Fakht I Bāhī Ins. 98 n. 400, 408 lakka country, che-ka, 545, Fakshasila, Taxila, 33, 54, 56, 131, 219 f. 244, 255, 273, 274 n, 522 f, 572, 395 f Tälagund Ins. 443 n, 489, 498 n, 547 Talajanghas, 131 Talamanchi Plates, 227 n Talare, 497 n Tambapamni, Tamraparni, 194 Tamraparni (river), 194 Tambavatinagarı, 224 Tāmbrāpa, 443 n Tāmralipti, 275, 431 Tana Suliya, 202 Taruntaka, 10 Tapasa, 250 Taprobane, see Tambapamni, 294 Tarhala, 440 n Tathāgata, ş Tathāgata Gupta, 518, 525 Tathiagata Gupta, 518, 525 Tauala, 229 Taxila, sec Takahafila, 53 f, 219, 244 Taxila no, 597, 412 n Taxila Share, 589, 396 Taxila Silver Szroll, 390 n, 408 Taxila Silver Vase ins, 588, 593, 400 n Taxila Silver Vase ins, 588, 593, 400 n Taxila University, 57

Ta-yuan, 405 n Ta-yua-chi, 381, 406, 407, 410, 418 Tejpur, 551

Tekirasi, 437 Tel or Telavaha, 82 Telephos, 375 n Terebinthus, 542 Tursha, 66 n Feresh, 66 n Thanesar, 532 f Thatagush, 212 n Thebaid, 541 Theodomos, 379 n Theidora, 455 n Thulla Kotthita, 120 frastancs, 446 likshna, 259 Tien-tchou, 379, 107, 421 Tikshna, 259 Filabhatjaka, 484 n Limitra, 339 Linnam, 31 n Tirabhukti, Firhut, 48, 495 ff Firabhukty-Upārikādhikarana, 497 Lurayharna, 302 Firidates, 377 n, 399 Tirodi Plate, 437 n 1 1shya, 267, 332 I 1shyarakshita, 326 l'iva, 294 Inus, 413 Tivara, 910, 456 Fochau, 376, 377, 377 n Fogara, 529 n Ioromana, 495, 523, 553 Iosala, 272, 272 n Tosali, 256, 271 n, 272, 276, 523, 475 n loumi, 403, 407 Iraikūtaka, 441 n. 500 n Iraikūtaka Era, 414 Trana Kayiro, 369 Frajan, 409 n, 413 Frosadasyu, 21, 90 frigartta, 59. 387 I'rikamala, 355 Tukūtu, 499 n, 512 Triparadeison, 231, 241 n Priparvata, 445 n Priparvata, 445 n Pripari, 116, 513, 523 Pripari Vishaya, 495, 523 Prisala, 110 Frirasmi, 437 Frisama, 938 n Triśanku, 90 Frogus, 337, 377 II fryaruna, 90 Tsenn-Hoang, 405 Tsung-ling, 419
Tüe-chi, 377
Tukhäras, 135 n, 377
Tulakuchi, 196 n Tulus, 293 Tulu nada, 264 n Fumain, Tumbayana, 129, 495, 501 Tumain Ins., 504, 514 n Tumburu, 485 Tundikeras, see Kundi keras, 151 Turah Kavasheya, 12, 14, 16, 17, 46, 47 Furamāya, 195 Türghna, 20 Turiva, 376

Turvasas, 65 f Tushaspha, 232, 257, 449 n, 494 n Tüthika, 462 Tyana, 399 Ubbhataka, 114 Oberae, 84 Ubhāhikā, 174 Ubhaka, 196 l'chchaisravas, 23 f, 67 Lehchastringi, 446 n Udāka, 349 Udakasena, 88 n Udánakūpa, 494- 494 Udasthita, 259 Udava of Kasi, 69, 88 ti Udava, Udayibhadda, Udāyin of Magadha, 1'daya, Loayinadda, Udayin of Magad 32, 104, 178 n. 179 f. 190 ff. 193, 201 L'dayagiri cave Ins., 450, 490 Udayagiri Ins., 451, 478 n, 514 n L'dayagiri Ins., 65 aba, 249 n, 494 Udayana of Kausambi, 30, 43, 91, 118 I'dayana of Vatsa, 171 l'dayendram, 502 n l ddālaka Āruni, see Āruni, 17, 30, 41, 45. 46 Udichyas, 60, 140 Udumbaras, 486 n Udayana, Oddisāna, 217 Urgas, Ugra, Ugraputra, 106 and note Ugrasena (Jadava), 447 n Urgasena, Mahāpadma, 203 n, 204 ff. 211. Ugrasena of Palakka, 475 Ugrasena Pärikshita, 18 ff l'itlander, 552 Ujjain (Ujjeni), Vista, Padmāvati Bhogavati. Hiranyavati, 102, 175, 244, 273, 324, 429, 191, 524 n. 538, 555 ł kkattha, 89, 175 Ukkavela, Ukkachela, 99 n Una, 217 n Upachara, 117 Upagupta Elder, 304 n l'pagupta, 521 n Upagupta, 521 n, 531 Upaplavya, 62 Uparakhya, 521 n Uparichara, 117 Uparikara, 495 Uparika Mahārāja, 495 Upendra, 521 n liposatha, 144 Uraiyur, 201 see Uragapura lirafā, 595 Liragapura, 292, 292 n Uravelakappa, 114 Usad, 219 see Arvakes Ushasta, 44 Ushasti Chakrayana, 41, 53, 108 see Chākrāyana Ushavadāta, 429, 439, 480 Ushara, 58, 60, 481 Utkala, 124, 560

Utpala, 469 n Uttamabhadras, 433, 455 n Uttamamaujas, 66 Uttara, 35 Uttaradhyakshas, 254 Uttara Kuru, 35, 59, 140 ... Madra, 59, 140 ... Patichāla, 64, 117, 121 Uttarapatha, 54, 211, 240, 275, 279 Uttara Tosala, 272 n Usima, 388 Usima Kavthisa, 408

Vachabhūmika, 244, 281, 284 Vachchba, see Vatsa Vadner plates, 511 n, 515 n Valikas, Bāhli, 25, 472 n Vachutravīrya, see Dhritarāshtra Vaidehaka, 259 Vaidehas later, 72 f Vaidehiputra, Vedehipuita, 119, 182 n, 185 n Vaidyas, 226 n Vaigat, 292 Vaihara, 99 Vanjavanti, 443 n. 444 f Vaqavantipura, 445 Vainvadevi, 517 Vainva Gupta, 480 n. 521 n Vairājva, 141 f Vairothona, 97 Vaiväll, 182, 186, 193, 196, 468, 406 Vaišalika dynasty, 108 f Vaisāly-adhisthan adhikarana, 497 Vaisampäyana, 7, 16 35 f. 38 Vaiśravana, 192 n Vaisvas (Arvas), 200 n Vaitarant, 260 Vaivasvata, 530 Văjapeya, 147 Vajheshka, 411, 421 Vane (Vriji), 75, 105 ff 187 Vajjian, 206 n Vajjian Confederacy, 75 Vajia, 519. 525 Vajri, 275 Vakadepastri, see Vakradeva Väkätakas, 6, 28, 425, 476 n. 498 n. 558 Vakradeva, 370 Valabhī, 412 n 456 n. 512, 518, 551 n. 555 f Valabhi grants, 514 n Valavi, 495 Vāmadeva, 74 Vamana, 496 n. 498 n Vamataksha (ma), 406 n Vamba Moriyar, 230 Varhśa, 117 Vamsadharā, 79 n Vanashpara, 419 Vanavāsi, 529 n Vanga, 95, 275 n, 294 n, 472 n, 549, 556 Vaniyagama, 176 Vanji, 293

Vańkaka, 100 fi Vaņkshu, 553 Vappaghoshavāta, Ins., 535, 557

Vanka, 94, 137

Varadā, 331 Varadātata, 77 Varāba, 99 Varakamandala, 557 Varanasi, See Baranasi, 68 Värnävata, 120 Vardanes, 399, 400 Varddhamāna, 201 n Vardhamāna bhukti, 495, 357 Vaiddhamana Mahavira, 167 Varddhana, 424 n Varhran II, 423 n

Varhran, 451 Varman, 548 Värshaganya, 5 Varuna, 48g n Varunamitra, 356 Vasas, 60, 117 ff Vasasi, 227 Väsavadattä, Väsuladattä, 179 Vasabha-Khaniyā, (Queen), 177

Väsetihas, 114 Väsish Bhimasena, 470 Väsishka, 421, 541 Vasishtha, 22 n Vasishtha, 444 Vasishtha dynasty, 542 Väsisthiputra Eliuvula Chāmiamula II.

Vasslithiputra Ikshvaku Sri Chāmtāmūla 4<sup>8</sup>1 Vāsishihiputra Svanu vi pulumāvi, 49<sup>8</sup> Väsisthiputra Pulumavi, sog n Vasishthiputia 5%a Sir Satakaini, 430 Väsisthiputra Si: Sätakarni, 498-419 Väsishthiputra Svami Srī pulumāvi, 448 Väsishthiputta Vihvavakina, 444

Vaskushān, 411 n Vassakāra (Varshakāra), 168, 286 Vasuhandhu, q n. 491 n. 498 n. 517 Vasuchaidya-liparichara, 102 Vasudēna, 118 Vasudēva kānva, 948, 951-953 Vasudēva Krishna, See Krishna Vasudēva 126, 351, 429 Vāsudeva Kushān, 410 f. 414, 422 f. 514

Vasu (Chedt), 102, 116 Vasu Jorshtha, 948 Vasuladattă See Văsavadatta, Vasumati, 100 Vasumitra, king, 436, 449, 420 n. 421 Vasumitra, Sago, 421 Vasumitra, King. 536, 849, 420 n, 421 Vasumitra, Sage. 421

Vata Namdi, 196 n. 197 n. Vatapi, 587 Vajātavi, 475 n Vaisa, Vamsa, 98, 117, 176 Vāvātā, 144 Vayurakshita, 495 n Vehhāra, 100 n Vedašri, 569 Vedehaputta, Vedehīputa, See Vaidehīputra, 182 n

Vedhas, 98 Vedisri, 363 n Vegi, 476 Vehalla, 185 n, 186

Vejayanti, 455 Virasena (Maurya), 311, 321, 326 Vengi, 442 n Vengipura, 85 Venva, 71 Venvātata, 475 Vepulla, 100 n Veranja, 124 Verethrangna, Vesti, See Vaisali, Vespasi, 419 Versabhu, 190 Vessabhu of Avanti, 129 Vessantara, Prince, 157 Vethadīpaka, 171 Vibliāndaka, 95 n Vibinandika, 95 n Vichitravitya, 168 Vidagdha Sākalya, 53 Vidarbha, 77, 126, 321, 331, 435, 529 n Videpha Mathava, 50 Videha, 44 f., 48, 68, 70, 72 f. 106, 119 Vidisa, 552, 425, 472 n. 490, 515, 533 Vidudabha (Viduratha), 177, 177 n. 186 287 n, 474 n Vigalashaka, 311 Vigatasoka Fishya, See Fishya, 267 Vigrahapāla, 197 n Vihārayātrā, 287 Vijaya, Prince, 441 Vijaya (conquest), 290, 324, 324 n 474, 474 n Vijaya Buddha Varman, 459 Vijavaditya, 536 Vijayakliti, 114 Vijaya (Lala), 294 n Vijavamitia, 303 n Vijavapāla, 516 Vijiva raja, 511 n. 515 n Vijayeśa, 274 Vitavesvara, 274 Vijaysena, 450 Vijita, 276 Vikramādītya, Chandragupta II. 488 ff Viki amādītya of Ayodhva, 517 Viki amādītya VI, 514 n Vikramāditya Šakāti, 491 Vikramāditya (Skanda), 570 Vikramāditya, Ujjain, 438 Vikramaeta, 305, 412 ft, 418 ft Vikrama, Puru (Buddha?) Gupta, 517 Vilivāyakura, 444, 561 Village administration, See Grama, 260 Vima Kadphises II See Wema, 408 Vimala-Kondanna, 185 n Vimānadasānā, 302 n Vinasana, 481 Vinayāditya, 536 Vināyakapāla, 516 n Vinaya Sthiti, 497 n Vinda, 130 Vindapharna, 400 n Vindhyaśakti I. 477 Vindhya-Väsini, 486 Vinichchhava mahāmattas, 100 n Vipāša, 338 n Virachoda, 14 Vīrakūrchā, 443 n Vīra Matsyas, 61

Virasena (General), 330, 347 n

Virasena-Saba, 490, 493 Virāta, 61, 125 Virāta-nagara, 61, 123 Viravaiman, 443 n Viśa, 275 Visadeva, 467 Visakha, 194 Viganins, 224 Višākhayūpa, 194 and note, Višāla (King), 108 Višālā (Ujjain), 492 Visālā (Vaišāli), 108 Vishānins, 223 Vishaya, 255, 285, 462, 474, 494 f Vshaya, 255. 285. 268. 474. 494 f Vshayazi, 456. 474. 494 f Vshayazi, 456. 474. 494 Vshun Worship, 501 Vshungopa (Rahchi), 475 Vshungopa (Rahchi), 426 Vshungopa (Rahchi), 427 Vshungopa II, 556 Vshungopa II, 556 Vshungopa (Chandradiiya), 280, 521 Vshun Gupta (Chandradiiya), 280, 521 Vshun Gupta (Chandradiiya), 280, 521 Vshun Gupta (Chandradiiya), 280, 521 Vishnukundin, 442, 529, 563 Vishnumitra, 356 Vislinupada, 95 Vechnupatita, 462 Verhinuvardhana, 501 n. 516 n Vishnuvardhana, 501 n, 516 n. 555 n Vishti, 9 n, 253 n, 454 Vishvaksena, 88 n Vissasena, 88 n Visvamitra Kausika, ann Vista Sena, 450 Visvasimha, 450 Viśvavarman, 501 n Vitabhaya, 65, 448 n Vitahayyas, 88 Vitankapur, 95 Vitastatra, 274 \ithī, 491 n Vitihottas, 104 n. 184, 206 Vivalamitra, 394 n Voliārika, 109 fi Voliārika Maliāmattas, 184, 255, 286 Vokkāņa, 529 n Volagases I, 400 Vonones, 377, 547 Vraja, 284 Vratya, 107 Vriddadyumna, 41 Vriddha, Garga, 25 Vrihad Bāna, 446 n Vrihashpati, 310, 313 Vrijians, 169 Vrijikas, 275 Vrishabha, 100 Vrishadhvaja, 470 Vrishala, 262 n, 516 n Vrishalis, 259 Vrishasena, 310 Vrishnis, 124, 126 ff Vyaghra-hala-Parākrama, 500 n, 503 n Vyäghra-deva, 478 f Vyäghra-deva, 478 f Vyaghra-Parakrama, 486

Vyäghraraja, 475 Vyäghrasena, 441 n Vyāprita, 462 Vyasa, 45 Vyavahāra-mandapa, 496 n Vvavahāra Samata, 318

Vyāvaharika, 255 Vyavarska Mahāmātras, 208, 286 Vautha, 303 n

Wakhan, 406, 406 n Wang, 407 Wardak Vasc Ins., 384, 421 Vet, 405

Wema, 408, 410 n, 420 Wema Kadphies, 388, 409 l, 416 n Wu-I-Shan-li, 382 Wu-Sun, 405 Wu-To'u-lao, 382

### x

\andrames, 205, 208 f. 540 n \athroi, 227, 366 n Xerxes, 214 f

Yahgou, Yavuga, 407, 409 Yajnasena of Panchāla, 67 Yajnasena of Vidarblia, 331 Yajna-śri, 362 n, 440. 444 Yājuavalkya, 17. 32, 44. 72 Yajnavarman, 530 Yakrillomas, 64 Yasaskara, 521 Yasodaman, 450, 537 Yasodharman, 524 ff, 528, 549, 554

Yadgous, 407 Yadu, Yadava, 77, 81, 124, 447 n

Yasomoti, 505 Yasowarman, (Nalanda Stone Inscription). 519 n Yasovarman of Kanauj, 587 Yatha, 559 Yandheyas, 387. 413. 448, 435 n. 480. Taunneyas, 307, 413, 410, 435 n. 480, 544, 546 Yauna, Yavanas, Yona, 3, 4, 275, 314, 525, 336 ff. 352 Yauvarajya, 458 Yavtnara, 65 n Yayati, 23, 58 Yayatinagarı, 476 n Yendipallı, 476 Yen-Kao-tchen, See Wema Kadphises, 407. 409, 410 terragudi Ins., 277 n, 279 n, 282 tin-m-Iu, 382, 388, 412 Yogananda, 107 Yona, 273, 540 Yona, 373, 540
Yonoka, 374 n
14smottka, 481, 4446
Yuna-tu, 48s
Yudhvithira, Yudhuthila, 42, 75, 120, 149 n
Yuth-th, Yucen (Yue ti, Yuo-teni), 377,
481, 495 ff, 496 416
Yung-Ku, 582, 284 ff, 199
Yung-Ku, 582

Yung-Ku, 582

Yuva Mahārāja, 459 l uvanāśva, 90 Yuzufrai, 418

Zrang, 377 n

Larangiana, 377 n Larothustra, Zoroasies, 245, 420, 451, 541 Arrapsa, 406 n Zeda, 393, 418 Zeionises, See Jihonika, 393, 408 Loilos, 373 Zonkah, 982 Zoscales, Zahakale, 146 n

# CORRECTIONS

| Page               | Line      | For                                              | Read                                             |  |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 38n                | 16        | V. V Vaidya                                      | C. V. Vaidya                                     |  |
| 42                 | 10        | vidiquat <b>a</b> rın                            | Abhipratārin                                     |  |
| 59n                | 7         | Blsh                                             | Mbh                                              |  |
| 79n                | 5         | Mcridle                                          | McGrindle                                        |  |
| 205                | 14        | Kālavarna                                        | Kākavarna                                        |  |
| 215                | 15        | Armaic                                           | Aramaic                                          |  |
| 224<br>2258<br>294 | 3<br>last | Madyamika<br>EMI<br>Ptolemy II, Phila<br>delphos | Madbyamikā<br>EHI<br>Ptolemy II Phila<br>delphos |  |
| 815                | 24        | Dand-asamală                                     | Daņģa Samatā                                     |  |
| 392n<br>374n       | 2<br>6    | Chandra<br>Pärini                                | Chanda<br>Pāņmi                                  |  |
| 399                | 2         | unofen                                           | unoften                                          |  |
| 524n               | 11        | Yainya Gupta                                     | Vamva Gupta                                      |  |
| 216                | 37        | 1491                                             | 1 19                                             |  |
| 278                | 36        | Cedrolic                                         | Gedrosia                                         |  |
| 310                | 29        | virceson                                         | SUCCESSORS                                       |  |
|                    |           |                                                  |                                                  |  |

## SOME ADDITIONS AND CORRECTIONS

Page Line

479. 552 Recently Dr. D. C. Suriar has come across evidence in the Sumandala (Orssa) increption which indicates that in 569 one Prithin-Vigralia held Kalinga apparently as a Gupta vassal. Cf IHQ. XXVI, March, 1950.

#### OPINIONS AND REVIEWS

#### I .- Political History of Ancient India

### From the Accession Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty

Published by the Calcutta University

Opinions on the earlier editions and on Part I:

The Hindusthan Review.—It is learned and luminous and it a cientific treatise based on the results of research into the records and materials of ancient Indian history, of which it is a sound and an accurate digest, interestingly put together It is about the best text-book of the subtect it deals with.

Dr. L. D. Barnett. London.—The author treats his materials with a certain degree of originality, but at the same time he preserves throughout a well-balanced judgment and never sacrifices critical caution to the passion for novel theories. This interesting book ... shews judgment, ingenuity, and learning And not the least of the author's merits is that he can write plain Finelish.

Dr. F. W. Thomas.—I have profited by a closer acquaintance with your Political History and other writings, which are really models of sound judgment combined with full knowledge

Professor Hultzsch, Halle, Germany.—Your valuable work.

... is the outcome of extensive researches and throws much light on darkest and most debated periods of Indian history. You have succeeded in building up an intelligible account from the stray and imperfect materials which are available to the historian of those times.

 The indices are very copious and the study of your work is greatly facilitated by them.

Professor Pelliot, Paris.—Le nom de L'auteur est garant du serieux du travail.

Professor Jarl Charpeatier Upsala, Sweden.—Professor Ray Chaudhury belongs to a set of young Hindu scholars who, combining the traditional education of a Pandit with a thorough training in English, German or French Universities, have lately been carrying on deep and futfulf uesarches in the various domains of Indian lore ..........Even the student, who on essential points does differ widely from the opinions expressed by Professor Ray Chaudhury, must willingly recognize his high merits as a scholar.

Professor A. Schepotieff, Ufa, Russia.—For our study of the history of the Ancient Age your Political History of Ancient India is of very great importance (trans. from original).

C. E. A. W. Oldham (J. R. A. S. 1928, July)-Part I of Professor Ray Chaudhuri's work deals with the period from Pariksit to Bimbisara The author seeks to show, as he tells us in his preface, "that chronological relation of the national transactions before 600 B.C. is not impossible" He has laid under contribution the usual authorities, the Vedic, Puranic, Buddhist, and Jaina textsthough he does not appear to place much reliance upon the lastnamed (cf. pp. 6 and 72). A vast mass of records has been collated. and the evidence marshalled in a very concise and able, and in some respects original, manner. The apposite quotations from the original texts are useful. Professor Ray Chaudhuri regards Pariksit I and Pariksit II, as they are named by the late Mr. Pargiter in his Ancient Indian Historical Tradition, as being probably one and the same king, and as identifiable with the Vedic Pariksit. By "the great Janaka" he refers to the Janaka of the later Vedic texts, whose court is said to have been thronged with Brahmanas, and not to the traditional first king Janaka, the eponymous founder of the Janakavamsa, or to Janaka Sīradhvaja, the reputed father of Sītā. Synchronizing Gunākhva Śānkhāvana with Āśvalavana and the Buddha, he inclines, it seems, to place Parikşıt in the ninth, and the "great Janaka" in the seventh century B.C. though he wisely avoids coming to any positive couclusion as to these debatable dates, and points out that if the evidence of the Puranas were accepted we would have to place them some five centuries earlier. If it could be established that Pariksit came into power at the beginning of the ninth century, or the end of the tenth, this would help to corroborate the approximate chronology suggested by Mr. Pargiter, having regard also to the synchronism between Senājit Bārhadratha and Adhisimakrana. But until more convincing evidence is discovered

most scholars will probably agree in the verdict of Vincent Smith that nothing approaching exact chornology is yet available for periods anterior to about 650 B.C.

Much of the matter in Part II will perhaps be familiar to students of Indian history; but it has been arranged in a fresh and scholarly manner, while several important suggestions have been made on different questions. One or two of these may be cited as examples. On pp. 72-73 reasons are set forth for accepting the Ceylon tradition that Sisunaga was later than Bimbisara. The view recorded by Mahāmahopadhāya (sic) H. P. Śāśtri that the ultimate dismemberment of the Mauryan empire was due to a reaction promoted by the Brahmanas, is vigorously controverted. Whatever other causes may have operated, and Professor Ray Chaudhuri undoubtedly lays his finger on more than one such, Brähmanical influences cannot be ignored. The arguments used for holding that Demetrius, rather than Menander, was the Yavana invader of the Madhyadesa in the time of Pusyamitra and that Simuka, the founder of the Satavahana dynasty, must be placed in the first century B.C., deserve careful consideration.

Since Hoernle made his well-known suggestions as to the identity of voragupta, mentioned in two inscriptions of Harpavardhana, several writers have attempted to frame the history of the later Guptas of Eastern Målava and Bhhār and the Maukharis of Kanauj The period presents many difficulties, which are not likely to be solved until some further evidence reveals itself. Having regard to the conditions of the times and the bitter enmity of the Mukharis, who were then very powerful, it seems unlikely that the Susthitavarman mentioned in the Aphsand (soc) inscription of Adityasena as having been defeated by Mahāsenagupta of E. Mālava, could have been the king of Kāmarūpa, as the author states. Flect's suggestion that he was the Maukhari king of that name; whom we know to have been contemporaneous with Mahāsenagupta, seems more probable.

Not the least valuable part of the contents of this volume are the numerous comments on the geographical information supplied in the records quoted; and it is a matter of regret that of the five maps entered in the table of Contents (p. xvi), only one, viz. that of "Bhāratavarsha" appears in the volume before us. As regards this map we are not told what specific period, if any, it refers to. In any case, the positions assigned to the Nisādas, S. Kosala, Kamboja, and the Rikṣa mountains seem to call for some explanation. On the

<sup>1</sup> For the latest reading of the Häthigumphä inscription reference to the Yavana king, see JBORS., XIII, 228.

No Maukhari king of that name is known (H. C. R. C.).

other hand, the geographical information given in the text is extensive, and often suggestive, and it indicates that much attention has been devoted to this important auxiliary to ancient Indian historical research. The indexes, both bibliographical and general, have been very well prepared.

Professor A. Barriedale Keith, Edinburgh.— I have read through the work and find it to contain much that is valuable. The author has arrived at clearly cut opinions on many of the chief difficulties in the history of early India; he has formulated them effectively, and as a result, even when they do not comment themselves as final solutions, they will serve to promote the discussion and to facilitate further fruitful research. He observes a due sense of proportion and is well read in the literature. The work accordingly may justly be deemed amost valuable contribution to the subject-matter of which it treats.

Professor With Gelger, Manchen-Nerhiberg, Germany.—If you appreciate Mr Ray Chaudhuri's work as a most happy combination of sound scientific method and enormous knowledge of both Brahmanical and non-Brahmanical literature. The work is written in lucid style in spite of its intricate subject and affords a mass of valuable evidence, throwing much light on the whole period of Indian History dealt in it 1 see with special pleasure and satisfaction that we now are enabled by the author's penetrating researches to start in Indian chronology from the 9th instead of the 6th or 5th entury B.C.

Professor Jackson, Columbia University, New York.—I can see the scholarly research which you have put into the volume, and am glad to have such a work future reference in my historical studies

Professor Louis de la Vallee Poussin, Brussels, Belgium.—I believe that the book is well designed and has the twofold merit of collecting a vast amount (and in some chapters, an exhaustive one) of references, and of giving a clear and reasonable exposé of the main line of this history. I agree with the author on several controverted points of chronology.

Mrs. C. A. F. Rhys Davids. - Dr. Chaudhuri has made debtors of us all.

S. M. Edwards (The Indian Antiquary, July 1927, p. 140).— Profesor Ray Chaudhuri's book forms a solid contribution to the discussion of the vanous problems implicit in the early history of India.

Professor E. J. Rapson, Cambridge.—My best thanks for the kind present of a copy of the "Political History of Ancient India," which I am very glad to possess and which I shall find most useful for reference. Professor Sten Konow, Norway.—The book is a very useful contribution.

Dr. V. S. Sukthankar.—I have to refer to it very often, both for corroboration of historical facts of the epic and for geographical information and the excellent maps included in the volume. It has been always a matter of great gratification to me that you have adopted my views with reference to the Sătavāhanas and at last given them, in a standard history of India the appellation by which they call themselves: rather than accept the doubtful description of them given by the late Purānas.

Professor Nilkanta Sastri, Your excellent Ancient History of India. I have been using it on every conceivable occasion.

Sitaram Kohli, Lahore.—I have immensely liked your book "Political History of Ancient India."

C. S. Srinivasachart, South India. -Our author rightly holds the balance between the views of Pargiter which would give excessive value to Kshatriya tradition whose date allowed of manipulation to serve dynastic ends and the value of Vedic tradition whose two strong points are its priority of date and freedom from textual corruption

W. Charles de Silva, Colombo—I have the greatest pleasure to express my high appreciation of your very valuable and learned article (Part I of the Political History).

Professor E. Washburn Hopkins.—It is a fine augury for Indian scholarship when native scholars of the first rank take seriously in hand the great problem of untangling the web of Indian history. To this work your book is a valuable contribution.

Professor H. Jacobi, Bonn.—Very suggestive and contains some important details.

Professor F. Otto Schrader.—I have read the book with increasing interest and do not hesitate to say that it contains a great many details which will be found useful by later historians The portion I enjoyed most is that on the sixteen Mahājanapadas.

# II. The Early History of the Vaishnava Sect

Published by the Calcutta University

Professor E. Washburn Hopkins. Yale University, America.— Your book has given me great satisfaction..... I am particularly pleased to see an incisive study of this kind in the realm of religious history.......Believe me, in the hope of further contributions of this character from your able pen.......

Professor A. Berriedale Keith, Edinburgh University, -- While I do not concur in your view as to the original character of Kṛṣṇa, I

recognise the care with which you have investigated the issue, and value highly the elaborate collation of the evidence which your work contains, and which will render it of much service to all students of this doubtless insoluble problem. The stress laid on the epigraphic evidence and the full use made of it is of special value, while in many details your opinions are of interest and value, as in the case of the date of Pāṇini......

Sir George Grierson.—Very interesting and informing.....
The book is full of matter which is of great importance for the history of religion in India and will form a valued addition to my collection of books on the subject.......

F. E. Pargiter, Oxford.—I agree with you in discarding various theories, but I don't think Krvna Devakīputra is the famous Krsna, and it seems to me your exposition can stand just as well without the identification as with it. Your book will help to elucidate the whole matter, but are you sure that the cult does not owe something to Christianity?

Professor F. Otto Schrader, Kiel, Germany,—I perfectly agree with your opinion that Chândogya passage on Krṣṇa Devakiputra and his teaching is to be considered as the first historical record of Bhāgavatiṣm There were, of course, many Krṣṇas, but to conjecture that more than one was (sic) also a Dewakiputra, is to my mind an unscientific boldness which is the less justifiable as the teachings mentioned in that passage, as you show, perfectly agree with those, e.g., of the Bhagavad-giñā and the Rk quoted with the famous

#### परमं पर्व.....

Professor Garbe, Tubingem, Germany, -I have read your book with the greatest interest and perfectly agree with you in the main points, as to the personality of Kyrna and the development of Bhāgavatism ....You have brought together much important material and elucidated the dark early history of Bhāgavatism as far as nossible.

The Times Literary Supplement, May 12, 1921.—The lectures of Mr. Hemchandra Ray Chaudhuri on the early history of the Vaishnava Sect read almost as would a Bampton lecture on the "Historical Christ" to a Christian audience. They are an attempt to disentangle the authentic figure of Krishna from the mass of Puranic legend and gross tradition, from the wild conjectures and mistaken, if reasoned, theories which surround his name. The worship of Krishna is not a supersitious idolatry; it is the expression of the Bhakti, the devotional faith of an intellectual people, and many missionaries, ill-equipped for dealing with a dimly understood creed would do well to study this little volume........

Journal Asiatique, January-March, 1923, Paris.—Dans le domaine historique, signalons un travail plein de merite de M. Hemchandra Ray Chaudhuri. Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect (Dr. Jules Bloch of Paris).

Dr. Jules Block, Paris. - My Guru, Sylvain Levi, who has come back from his travels, told me also of his esteem for that book.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain.—The scope of this small book is rightly expressed in its title. The author who is Lecturer in History in the Calcutta University, has collected and discussed statements, reference, and allusions from the early literature to throw light on the position and life of Krna and the growth of Bhāgavatısm. He deals with the various theories that have been put forward, and with good reasons discredits the views that Krna Vāsudeva was a solar deity or a tribal god or a vegetation deity, the is right in treating Krsua Vāsudeva as one person, the Vrini chief, but he unnecessarily identifies him with Kṛsua Devalīputra, the scholar mentioned in the Chāndogya Upanishad ... ... (F. E. Paraiter).

The Bombay Chronicle, June 19, 1921.——Mr. Hemchandra Raychaudhury of the Calcutta University has collected much valuable material from which he has succeeded in tracing the origin and growth of the Vaishnava creed. The Historicity of Srikrishna—or as the author calls him, Krishna Vasudeva, is also handled with remarkable clearness.

A. Gorindacharya Sramin.—I pay you a most deserved compliment upon your acquaintance with the Azhvars and Sri Vaishnavism of southern India as evidenced in your learned book the Early History of the Vaishnava Sect.

## III. Studies in Indian Antiquities

Demy 8vo. Pp xvi, 211
Published by the Calcutta University

Professor E. J. Rapson, Cambridge.—Dr. Raychaudhuri's essays on Indian History and Antiquities are always well-informed, thoughtful and suggestive.

P. J. Thomas (J. R. A. S., October, 1933, p. 255).—The study which Dr. Raychaudhuri has already devoted to ancient Indian historis well known. In the present book he discusses some of the geographical problems which still face the historians, as well as Vodic, epic, and specially historical questions . He has shown that Indian historical scholarship is proceeding on sound lines of its own and achieving independent results.

